पराशर-समृतिः

## PARĀŚARA-SMRTI

PARĀŚARA MĀDHAVA

VOLUME I

ACHARAKANDA

With the Gloss by
MADHAVACHARYYA

Edited with Notes by

MM. CHANDRAKANTA TARKALANKARA



THE ASIATIC SOCIETY
1974

# PARĀŚARA-SMRTI PARĀŚARA MĀDHAVA

VOLUME I ĀCHĀRAKĀNDA

With the Gloss By
MĀDHAVĀCHĀRYYA

Edited with Notes By

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA CHANDRAKĀNTA TARKĀLANKĀRA



THE ASIATIC SOCIETY

# प रा श र - स्मृ ति:

श्रीमन्माधवाचार्यकृतव्याख्या सहिता

आचारकाण्डह्य प्रथमभागात्मिका

महामहोपाध्याय श्रोचन्द्रकान्त तर्कालङ्कार परिशोधिता



दि एशियाटिक सो साइटि

Work Number 303

© The Asiatic Society

First Published in 1893 Reprinted in 1974

Published by
Dr Sisir Kumar Mitra
General Secretary
The Asiatic Society
1 Park Street
Calcutta 16

Printed by
Shri P. K. Mukherjee
S. Antool & Co. Private Ltd.
91 Acharya Prafulla Chandra Road
Calcutta-9

And Shri T. K. Mitra Venus Printing Works 52/7 Bepin Behari Ganguli Street Calcutta 12

Price : Rs. 40.00 \$ 7.00 £ 2.8)

#### PREFACE

WE ARE happy to release the Volume One of Mm. Chandrakānta Tarkālankāra's annotated edition of Parāsara Mādhava or Parāśara Smrti with the gloss of Mādhavāchārya Vidyāranya. The Second Volume containing the Prayaschitta Kanda and the Vyavahāra Kānda, was published last year. The publication of the present volume has been unavoidably delayed as some portions of it could not be brought under photo offset process and had to be done through letter press. The Society published the original edition in its Bibliotheca Indica Series as early as 1890-93. Naturally it went out of print long ago, and even the Society's library copies have become too brittle We are thankful to the authorities of the to handle. Samkara Vidyabhavana Chatuspāthī, Tārakeśwara and of the Sanskrit College, Calcutta, for kindly lending their copies which were found to be rather in a better state.

In tune with the well known concept of Manu, Āchāraḥ prabhavo Dharmah Parāśara observes in the opening kāṇḍa of his treatise that he is truly a religious man who follows the prescriptions of āchāra (Chaturṇāmapi varṇānām āchāro Dharmapālakah). Āchārakāṇḍa, the first part of the Samhitā, discusses the basic duties of all the four varṇas, their domestic and socio-religious rites and ceremonies and also norms of their social relationship, but in a spirit of accomodation with the changing character of the age. Mādhavāchāryya, a scholar of deep erudition, possessing wide experience of men and matters, felt the need of explaining the inner significance of the social regulations in order to standardise life against the background of some fixed values.

Parāsara Smṛti with its liberal approach to social problems became Mādhava's medium. He analysed critically the prescriptions outlined in the text and in addition to the

commentary provided a digest of social and religious regulations, and there lies the real value of his work. Mādhava's methodology came to be followed by later commentators in different parts of the country including Bengal and the treatise is still considered indispensable for students and scholars on Dharmaśāstra. The complete list of contents has been appended at the end of Volume II.

The Society records its thanks to the Ministry of Education and Culture, Government of India, for providing the 50% of the cost of production by way of advance. Thanks are also due to Pandit Jadavendra Nath Tarkatirtha for his

valued assistance in the publication of the work.

The Asiatic Society, August, 1974 S. K. MITRA General Secretary पराशर - समृति:

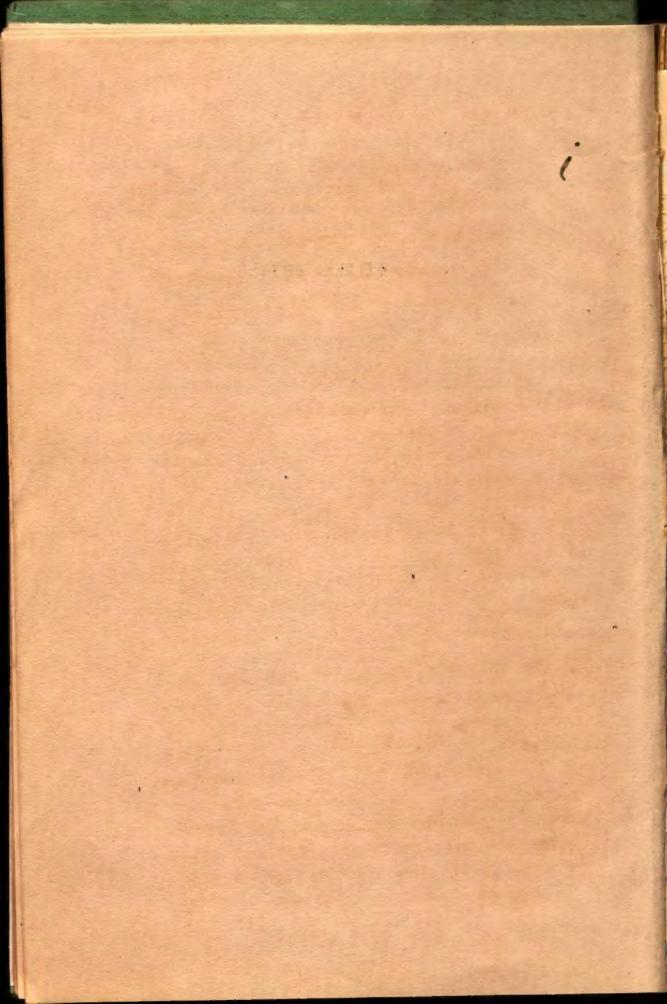

### श्रीगरोशाय नमः।

## पराग्ररमाधवः।

(माधवाचार्यकत बाखा-सहिता पराग्ररसंहिता।)

प्रथमे। ध्यायः ।

बाचार-काखम्।

(टीकाकारापन्रमण्या ।)

वागी प्राचाः सुमनसः धर्कार्थाना सुपक्रमे ।
यं नता क्षतकत्याः खुक्तं नमामि गजाननम् ॥१॥
सा उदं प्राच्य विवेक-तीर्थ-पदवीमा बाय-तीर्थं परं
मञ्जन्, सञ्जन-तीर्थ-सङ्ग-निपुणः " सदृत्त-तीर्थं अयन् ।
सञ्चामाक स्वयन् प्रभाव-सहरीं श्रीभारती-तीर्थताविद्या-तीर्थसुपात्रयम् इदि भने श्रीक च्छमया इतम् ॥१॥
सत्येक-त्रतः पासको दिगुण धीक्यर्थी चतुर्व्वेदिता
पञ्चस्कर्थ-कृती षड्ल्य-दृष्टः सप्ताङ्ग-सर्वेसदः ।
श्रष्ट-यिक-कला-धरेगं नव-निधः पुष्यद्य-प्रत्ययः।

<sup>\*</sup> सज्जनसङ्गतीर्थनियुवः, - इति कालमाधवीये पाठः

<sup>†</sup> अख्यतिकताधरा, — इति सी॰ दि॰ पुत्तके पाठः। अख्यत्तकता-धरा, — इति के।॰ प्र॰ पुत्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पुष्पद्शप्रवयः, इति से। दि पुस्तके पाठः।

सानीकाय-धुरत्थरे।विजयते श्रीवृक्कण-सा-पतिः(१)॥३॥ इन्द्रसाङ्गिरमे।नस्स सुमितः श्रीवस मेधातिथि-धांग्योधर्म-सुतस्य विश्व-नृपतेः स्वीजा, निमेगातिमः । प्रत्यग्दृष्टिरहत्थती-सहस्रोरामस्य पुरुष्त्रानी-यदत्तस्य विभारस्य कुल-गुहर्मन्त्री तथा माधवः॥॥॥

<sup>\*</sup> विजयतां,—इति मु॰ पाठः † वैन्यः,—इति मु॰ पाठः।

यर्थी चिवर्गार्थी (चिवर्गंस धर्मार्थकामाः)। चतुर्वेदिसा स्नानि द्वि-(१) क्यारिविद्याचतुरुयवेदिता । यथाइ कामन्दकः । "आव्यिक्तिकों चयीं वात्तीं दखनीति यार्थिवः। तदिवैस्तत्कियापेते सिन्तयेदिन-यान्वितः"— इति । पश्चक्कन्धाः मन्त्रस्य पश्चाक्रानि (सष्टाबादीनि) तेष क्कती कुश्रकः । तद्क्षां कामन्दकीये । "सद्दायाः साधनीपाया विभा-गोदिशकालये। विपत्तेच प्रतीकारः सिद्धिः पद्माष्ट्रमिखते'--इति षसां गुगानां सन्धादीनामन्वयेन दृष्ः। तथा चामरः। वियन्त्रीयानमासनं देधमाश्रयः। षड्गुणाः"-इति। सप्त खङ्गानि यखां, तादशी सर्वंसहा यख स तचीताः। "खाम्यमात्यस्हत्काव-राष्ट्रदर्भवनानि च। सप्ताद्गानि"— इत्यमरः। अष्टाभिर्थितिर्यासां कालां (ब्रष्टानामन्याभिर्भुयाने चतुःषस्यः कला भवन्ति) तासां धरः। षायवा। याज्यते यानयेति यक्तिर्मुडिः। षाष्ट्री या यक्तिकवाबुद्धाद्या बुद्धिगुका इति यावत्। तासां धरः। तदाच कामन्दकः। "श्रुश्रुवा श्रवसञ्चेव यहमां धारमनाथा। अहे। पोहे। प्रथितज्ञानं तत्त्वज्ञानञ्च धीगुर्वाः"—इति । नवानां प्रभावादीनां निधिः । पुर्यन्ते। दश्यव्ययाः सम्पद्धेतवः शास्त्रादया यस्य स तथा। तथा च कामन्दकः। "शास्त्रं प्रजा धतिरीस्यं प्रामक्यं धारियणाता । उत्साहीवाग्मिता रार्छ-मापत्क्रीग्रसिष्युता। प्रभावः श्रचिता मैत्रीत्यागः सत्यं शतज्ञता। कुलं भ्रीलं दमचेतिगुणाः सम्यक्ति हेतवः"—इति । सम्यद्वेतृतयाहे स्वेतेषु परस्रोकोक्तानां नवानां 'नव'-शब्देन, पूर्व्व झे।केाक्तानां शास्त्र दानां दशानान्तु 'प्रत्यय'-शब्देन निर्देशः स्तत इति मन्तव्यम्।

प्रजा-मूल-मही विवेत-सिल्ली: सिका, बलापितिता?

मन्तेः पक्षिता, विज्ञाल-विट्या सन्धादिभिः षड्गुणैः ।

प्रता कारिकता, यगः-सुरिभता, सिद्धा समुद्यः पाला

संप्राप्ता भृति भाति नीति-लितिका सर्व्यात्तरं माधवम् ॥५॥

मैत्रीमती जननी यस सुकीर्त्तिकायणः पिता ।

सायणेभोगनायस मनेवद्धिः सहादरौ ॥६॥

यस वैधायनं सुत्रं प्राखा यस च वाजुली ।

भारदाजं कुलं यस सर्वद्धाः सि माधवः ॥७॥

स माधवः सकल-पुराण-संहिता
प्रवर्त्तकः, स्रिति-सुषमाण प्राधरः ।

पराग्रर-स्रिति-विद्यता प्रवर्त्तते ॥६॥

पराग्रर-स्रितः प्रवर्त्तने व्याख्याता निवन्धृभिः ।

मयाऽता माधवार्येण तद्वाख्यायां प्रवत्यति\*\* ॥८॥

<sup>\*</sup> ब्लापंत्रिका,—इति से (कि युक्त याठः। ब्लापद्रिका,—इति मृ युक्तको पाठः।

<sup>†</sup> इमनेः-इति सेर॰ पुत्तकवेरः स॰ पुत्तके च पाठः ।

ग्रं स्थामती यस्य जननी—इति मृ॰ पुक्तने पाठः। एवं तत्र, एतत् स्थानात् पूर्वं 'यस्य नौधायमं '—इत्यादि स्थानो वर्तते।

<sup>§</sup> मने।बुडिः,—हति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>∥</sup> बोधायनं,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

श मुखमा, -- इति से । पुक्तकदये, स॰ पुक्तके च पाठः।

<sup>\*\*</sup> तद्याख्येयं प्रवर्त्ताते,-इति मु॰ पुत्तके पाठः।

नन्, नेथं स्वित्यांखानमहित, तत्-प्रामाण्ड्स<sup>(१)</sup> दुर्निह्रपतात्। यन्तु,—वेद-प्रामाण्ड-कारणं जैमिनिना स्वितम्,—"तत् प्रमाणं वादरायण्खान्यानपेचलात्" (मी०१,१,५स्०)—इति । न तत् पीर्षयेषु<sup>(२)</sup> मूलप्रमाण-सापेचेषु ग्रन्थेषु योजयितं शक्यते<sup>(२)</sup>। तद्यस्त मूल-प्रमाणसुपजीव्य प्रामाण्यम्। तन्न, मूलस्य दुर्लभलात् । न तावत् प्रत्यनं मूलम् । प्रमाखातीन्द्रियलात्<sup>(४)</sup>। नाप्यनुमा-नम्, (भ) तस्य प्रत्यचसापेचलात्<sup>(६)</sup>। नापि पुरुषान्तर-वाक्यम्। (०)विप्रसम्भकस्य पुंसा १यथा-दृष्टार्थ-वादिलाभावात्।

<sup>\*</sup> ग्रश्चेषु,-इति सो॰ प्र॰ पुस्तके नास्ति।

<sup>†</sup> दुर्भणत्वात्, — इति मु॰ पुस्त्कपाठः।

i तस्यातीन्त्रियत्वात्,—इति मृ॰ पुक्तकपाठः।

<sup>🖇</sup> यथार्घट्टार्घ, — इति से । स॰ प्रत्तवपाठः।

<sup>(</sup>१) तदिति सरतेः परामर्शः।

<sup>(</sup>२) पारवेयतं मूलप्रमाणसापेचाते हेतुगर्भविशेषणम्। पुंवचसा मूल-प्रमाणसापेचाणामेव प्रामाण्याभ्ययगमादिति भावः।

<sup>(</sup>३) जैमिन्युक्तस्य प्रामः व्यक्तेरारन्यानपै चलस्य तचाभावादिव्यभिप्रायः।

<sup>(8)</sup> सुखादिवदात्मगुणलाविशेषेपि अयोग्यलादतीन्त्रियतं धर्माख । धर्मी प्रत्यद्धं न मूलिमिलोतज्ञ.—''सत्सम्ययोगे पुरुषस्थेन्त्रियाणां बृद्धि-जन्म तत्प्रवद्धमनिमित्तं विद्यामाने।पनम्भनलात्"(१,१,८)—इति मीमांसास्त्रचादो स्वक्षम्।

<sup>(</sup>५) सन 'मूलम्'— इत्यनुषञ्जनीयम्। एवं परन।

<sup>(</sup>६) अनुमानस्य स्थासादिप्रत्यक्तसापेक्तलादित्यर्थः। तत्रः, "स्ययं तत्पूर्वक-मनुमानम्"—(१,१,६)—इति न्यायस्त्रतादे। स्वतं बक्ततः।

<sup>(</sup>७) पुरुषान्तराणां चि विप्रलम्भकाविप्रलम्भकभेदेन दैविध्यं। दिविधा-भामपि तेषां वाक्यं न मूलमिति क्रमेण प्रतिपादयति विप्रलम्भक्येति। प्रतारकस्त्रेत्यर्थः।

भवित्रसभकस्थापि संगय-विपर्थय-सभावात् (१) । नापि चेदिना (१) तस्या भनुपस्थेः । (१) ने। खलु सर्थमाणानां भौचाद्याचाराणां मूल्भूतां काश्चिद्यादनां प्रत्यचत्र उपसभाम । (४) नाप्यनुमातुं अकाते, भाक्यादि-प्रणीत-चैत्य-वन्दनादि-स्रतिव्यतिप्रसङ्गात् (५) ।

श्रयोच्येत, !-- 'मन्वादि-स्रतीनां श्राक्यादि-स्रतीनां! चास्ति
महदैषम्यम् । प्रत्यच-वेदेनेव साचानान्वादि-स्रतीनां प्रामास्याङ्गीका-

<sup>\*</sup> न खसु,—इति मु॰ युस्तकपाठः।

<sup>†</sup> बायोचाते, -इति मु॰ पुक्तकपाठः।

I शाकादियत्थानां,—शति मु॰ मुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) संग्रय रकसिन् धन्मिबि विवद्रनानाधर्मप्रकारकमनवधारबातमकं जानम्, 'स्राबुर्व्वा पृष्ठवे वा'—इत्वाद्याकारकम् । विषय्येया विषयीतजानं, जतदति तत्प्रकारकि ज्यात्मकमिति यावत् । यथा स्राबी
पृष्ठ इति पृष्ठवे स्थाकुरिति ज्वमादि निष्यः । सम्भवसानयाः करबापाठवादिदे।वमूजकविशेवदर्शनाभावादिभ्य इति यथायथमूक्ष्रनीयम् ।

<sup>(</sup>२) "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तनं वचनमाऊः"—(१,१,२)—इति मीमां-साभाष्यम्। तच वान्यं वैदिक्तमेव, पौरुषेयस्य मूक्तप्रमाबान्त्रसा-पेकालादिति भावः।

<sup>(</sup>३) उक्तमेव विद्योति ना अन्तिवादिना ।

<sup>(8)</sup> मानूत् प्रवाचा चेदिना मूलं, अनुमेशा तु स्थादित्वाशक्य निराकरे। कि 'माप्यनुमातुं भ्रकाते'—ऱ्रति । चोदना,—इति अनुसन्यते।

<sup>(</sup>४) भाको बौद्धाचार्यः। चैत्रं बुद्धप्रतिमा। चादिपदात् वैनाचार्यादिप्र-कीतार्चदाद्यपासनादिस्रतिपरियणः। चित्रसंकादिति स्रतेचोदना-नुमापकत्वे तासामपि स्रतितया तत्रापि चोदनानुमानप्रसंकादित्वर्थः। तथाच वेदवाद्यस्रतिव चभित्रारात् न स्रत्या चेदनानुमानसम्भव प्रति तात्पर्यम्।

रात्। "यदै किं च मनुरवदसद्भेषजम्"—इति द्याचायते। मृत्वेवं शाक्यादि-सरत्यनुगाइकं किञ्चिदैदिकं वचाऽस्ति। त्रतानाकातिप्रयङ्गः' —इति। तत्र, 'यदै किं च,'—इत्यखार्थवादलेन खार्थे तात्पर्या-भावात्<sup>(१)</sup>। "मानवी खचैा धार्ये कुर्यात्"—इति विधानात्

<sup>(</sup>१) कार्यता वे धकप्रवयासम्भिया इतं वाक्यमधैवादः । खयमभिसन्धः । प्रचमतारुद्धयवद्वारादेव सर्वेष्ठस्थानां प्रक्तियदः याकरणादीनां व्यवद्वाराधीनप्रक्तिग्रहमूबकत्वात्। व्यवद्वारख गवानयनादिरूपः 'गामानय'-इत्यादिकार्यंतावाचिपत्ययसमभिवाच्तवाक्यसाधाः 'ग्री-रित'—इत्यादिते। व्यवचारासम्भवात्। तथाच प्रवर्षेकवाकायव युत्पत्तिराष्ट्रेय उपस्थितत्वात् कार्य्यताम्ययेवाधं प्रत्येकपदानां हेतुत्वं युत्पत्सुरवधारयति । तसादर्घवादस्यते न प्रान्दवाधः, किन्तु पदा-र्थानामुपस्थित्वनन्तरं असंसर्गायद्यमात्रम्। प्रयोजनन्वर्थवादानां विधिक्तति-निषेधनिन्दाभ्यां प्रस्ति-निरुत्ती एव। तथाप्ति, बङ्गवित्त-थयायामसाध्ये यागादौ पुरुषं प्रवर्त्तियतुमपारयन्तो विधिप्रक्तिर-वसीदति, सा च सुत्वा उत्तभ्यते, इति प्रवृत्तिपतिकायां ग्रान्दाां भावनायां चन्नतं जुल्ययवादानाम् । तदुक्तम् । "जिङ्ोऽभिधा सेव प श्रव्दभावना भाष्या च तस्यां पुरुषप्रदक्षिः। संबन्धवाधः कर्यं तदीयं प्रराचना चाक्तवापय्च्यते"— हति। एवं निरुक्तिपालिकायां भावना-यामकृत्वं निन्दार्थवादानां बाध्यम्। सुतिनिन्दे च, "यस्य पर्णमयी मुज्जर्भवति न स पापञ्चानं ऋकोति"—इति, "तस्य यदत्रव्यसीर्थत तमजतमभवत्"-इति चैवमादिवदसतापार्धेन दृश्येते,-इति न सार्वे तात्पर्यमर्थवादानाम्, - इति मीमांसकसिडानाः। सारुच्चेतत् पूर्वमीमांसादावर्चवादाधिकरबादौ । यथा चेदाइतार्घवादयाः (दखपर्यमयीवादि तस्य यदम् इवाद्योः) चर्चा न वस्ततः सन्ती, तथा भीमांसादर्भगत्य चतुर्धाध्यायहतीयपादस्य दितीयस्त्रस्य, रवं तस्येव प्रथमाध्याय दितीयपाद दश्चमस्त्रच्य शावरभाष्ये यथाक्रमं स्पष्टम।

•तिद्धिस्तावकलेन, 'यदै किं च'-इत्यादेः पिठतलात्। तस्य विधे-रयमर्थः ;—दृष्टि-विकृति रूपे सामारौद्रे चरावितदेशतः प्राप्तास् सामिधेनीषु मध्ये प्रसेप्तयौ धाया संज्ञकौ यौ दौ मन्त्रौ, तौ मानवौ कर्मयौ,—दृति। तत्र,मानव-वचनमुक्तार्थवादेन श्रस्तते। श्रतोन स्वति-प्रामास्यं वेदेने कम्—दृति श्राच्यादि-स्वतिवदप्रमाणस्त्रताएम मन्यादि-स्वतयः। तथाचोक्तम्,—

"प्रायेणानृत-वादिलात् पुंशां भ्रान्यादि-सभावात्। चोदनाऽनुपस्केश श्रद्धामात्रात् प्रमाणता"<sup>(१)</sup>॥ इति। <sup>(१)</sup>त्रस्तु वा, कथंचित् मनु-स्रतेः प्रामाण्यम्,‡ तथापि, प्रस्तायाः

<sup>\*</sup> तस्य च,--इति मु॰ युक्तकपाठः।

<sup>†</sup> सत्र मानवत्वमुक्तेनार्थवादेन प्रश्नस्यते,--- इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>🗓</sup> दुर्निरूपं प्रमाखं,—इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) 'पुंसाम्'—इति मध्यपितं मध्यमिणन्यायात पूर्व्वापरयारन्वेति । 'श्रद्धामात्रात्'—इत्यनेव, अप्रमाणभूतायव स्मृतयः, श्रद्धा-अङ्खेव तु परं तत्र प्रामाण्याभिमानः,—इत्युक्तम् ।

<sup>(</sup>२) यद्यपि कार्यंता बेधकपदान्तर्भावेने व पदानामन्वय बेध हेतुलं पूर्वंम-बधुतं, तथाप्यर्थवादेश्योपि ग्राब्दमते बत्पादात् तस्यास्वानुभवसिद्ध-त्वनापलपितुमग्रकात्वादुत्तरकालं तदुपेक्यते, पूर्वम्प्रहीतस्यापि हार्य-त्वानियमात्। तदुक्तम् "कार्य्यत्वस्यान्वयक्ताने प्राक् ग्रहीतापि हेतुता। पदानामर्थवादेश्यः पस्वाद्बेधादुपेक्यते"—इति। विधिक्तावकत्व-मप्यर्थवादानां स्वसति बाधके खार्यदारिव, न तु खार्यपरित्यागेन। स्वन्यया, "यद्म दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रक्तमनन्तरम्। स्वभिकाषोप-नीतं यत् तत् सुखं सःपदास्पदम्"—इत्याद्यर्थवादेश्यः सर्गादिकमपि न सिद्धोत्। तदिदमुक्तम्। "खार्थदारिव तात्पर्यं तस्य सर्गादिक विधो"—इति। तिममं न्यायसिद्धान्तं वक्त्यमास्वमुत्तरमीमांसासि-द्धान्तं स्वमित्तं निधायाच्यक्त विति।

परागरस्यतेः किमायातम्?। निष्ठं मनारिव परागरस्य महिमानं कचिदेदः प्रस्थापयिति<sup>(९)</sup>। तस्नात्, तदीय-स्मतेर्दुर्निक्पं प्रामाण्डम्\*।

श्रवीच्यते । प्रामाण्यस्य खतस्वात् त्रप्रामाण्ये कारणाभावाश्व स्टतयः प्रमाणम्<sup>(२)</sup> । यनु,—श्रप्रामाण्य-साधकमनृत-वादित्वादि हेतुत्रथमुणन्यस्तम् । तदिसद्धम्,<sup>(२)</sup> श्रा-जन्म-सिद्धेषु मनु-पराश्ररादिषु श्रनृत-वदनां-आन्धोरत्यन्तानाश्रक्कितत्वेन हेत्वाः<sup>(४)</sup> खक्ष्पासिद्धेः । नवा श्राजन्म-सिद्धौः विवदितव्यम्, पराश्ररादि-सद्भाव-वेषिना-सेवर्थः मन्द्रार्थवादेतिहास-पुराणानां<sup>(९)</sup> तदीय-सिद्धि-वेषकत्वात् ।

- (२) धियां तत्त्वपद्मपातसाभायात् प्रामाण्यस्य सतस्तम्। यत्रेदमुक्तम्,—
  "निषपद्रवभूतार्थसभावस्य विपर्ययैः। न वाधी यह्नवत्वेषि बुद्धस्तत्
  पद्मपाततः"—इति। सत्यिषि धियां तत्त्वपद्मपातसाभाये शक्तिरजसादिवुद्धीनां यदप्रामाण्यं तद्दोषादेव, स्रातिषु च स नास्तिति भावः।
- (३) 'तदसिडम'— हतिसामान्याभावे विशेषाभावकूटस्य हेतुलमाह सा-जन्मेति ।
- (३) खन्टतवदनभानधारपामाखासाधनयारित्यर्थः।
- (५) पराश्ररादिसङ्कावं बेाधियतुं शीलं येषामिति शिन्।
- (६) "तबोदकेषु मन्त्राखा" (२,१,६२) इति जैमिनिस्त्रम्। खिभधा-नख चेदकेषु मन्त्रसंज्ञा इति तदर्थः। "प्राधिकमिदं लक्ष्यम्, चनिभधायका अपि केचित् मन्त्रा हथ्यन्ते"— इति ग्रावरभाष्यम्। "चभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं मन्त्रलक्ष्यम्"—(२,१, ७३०) इति न्यायमालाविक्षरे। खर्यवादलक्षयं पूर्वमुक्तम्। इति-

<sup>\*</sup> तदीयस्मतेः प्रामाखं दुर्निरूपमिति,—इति मु॰ पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> वादन,—इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> न चाजन्मसिद्धावेव,—इति मु॰ पुस्तकपाठः।

सद्भावाववाधकागामेव,—इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) यथा मनोर्मिश्वमानं वेदः प्रखापयति, तथा पराश्वरख न,—इति खतिरेके दुरुग्नः।

भक्ताद्यमामाण्ये च परात्रराद्यसद्भावेनात्रयासिद्धः केन वार्यते \*(१)।
मानान्तराविसद्धानामननुवादिनां ११ मन्द्रादीनां स्वार्थे प्रामाण्यसुक्तरमीमांसायां देवताधिकरणे (१,३,८%) व्यवस्थापितम्। ऋषंवादाधिकरणे तु (मी०१,२,१%) खार्थे प्रामाण्यनिराकरणं
विसद्धानुवादयोः सावकाश्रम्। ऋतः,—'यदे किं च'—रत्यर्थवादस्य
विधिस्तावकस्य खार्थेपि नान्पर्यमस्ति,—दति, न शाक्यादि-स्मिति-

शासः प्रायत्तम्। प्रायम्, "सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशामन्तरासि थ। वंशानुचरितस्वेव प्रायं पद्यलद्यसम्"—इत्युक्तलद्यस्यायाः। ब्राह्मस्यभागस्यार्थवादे भारतादोनाभितिश्वासे, उपप्रायानां प्राये-उन्तर्भावः। विधेः पराधरादिसङ्काववेश्वस्त्रासम्भवात् तस्य नाची-पादानमिति श्रीयम्।

- (१) खयमाध्रयः। पराधरोऽन्तवादी पृष्वत्वात् इत्वादिरीत्वा पराधरपद्य-कानुमानेन तस्यान्दतवादित्वं प्रसाध्य, पराधरस्यतिरप्रमाखं पृष्व-वाक्यत्वात् मिष्यावाक्यत्वादा इत्वादिरीत्वा प्रस्तुत्वायाः स्वतेरप्रामाख्यं भवता सिवाधियिवितम्। तत्र च, पराधरादीनां प्रमाखान्तरागोषर-तया मन्त्रार्थवादादिश्यस्व तत्सिज्जिवाचा। तथाच मन्त्रादीनां प्रामाख्ये तदीयसिज्जेरपि ततस्वावग्रमात् कालात्ययापदिस्रोच्चेतुः, मन्त्रादेरप्रमाख्ये च पराधरादेरेवासिज्ञत्वादाश्रयासिजः,—इत्युभयतः पाधा रच्नः।
- (२) प्रत्यस्वित हार्यवादिनां "प्रावायः त्रवन्ते"—इति, "वनस्पत्रध सन्न-मासत"—इति चैवमादीनां वर्षवादानां खार्चे प्रामाख्यं नास्तिति सर्व्यसम्मतं । एतव मीमांसाप्रचमाध्यावे व्यात्मतन्त्रविवेतादी च स्पष्टं। प्रमाणानार सिद्धार्चा ए वदनमगुवादः । मीमांसवानवे तस्य प्रामाख्यं नात्ति, वनिध्यातार्चविषयकावस्य तन्मते प्रमावज्ञवाद्यकावादिति वेष्यं।

<sup>\*</sup> केन वा वार्योत, इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> मानान्तराविबद्धानां मन्वादिसृतीनां,—इति मु॰ पुस्तवपाठः।

वत्,—इति युक्तम्\*(१)। एतदेवाभिप्रेख(१) चतुर्विष्ठतिमते प्राच्यादि-वाक्यानामनादरणीयत्वसुक्तम् ,—

> " त्र्रम्भार्क्याक्वाकवाक्यानि वेद्धादि-पठितानि तु । विप्रसाभक-वाक्यानि तानि सर्व्वाणि वर्ज्जयेत्" (१) ।

इति । न च, पराग्रर-मिध्नोऽस्रोतलम्, "सद्देशवाच व्यासः पाराग्रर्थः"—इतिस्रुतौ पराग्रर-पुचलसुपजीव्य व्यासस्य स्तुतलात् । यदा
सर्व्य सम्प्रितपन्नमिध्नोवेदव्यासस्यापि स्तुतव्ये पराग्रर-पुचलसुपजीव्यते, तदा किसु वक्तव्यमिचन्यमिद्दमा पराग्ररः,—इति । किञ्च
वाजसनेवि-ग्राखायां वंग्रजान्त्रणे वेद-सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक-गुर्र-श्रिष्यपरम्परायां पराग्ररस्य पुच-पौची स्रूथेतेः;— १ "घृतकौश्रिकः

! पुत्रयोत्राः श्रूयन्ते,-इति मु॰ पुत्तकपाठः।

<sup>\*</sup> न ग्राक्यादिप्रतिबन्धिर्युक्ता, - इति मु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> बाच चार्व्वान, — इति मु॰ पुक्तनपाठः।

५ 'चतकोशिकात् चतकोशिकः'— इति से १०प्र० मुक्तके पाठः । कुशिकाय निर्धतकोशिकात् चतकोशिकः,—इत्यादि मु॰ पुक्तकपाठः ।

<sup>(</sup>१) शाक्यादिस्रतिवत् पराश्चरादिस्रतयाय्यप्रमाशमिति युक्तं नेत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) मन्दादिसङ्गाववाधकार्धवादसत्त्वात् तदीयस्मृतीनां प्रामाखां, शाक्या-दिसङ्गाववाधकार्धवादाद्यभावाच तदीयस्मृतीनामप्रामाखामित्वेतद-भिप्रेत्वेत्वर्थः।

<sup>(</sup>३) जैनानां तीर्धप्र राऽर्षद्रमामा। चार्व्याकस्त ही। सायितकापरनामधेया-नास्तिकः। "खज्जनालिज्ञनादिजन्यं सुखमेव परमयुरुषार्थः"—इत्यादि एधग्जनरमखीयवाकाप्रयोक्षात् चार्व्याकत्वं तस्य। बुद्धा बौद्ध-धर्म्मीपदेसा। चादिश्रव्यात् चन्येपि वेदवाद्याः कापालिकादया-रह्मन्ते।

पाराधर्यायणात्, पाराधर्यायणः पाराधर्यात्, पाराधर्याजात्क-र्थात्"-इति । तस्रात्, पराधराऽपि मनु-समानएव ।

एव न्यायाविष्ठाचि न्याज्ञवस्कादिषु योजनीयः, तत्तदिषयश्रुतीनामुपसमात्। "श्रुषया वा दृद्धं प्रत्यचमपय्यन्त" "विष्ठिः प्रत्यचमपय्यत्" "श्रुविरददादीर्ज्वाय प्रजां पुच-कामाय" "श्रुयह याज्ञवस्कास दे भार्यी वभ्रवतः"—हत्याद्याः श्रुतयः। न चैतं प्रति मन्यादि-स्ततौ कुताऽनादरः, —हति बद्धनीयम, (१) मन्यादि-स्तते मैधातिध्यादिभिर्थास्थातसात्।

(१)था च मूलस्त-चेादना-ऽनुपलिश्वरपन्यला, साऽयसिद्धा । "पञ्च वा एते महायद्याः सति प्रतायने सति मंतिष्ठनोः;—देवयद्यः पित्व-यद्योस्त-यद्योसनुव्ययद्योत्रह्य-यद्यः"—इत्यादीनां सार्त्तधर्म-मूलस्त-चेादनानासुपलस्थात् । 'सति' सततिमत्यर्थः । यनापि भौचादौ चेादना नेापलस्थते!-तन्तापि सा सस्थायते(१) । तथाचेातं भट्टाचार्यः,—

<sup>\*</sup> रव रव,-इति सु॰ पुन्तकपाठः।

<sup>†</sup> सततं निव्यमिव्यर्थः - इति सु॰ पृत्तवापाठः।

<sup>‡</sup> चेादना इति सेा॰ स॰ पुस्तकयोर्नास्ति ।

<sup>(</sup>१) मन्वादिस्रताविति जात्वभिप्रायमेकवधनम् । (एवं परच ।) मन्वादि-स्रातिमञाखाय पराष्ट्रस्रतिरेव कुताचाखायते इत्याष्ट्रकार्यः ।

<sup>(</sup>२) चप्रामाण्यसाधिकायामूलभूतचे द्वानुपल खेरिप सरूपासि डिंप्रित-पादियतुमाच याचेति ।

<sup>(</sup>३). सम्भाखते अनुमीयते। सार्त्तानां पद्ममहायज्ञानां भूतभूतचीदनायाः साद्यादुपत्रम्भात् अनुपत्रक्षचीदनानामपि सार्त्तानां श्रीचादीनां मत्रभूतचोदना शक्या अनुमार्तु। यएव हि मन्यादयः पद्ममहायज्ञा-

"वैदिकैः सार्थमाणलात् परिग्रह-समलतः" । सभाय-वेद-मूजलात् स्मतीनां मानताचिता"(१) ।

इति । मनुनाऽयोतदेवान्नम्,--

"श्रुति पश्चित्त सुनवः सार्गता च तथा स्रातिम्। तसात् प्रमाणसभयं प्रमाणैः प्रापितं भृति। योऽवमन्येत ते द्वभेः इत-शास्त्राश्रयात् (१) दिजः । स साधुभिर्व्वदिःकार्थानास्तिकोवेदनिन्दकः"।

इति । त्रानुषासनिकेऽपि,—

"धर्में जिज्ञासमानानां प्रमाखं परमं। श्रुतिः ।

\* तत्परिग्रहरार्ह्यतः, रित सु॰ पुस्तकपाठः।

† प्रमितं—इति सु॰ युक्तकपाठः।

‡ ते मूले,—इति सु॰ म॰ पाठः।

नरः
 — इति सु॰ युक्तकपाठः।

∥ प्रथमं —इति सु॰ पुक्तकपाठः।

दीनां सार्तारस्य श्रीचादीनामितः। तदेतत् मीमांसाप्रधम-हतीय-प्रधमाधिकरसे स्पष्टं। परन्तु विसारसात् वेदानां शाखिक्कदादाः सा चेदना नास्मदादिभिक्षकभ्यते। स्तदिष त्य, माय कुसुमा-स्नुली श्रम्दमसिप्रभ्रतिषु च यथायथं सुखक्तम्।

(१) वैदिनेः सार्थमायातात्, इति सम्भाव्यवेदमूलतायां हेतुः। तथाच जिमिनसूत्रम्। "चपि वा कर्तृसामान्यात् प्रमायामनुमानं स्यात्" (मी॰१,५,१) इति। परिग्रहः ग्रिष्टपरिग्रहः। स च वैदिने सार्ति च पदार्थे समानः। ध्यमि सम्भाव्यवेदमूलतायां हेतुः। स्रतयः प्रमायं ग्रिष्टपरिग्रहोतलादेदविखनुमानसम्भवात्। सम्भाव्यवेद-मलतात् चनुमीयमानवेदमूलतात्।

(२) हेतु ग्रास्त्रं कुतर्की परिश्रक चार्न्नाकदर्शनादि।

दितीयं धर्मशास्त्रम्तु हतीयं लेक-संग्रहः"(१) ।

इति । तस्नात् व्याख्यातुं योग्या पराग्रर-स्पृतिरिति मिद्धम् ।

(१)पराग्रर-स्पृतावस्थां ग्रन्थ-क्रिर्निविच्यते ।

हे काण्डे, दादग्राघ्यायाः, स्नोकाः त्रष्टोनषट्ग्रतम् ।

त्राचारस्थादिमः काण्डः प्रायश्चित्तस्य चान्तिमः ।

इष्ट-प्राप्तिरनिष्टस्य निष्टत्तिश्चानयोः क्रमात्(१) ।

एते मर्व्व पुण्य-लोका भवन्तीति श्रुतिर्जगाः ;—

विदितादाश्रमाचारादिष्टाप्तिं पारसौकिकीम् ।

प्रमक्तो नरकाऽनिष्टा निषिद्वाचरणेन यः(१) ।

तिश्वदत्तिः स्पुटां ग्रास्ते प्रायश्चित्ताभिधायिनी ।

पर-लोक-प्रधानस्थ(५) धर्मस्योषा दयी गतिः,—

दिखाप्तिः पारकािकाती,—इति सु॰ पुन्तकपाठः ।
 † स्मुटं—इति सु॰ पुन्तकपाठः ।

<sup>(</sup>१) धर्माशास्त्रं धर्मोषदेशप्रधानमन्वादिसंहिता। तत्र हि धर्मोषदेशएव प्रधानं, क्वाचित्र्वमिति इत्ताखानन्वानुष्ठित्रं । प्राणे तु तद्वेपरीत्रं। द्योतन तत् धर्माशास्त्रं। साम्ब्रीतत् श्राद्धविवेकटीकादे।। तुशब्दात् प्राणसंग्रहः। ते।कसंग्रहे।ते।कथवहारः। दौर्व्यस्वामीषां यथा-सरं जीयमित्यन्यत्र विस्तरः।

<sup>(</sup>२) पराश्ररसृतेचीख्येयलं प्रतिपाद्य तस्याः कारहिनागादिकं वक्तम्प-क्रमते पराश्ररेति ।

<sup>(</sup>३) कागडदयस्यैतत्दयं क्रमात् प्रयाजनिमत्यर्थः।

<sup>(8)</sup> निधिद्धाचरग्रेन यानरकः प्रसन्त इत्यन्वयः। नरकस्य विशेषग्रं 'खनिस्:'—इति।

<sup>(॥)</sup> व्यवहारन्तु न परताकप्रधान इत्यन्परमेव व्यतीभविष्यति।

प्रायिश्वनं तथाऽऽचारः, श्रीत-धर्मं तथेचणात्।
श्रीत-धर्मोऽग्निशे नादिराचारसदमुष्ठितिः।
श्रयथाविधमुष्ठाने प्रायिश्वनं श्रुतौ श्रुतम्।
कन्य-सूत्र-कृतः श्रीते प्रायिश्वनममुष्ठितिम्।
श्रस्यवसुभे एव, व्यवहारन्तुं नाषुत्रम्।
तददेवायमाचार्यः पर्-लोक-प्रसाधमम्।
सान्तं धर्मं विवनुः सम् काष्डद्यं (१) मवाचन।
(१) मनु चोदनयागम्थे व्यवहारेऽपि धर्मता,—
श्रसीति चेदमुष्ठातुर्के विश्वेऽसिस्युपयुज्यते।

(२) बाचारकार्यं प्रायस्मिकारहस्।

<sup>\*</sup> स्त्रे,-इति सु॰ य्क्तकपाठः।

<sup>†</sup> प्रधानकम्, -- इति सु॰ युक्तकपाठः।

<sup>ा</sup> न, तत्र चीदनाग्रम्ये, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

चेदस्तु सा तु ते। के, ─ इति सु॰ पुक्तकपाठः ।

<sup>(</sup>१) "विनामार्चे वसन्दे हे हर्यं हार उच्यते। माना-सन्दे हहर बात् ख्य-हार इति स्थतः"— इत्यायुक्ती भाषात्तरिवयानियायाच्या चतुव्यात् ख्यकारः।

<sup>(</sup>३) शक्षते मन्वित । चोदनयागम्ये इति हेतुगर्भविशेषणं । "चोदनासचकोऽर्घोधम्मः" (मी॰१,९,२) जैमिनिस्चात् चोदनागम्यार्थस्य धर्मात्वावगतेर्थवद्यास्यापि तथात्वात् तदक्यनादाचार्यस्य न्यूनत्वमिति
पूर्व्यपद्यार्थः । उत्तरमाद्य अनुस्ततुरिति । तथाच पारकीकिक्षणकमधर्मस्याच विविध्यतत्वात् यवद्यारस्य चिद्यक्षणककत्वात्तदकीकेनेपि न
न्यूनत्वमिति भावः । ऐदिकमिपि प्रकं यवद्यारानुस्ततुर्व्वदिनः प्रतिवादिनस्र न तु यवद्यारद्रसूराच्य इति ने।ध्यं।

(१)कारीर्थादिश्रीतधर्मां दृष्टिक "फलकायथा।

साभ-पूजा-स्थाति-माष-फला व्यवद्यतिस्तथा।

तेतुर्काभादिकं तदत् पराजेतुस्र दण्डमम्।

तावेव स्वर्ग-नरकौ विद्यिप्रतिषिद्धजौ।

(१)कनु, राज्यस्र सभ्यानां साजिषां चान्ययाकृतौ।

प्रत्यवायाद्यवद्यतिः परलेकिप्रयोजना।

(१) "श्रदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांस्ववायदण्डयन्।

श्रयभ्रोमददाप्रीति नरकं वार्ऽपां गस्कृति"।

"सभा वा न प्रवेष्ट्यां वक्तयं वा समञ्जसम्।

<sup>\*</sup> ब्ह्योक,—इति सु॰ पुक्तकपाठः।
† नरकच्चिन,—इति सु॰ स॰ पाठः। नरकं चापि,—इति सु॰ पुक्तकपाठः।
† सभा वा न प्रवेद्यकं—इति सु॰ स॰ पाठः।

<sup>(</sup>१) कारीरी यागिविशेषः। स चै जिक्साचपक्षकः अवयहेण युख्यतां श्रम्या-नां ख्छा सञ्जीवनस्थैव तत्पक्षत्वात्। अतरव यावत्यनुष्ठिते रुष्टि भेवति, तावतेव तत्समापनमनुशिख्यते।

<sup>(</sup>२) व्यवहार स्विहिकमात्रपाषकत्वमसिद्धमित्वाग्रङ्गते निव्यति । अत्र च,
बृद्धिपूर्वकान्ययाकरणस्य राद्धः सभ्यानाञ्च प्रत्यवायः । तर्कवाक्यानुसारेण निर्याये कते तु वन्नने।ऽन्ययात्विष व्यवहारदिश्चिनां दीवीन
भवतीति बेध्यं । जतस्य गौतमेन, "न्यायाभ्यपग्रमे तर्के।ऽभ्यपायस्तेन
संग्रह्म यद्यास्थानं ग्रमयेत्"—इत्यभिधाय, "तस्नात् रात्रार्थावनिविद्ती"—इत्यपसंहतम् ।

<sup>(</sup>३) अन्यथा इतौ राचः सभ्यानां सान्तियास प्रत्यवाये मानवीयं वाका चयमुदाहरति 'अदख्यान्' इत्यादिना ।

श्रमुवन् विमुवन् (१) वापि नराभवित किल्विषी"।
"साच्छेऽनृतं वदन् पार्श्विध्यते वास्णैर्नरः।
विवशः श्रतमाजातीस्तस्मात् साची वदेदृतम्" (२)।
विवशः श्रतमाजातीस्तस्मात् साची वदेदृतम्" ।
(१) राजादेः प्रत्यवाधोऽस्त व्यवहारे किमागतम् ?।
खवहारोन राजादेर्श्य-प्रत्यर्थिनोस्तु सः।
प्रत्यर्थिनोऽधिना वाऽत्र प्रत्यवाधोन हि स्पृतः।
पराजय-निमित्तेन प्राथिश्वत्तं च म स्पृतम्।
पराजय-निमित्तेन प्राथिश्वतं च म स्पृतम्।

\* म्रातवधीरिंग,-- इति सु॰ पुस्तकपाठः। † साच्यं वदेदतं-- इति सु॰ स॰ पाठः।

(१) विद्युवन् विरुद्धं द्युवन्।

<sup>(</sup>२) जातिर्जन्म। तथाच विवशः सन् ग्रतजन्मानि यावत् वास्योः पाग्ने-बध्यते इत्यन्वयः। ऋतं सत्यं।

<sup>(</sup>३) आप्रक्षां परिचरति 'राजादेः'-- इति ।

<sup>(</sup>४) चाचारिनवन्धना लेाकव्यवद्वारमूला। तथाच नरकेािक्तिनिन्दा-माधिमिति भावः।

<sup>(</sup>प्) ननु "ऋणानाञ्चानपिक्तया"— इति मनुना उपपातकमध्ये पाठात् प्रत्यवायएव गम्यते । अपिच चतुष्पादात्मकव्यवद्दारे निर्णयस्य राजा-द्यनुष्ठेयत्वात् तदन्यचाकरणे तेषां प्रत्यमायः स्थादेव । तथा चीभयचापि व्यवद्वारस्य परत्ताकप्रयोजनकत्मम्बत्मित्याद्ययवानाद्यं अन्तु वेति । परत्ताकेति, तथाचायमाचार्यः परत्ताकप्रधानमेव धर्ममुपदिदेश, व्यवद्वारस्तु न तादश इति न तदक्यनात् न्यूनत्वशङ्किति भावः ।

एतबोक-प्रधानीयः पर-लोकोपमर्जनः।

स धर्मीव्यवहारः खादाचारस्य विपर्व्यथात्\*(१)।

प्राधान्येऽव्यख लोकस्य खादेवान्नाय-मूलता।

गान्धर्व्याद्युपवेदेषु तादृशेषु तदीचलात्(१)।

(१) जग्नाह वाक्यम्यवेदात्रं सामभ्योगीतिसेव च।

यजुर्व्यदादिभनयान् रसानार्थर्व्यणादिवः।

किं बद्धत्याऽयमाचार्यः पर्-लोकिक-दृष्टिमान्।

खवहारन्तु नावाचत् किन्तु स्वचितवानसुम्(१)।

राज-धर्म-प्रसङ्गेन,(१) चितिं धर्मेण पास्रयेत्।

इति मुनन् राज-दृश्यं व्यवहारमस्चचयत्।

(९) साचादिष्टाप्ति-हेतुलादाचारः पूर्व्यमीर्थते?।

<sup>\*</sup> विपर्यये, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> पादस्यवेदात्, - सु॰ पुन्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सामान्याचर्ववाद्रपि, - इति सु॰ पुस्तकपाठः।

९ पूर्विमिखते,—इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>(</sup>१) एतस्त्रीकोपसर्जनः परलेकप्रधानेत्यम् वाचार इत्वर्धः।

<sup>(</sup>२) ताहप्रेषु रतक्षाकप्रधानेषु । तदीचाग्रात् आसायमूलत्वदर्भनात्।

<sup>(</sup>३) गान्धर्वीपवेदस्यास्रायमूलसे तमधिकात्य पठितं वाकामुदाहरति जया-हिति। स्थिनयान् "भवेदिभनधोऽवस्थानुकारः"— इत्युक्तकच्यानवस्था-नुकारान्। रसान् प्रदेशारादीन्। एतवतुक्यमेव खलु विधवा गान्धर्वस्य।

<sup>(</sup>१) उपसंहरति किं बह्नम्येति। अमुं यवहारं।

<sup>(</sup>पं) राजधर्म्मप्रसङ्गेन, इतिच्छेदः। एतच 'स्चितवान्' इति पूर्वेशा-न्वितं। स्चनप्रकारमेवाच चितिमित्यादिना।

<sup>(</sup>६) इदानीमाचारकाळ-प्रायक्षित्रकाख्याः यौक्षापर्यमुपदाद्यितुमाच् साचादिति ।

श्वाचारखान्ययाते तु प्रायिश्वत्त-गवेषणम् ।

इष्टाचारे चये।ऽध्यायाः प्रायिश्वत्ते नवे।दिताः ।

\*श्वाचारतखतुर्वर्ण-धर्मी साधारणायरो(१) ।

श्विष्टाचारान्दिके तच धर्मी साधारणो मतीं ।

सदक्रम-चितिरचाद्याः वर्णासाधारणाः स्तृताः(१) ।
श्वाचारे! प्रथमाध्याये एतेऽधाः परिकीर्त्तिताः ।

श्वाचारिर्जिवनोपायोदितीयेऽध्यायदेरीतः ।

श्वत्रात्रमधर्माश्च स्विताः श्वाश्वमोत्तितः ।

श्वर्थाय-चयगाः श्रयाः प्रोत्ताः श्वाचार-काण्ड-गाः ।

सुर्थि(१) प्रकीर्ण-पापस्य प्राथिश्वत्तं प्रपश्चितम् ।

अवतारखतुर्व्यधमी साधारणे-तरी,—इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> शिष्टाचारान्वितसाच धर्माः साधारयः स्मृतः, — इति सु॰ पुस्तवायाठः।

<sup>1</sup> बादितः, -- इति मु॰ युक्तकपाठः।

<sup>🐧</sup> त रतेर्थाः प्रकोर्त्तिताः, - इति सु॰ पुत्तकपाठः।

<sup>(</sup>६) साधारणस्य स्वपरस्य (स्वसाधारणस्य), साधारणापरी । तथास्र, साधारणापरे चतुर्या वर्णामां साधारणाऽसाधारणस्वेति दिविध एव धर्मा उत्त इत्यर्थः ।

<sup>(</sup>१) वर्षानामसाधारणा वर्षासाधारणाः। तत्र, घट्वकीश्वि (सन्धाया-नादीनि) त्राच्यासाधारणोधर्मः, चितिरचा चित्रस्य। एवं निक्षत्रप्रदेशरिप चेथं।

<sup>(</sup>१) बाशीयं इति बरुचिशन्दात् भावप्रत्वयानात् उभवपद्ध्ङासाधु । उत्तरपदमात्रदङ्गा तु बशीयमित्वपि । यवं दीत्वा बाशीयं, बादि-यद्ध्ङ्या बारुचमित्वपि भ्रेयं ।

<sup>(8) &#</sup>x27;'यदनुक्कं तत् प्रकीर्यम्''— इति सृत्युक्तकक्ष्यं पापं प्रकीर्यम्। तक क्षतिपातकाश्चन्यतमत्वन विग्रेषते। दनुक्तिनि ने। ध्यम्।

प्रमङ्गात् पुच-भेदादि प्रोक्तश्च परिवेदनम्(१) ।
प्रकृषि-ग्रेषः, संस्कारः त्राहिताग्रेश्च पश्चमे ।
(१) मलावहे च सङ्गीर्णे तथा चैवापपातके ।
प्रायश्चित्तं पष्टलकं ग्रुद्धिश्चाले रचेऽपिच ।
त्रायश्चित्तं पष्टलकं ग्रुद्धिश्चाले रचेऽपिच ।
त्रायश्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्गेरिता ।
प्रायश्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्गेरिता ।
प्रायश्चित्तं गावधे च सप्तमाध्यायद्गेरितम् ।
त्रायश्चनं गावधे च स्वमद्गेरितम् ।
त्रायश्च-भेष्णनादौ तदेकादत्रलदीरितम् ।
त्रादत्रः परिग्रेषः स्वात् काण्डयोद्गभयोद्ययोः ।
स्वादन्येषामनुकानासुपलचणमीत्व्यताम् ।
त्रमुपातकसुख्येषु प्रायश्चित्तं कचित् कचित् ।

<sup>\*</sup> सङ्गीर्वकर बेचायपातके, - इति सु॰ पुक्तकपाठः।

<sup>🕂</sup> ग्रीबधस्य,—इति सु॰ पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सचान्येषामिति सु॰ पुत्तवपाठः।

<sup>§</sup> युक्तेषु,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) परिवेदनं त्येष्ठे श्वक्तत विवाहे श्वक्ततामिहाने च कनिष्ठस्य तद्भय-करसम्। तद्य "च्येष्ठे श्वनिर्व्विष्ठे कसीयांन् निर्व्विष्ठम् परिवेत्ता भवति' इत्यादि स्नृतिधूक्तम्।

<sup>(</sup>२) 'क्तिनी टवयो इत्यामदानु गतभी जनम्। पनि शः कुसु ससीय सर्थे स्थापि स्थापि स्थापि स्थापि स्थापि स्थापि । सङ्गी संस्थापि स्थापि स्थापि

नाकं, तथा रहस्यश्च प्रायश्चित्तञ्च वर्णितम्। नापि पर्णादि कक्काणि नादितान्यच कानिचित्। नामः कर्मविपाक्ष तत् सर्वमुपलचितम् । द्रत्यं नवभिरथायैः प्रायस्थितं प्रपश्चितम् । किसं प्रति प्रवत्तवात् प्रायिश्वनं प्रपञ्चितम् । कलौ हि पापवाज्जन्धं दृग्यते सार्यतेऽपि च। नराः प्रायोऽस्पमामर्थास्तेषामनुजिघृत्रया । यमकाचयदाचारं प्रायिय्तं व्रतानि च । "तेषां निन्दा न कर्त्तवा युगरूपादि ते दिजाः"। द्रखुकमादावन्ते च, प्रयुक्तीवा! क्रपानुता । वेदैकदेशाध्यमं क्रया विप्रादि-जीवनम्। इत्यादिवचगाऽऽचारे सङ्गोचाभासते स्कृटम्। प्राजापत्यं गा-वधे खात्, ब्रह्म-न्ने चेतु-दर्शनम्। इति मुख्यवतलोक्षेः सङ्कोचोऽचापि गम्यते । सात्यमरानुसारेण विषयस यवस्तितः। कक्पनीयेतिरेड् ब्रुहि सार्व्यक्यः मन्यसे कथम्हे(१) !

प्रायिक्तिभिक्षारभ्य कहाबीव्यन्तं मुदितातिरिक्त पुक्तकेषु गान्ति ।

<sup>†</sup> प्रायख्तिवतानि च,—इति सु॰ पुत्तवपाठः।

<sup>‡</sup> प्रायुङ्क्तेषा, - इति सु॰ पुस्तकेपाठः।

अन्यसेथकम्,—इति सु॰ मुक्तकेपाठः।

<sup>(</sup>१) जीवधे प्राजापत्यं ब्रद्धावधे सेतुदर्शनद्य न सुक्तवतं येन सङ्गोचःसिध्येत् किन्तु "यथा वया यथा कालं यथा प्राणद्य ब्राह्मग्रे। प्रायस्थितं

यावत्यः स्नृतयसासां सर्वासामनुसारतः । साकस्याचेदसादादेखन प्रिक्तिनिद्यते (१) । स्नेन दृष्टास्तु यावत्यसासामित्ययपुक्तिमत् । स्नित् कदाचिदन्यामां दर्भनादय्यवस्थिते: (१) । (१) त्रस्यिका मानुषी बुद्धिसावत्रय्यवतिष्ठते \* । त्रत्राप्य निक्रसेषु दृश्यते नेकवाक्यता । इन्तैवं खण्डने प्रास्तं भवेद्त्त-जलाञ्चलि ! ।

पवस्तयं ब्राह्मणेर्धमागठकः। तस्मात् कप्रमणायद्वं पादं वापि वि-धानतः। खात्वा वलावलं कालं प्रायिख्यं प्रकल्पवेत्"—इश्वेवमादि-सृत्यन्तरदर्भनात् गोवधादौ चैमासिकादिवतविधायकसृत्यन्तरदर्भ-नाच यणामणमण्यसादिविधयतया तद्यवस्थापनीयमित्याण्यते सृत्य-नारेति। प्रष्टारमुपद्यस्ति सार्वच्यमिति। सार्वचं विवा स्वत्यन्त-राजां सामस्येन ज्ञातुमण्यातात् सर्वच्यस्वत्यन्तरानुसारेण विधय-खवस्थायाः कर्त्तुमण्यात् सर्वच्यस्यायः।

(१) यावत्यः स्मृतयः साकल्येन तासां सर्व्वासां दर्भगदिषययवस्या, खेन यावत्यो दरास्तासामन्सारादा । आदी यावत्य इति । तत्र यावत्यः स्मृतयस्तासां सर्व्वासां दर्भने, अस्मदादेः प्रक्तिनीस्तीत्यर्थः ।

(२) दितीये त्याच खेनेति। न युक्तिमत् खयुक्तिमत्। तत्र छेतुः क्राचि-दिति। क्राचित् देशे कदाचित् काले खाद्यासां पूर्व्वदृष्टाधिकानां स्मृतीनामित्यर्थः। तथा च पूर्व्वं कियतीः स्मृतीर्दृष्ट्रा या विषयव्यवस्था काल्पता, उत्तरकालमन्यासां स्मृतीनां दर्शने तस्या विपर्थयः स्थात्।

(३) मनुष्यामामस्यनुद्धिलाद्पि यथायथं विषययवस्या प्रस्वा नेत्प्रेद्धितु-मित्याच खुन्यिकेति ।

<sup>\*</sup> कल्पिका मानुषीबुद्धिः सा च न खवतिस्रते,—इपि सु॰ पुस्तको याउः।

न खण्डये—वारयेतु पण्डितन्त्रन्यतां तव<sup>(१)</sup>।

ग्रहणु निर्णयमत्र तं स्वतः प्रामाण्य-वादिनः।

प्रतीतेऽर्घेऽखिलं ज्ञास्तं प्रमाणं बाध्या विना<sup>(१)</sup>।

न पराजर-वाक्यस्य बाधः स्मृत्यन्तरे किचित्।

प्रतान्तरे।पदेशस्य न बाधोऽस्थानिवारणात्<sup>(१)</sup>।

प्रियङ्ग-काद्रव-न्नीष्ठ-गोधूमादीन्यनेकगः।

पाधनानि ययेकस्यास्तृप्तेर्दृष्टान्यबाध्या।

(४)यथा च स्वर्ग एकस्मिन् विश्वजिचाग्निष्टोपकम्।

श्रिप्रशेमस्य दर्भाद्या हेतवे।बहवः श्रुताः\*।

यथा वा ब्रह्मलोकस्य द्योकस्य प्राप्ति-हेतवः।

उपास्तयो विकल्यन्ते ग्राण्डिन्य-दर्शादयः(६)।

### सृहताः, — इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

(१) पूर्व्यक्ती प्रकृते इनोति। दत्तजनाञ्जनीति विषयव्यवस्थाया स्वभावे परस्परविरोधेन सर्वेषामेव प्रास्त्रामासप्रामास्यापत्तेरिति भावः। सिद्धान्ती समाधत्ते न खर्डये इति।

(२) प्रामाक्यस्य खतस्वात् । असितवाधके प्रतीते प्रीमाकं निरावाधं

कारणान्तरापेचाविरदादिवर्थः।

(३) स्मृत्यन्तरेषु व्रतान्तरापदेशात्र पराश्ररोक्तव्रतस्य बाधः, व्रतान्तरापदे-श्रस्य व्रतान्तरवाधकत्वासम्भवात्। स्रुत्यन्तरेव्यपि पराश्ररोक्तव्रतादे-विवारकाभावाच ।

(४) प्रिय म्प्रस्तीनां हप्तिविश्रेषेषु हेतुत्वात् कथं तच विकल्प इत्याश्राह्याह

यथा चेति।

(प्) दृष्टान्तान्तरमाच्च यथा वेति। ग्राखिस्कापास्तिः, "सर्वे खिल्वदं ब्रच्यं — - इत्युपक्षम्य, "सन्नतुं कुर्व्वीत मने। मयः प्राखग्ररीरे भारूपः"—

त्रशैवेकस्य पापस्य निवृत्ती बस्वः स्रताः । त्रतभेदा विकस्थनां श्रद्धात्राद्यम् ते दृथा\*<sup>(१)</sup>। मनुक पञ्चगवादिः कुच वा मर्णान्तिकम्!। तथाः सम-विकल्पलं वदतस्तेऽति साइमम् ! (१)। क विश्वजित् काग्निहाचं खर्गं साधयतास्त्रचाः -विकन्पं वद्तस्ते वा कुतानैवाति साइसम् (र)। कमाधिकात् फलाधिकामिति न्याय-समाश्रयात । माइमं परिइर्त्तव्यमित्येतद्भवाः समम्(<sup>४)</sup>।

इलादिना कान्दोप्यादौ विकिता। इयमेव शाखिल्य विदायास्थायते। दचरोपास्तिस्तु,—''चय यदिदमस्मिन् अस्मपुरे दचरं पुगहरीनं वेमा"-इवादिना कान्दोग्यरवाभिक्ति दहरविद्या चास्थायते। बादिग्रम्दात् वैश्वानरविद्यादयः।

(१) तथा च गोनधादी पराग्ररे ातां प्राजापत्यादिकं स्मत्वन्तरे ातां प्राय-चित्रान्तरच दयमपि मुख्यमेव इत्वनयार्व्विकल्परवेत्वयं ससिद्धाना-निम्बर्घः।

पूर्व्यपची प्रकृते निवति । अयमर्थः । कचिदेकेन मुनिना पद्मायादि ज्ञाम्प्रायिक्समुक्तं, तज्ञेव पापे अपरेख मुनिना प्रावान्तिकमुक्तं। तदनयार्भ्यतम्प्रायस्थित्तयाः समविकष्पत्मसम्भवदुक्तिकमितिभावः।

सिद्धान्तीसमाधत्ते अविश्वजिदिति । तथाच विश्वजिद्धिक्रोचयारपि जधुगुरुकमी को सर्गसाधकयार्जिक स्पोन स्थात्। स च त्यापी स्थते इति भावः।

पुर्वेपच्य विश्वजिदादी विकल्पमुपपादियतुमा इ कम्माधिकादिति। चयमभिसन्धः। षघुगुरुपयत्नसाध्यानां विकल्पस्यते गुरूपायस्थानम्-

<sup>\*</sup> व्रतभेदा विकल्पनां श्रद्धातः सन्तु ते तथा,—इति से। स॰ पस्तकयाः पाठः।

न्यायात्रये तसाद्क-यवस्या दिखते तुतः ?।
दित चेदयवस्थाका तयाऽतादेशि ते वसः (१)।
देश-भेदात् कास्त-भेदात् पुं-भेदादन्यथाऽन्यथा।
पर्यवस्यति शास्तार्थं दित पूर्वमवादिषम्।
श्रतीनास्यार्थवादांशं विधि-वाक्येषु यद्यथा।
प्रतीतं तत्त्तथायाद्यं बाधं वाचनिकं विना।
स्मृति-यास्याद्यादिभः भर्वैर्वचनानां यवस्थितिम्।

कानलक्षमप्रामाण्यमापयेत । कः खल्बनुन्मत्तो लघूपायसाध्यं पल-स्रतिपपादियमुगुँक्पायमवलम्बेत । तसात् सत्यपि समप्रलावे गुरूपा-यात् किस्ति प्रलाधिकां वाणं । तावतेव दयाः साम्यादिकल्पोपपत्तेः। इतरणा त्वेकस्येव नियमताऽनुकानं स्थात् । प्रलाधिकाकस्पने तु नैवं यकत्र स्रोपाधिकावत् पलस्याप्याधिकात् । अन्यत्र स्रोप्रन्थूनत्वेऽप्यवा-न्तरप्रलाधिकाभावात् । स्रतस्वोत्तां । "यत्र स्थात् स्रक्र्भूष्टस्वं त्रेय-से।ऽपि मगीविगः । भूयक्वं त्रुवते तत्र स्रक्रात् त्रेया च्यवाप्यते"— इति । तथा, प्रधानप्रलस्य स्रामात्रस्थाभयनाविभिषेऽपि उक्तरीत्या गुषप्रयत्नसाध्योपायस्य प्रलाधिका हेतुत्वकल्पनया विश्वजिदिमिन्नेया-व्यक्तिस्यो नानुपपत्र इति पूर्वपक्तियुरिभिप्रायः । स्रपचिष तदिविद्य-स्रमित्यान्न सिद्धान्ती इत्येतदिति ।

(१) नन् यदि न्यायात्रयखं तवाप्यभिग्नेतं तर्षः स्मृत्यन्तरानुसारेख विषय-व्यवस्थैवासःदुत्ता निमिति नाष्ट्रीत्रियते म्लाग्नयेन पूर्वपद्धी ग्राह्मते न्यायेति । सिद्धान्ती समाधत्ते मृति चेदिति । त्वयेति च्हेदः ।

<sup>\*</sup> तसादुल्या व्यवस्था,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवितं वचः,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विपर्व्यर्धातः—इति सेः स॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>🖇</sup> व्यतायेऽस्यार्थ वादांग्राः, — इति से । स॰ पुन्तकयाः पाठः।

मुवाणिर्मन्दमतयो खुत्पाद्यन्ते हि केदसम्(१) ।

प्रत्ययाऽल्पस्य पापस्य कते दादम-वार्षिके ।

गस्याज्ञित्तस्त्रत्-प्रोक्ता व्यवस्ता तादृगी यतः(१) ।

प्रयाऽल्पं महता गस्येज्ञास्पेनान्यत्, तदा वद ।

ददमस्पं महत्वेदमिति ते किं नियायकम् ।

प्रनायाप-महायाधी यद्यस्त-महत्त्वयोः—

\*हेतुर्मादात्रतास्त्रहि भवेयुः क्षषकादयः! (१) ।

सिंह-व्याचादि-मूचादी प्रयाप-बज्जलताः ।

पञ्च-गव्यात् प्रश्चस्त्वं मताङ्गत्वञ्च ते भवेत्! ।

दति कर्त्तव्य-वाङ्यस्य महत्वञ्चेत्, तदाऽल्पता ।

प्रज्ञाम्यादि-प्रवेशस्य प्रसञ्चेत वतान्तरात् (४) ।

<sup>\*</sup> हेतू महाबता,-इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> प्रयासा बक्रकः श्रुतः, - इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तर्ज्ञाच्यादि, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) नमु यदि स्मृत्यन्तरानुसारे ब स्मृत्यन्तरवचनानां विषयश्यवस्था न प्रामाणिकी, तर्षः वर्षं सर्वेरे प्राचीननिवद्धिमत्त्वशाविधा श्यवस्थास्रतेत्वाश्रद्ध्य तेवामाश्रयं प्रकाश्रयति स्मृतीति। तथा चापातता विवद्धयचनदर्श्वनात् मन्दवृद्धये। मामुद्धोरन् इति तत्प्रवेश्वाय तैक्तादृशी
श्यवस्था स्रता, येन केनचिदनुष्ठितेनेव प्रजनिष्यत्तिसम्भवेन वक्तृद्धातेरभावादिति भावः।

<sup>(</sup>२) दादश वार्षिके क्षते बल्पस्य पापस्य निष्टित्तर्ग स्थात्। महापापनाश्च स्व तडेनुताया खनस्थितस्वादित्वर्थः।

<sup>(</sup>३) तेषामायासाधिक्यादिति भावः।

<sup>(8)</sup> अग्न्यादिप्रवेशस्य व्रतान्तरादत्यता प्रसन्यते व्रतान्तरायेन्त्या तचेतिः कत्तेव्यताया अस्पत्यादिति भावः।

तसाकाकोष यसोका प्रशंता, तयस्वतम् (१) ।

(१) श्रस्त वा वैध-दु:खस्य व्यस्तावासस्वतम् ।

(१) श्रस्त वा वैध-दु:खस्य व्यस्तावासस्वावतम् ।

(१) श्रस्त वा वैध-दु:खस्य व्यस्तावस्वावतम् ।

(१) श्रिक्षु स्विद्धा विद्धा स्विद्धा विद्धा ते ।

(१) विद्धा स्विद्धा वर्द्धमाने । दस्त्येवं व तु प्रतम्—

वर्द्धते, ऽते। मस्त्वाशे निःशेषा व भवेद् यदि ।

तर्द्धा वर्द्धमाने वर्द्धमाने ।

श्रमूर्त्तस्वापि पापस्य सन्ति भागा यस्तितम् ।

श्रमूर्त्तस्वापि पापस्य सन्ति भागा यस्तितम् ।

श्रमूर्त्तस्वापि पापस्य सन्ति भागा यस्तितम् ।

(१) उपसंहरति तसादिति। तथाच पश्चमवादेरपि गुरुपापनाधकतया विधानमुखेन प्रशंसायाः शास्त्रियोक्तत्वात् सदपि महाव्रतमेवेति तात्पर्थम्।

(२) वैधक्षोद्याधिकां महावतत्वेहेतुरते। न क्षयकादिव्यतिप्रसङ्ग रह्येतदभ्यु-

पगच्छति खस्तवेति।

(क्) सम्युपेत्वापि विषयव्यवस्यां दूषयति यथेति । तथापीत्वादिः । विस्तु-जिन्नोऽभिकतः । तथाच निर्वासनैषा विषयव्यवस्थेति भावः ।

(8) पूर्वपची ग्रञ्जाते विस्तुषिङ्ग इति । विस्तुषिङ्गस्तृग्राशिं न दहित किन्तु सरव वर्डमाने मद्दानिम्भूला दहित, - इतं तु नैवं वर्डते, तस्तात् नाष्पेन इतेन महापापस्य नाग्र इत्यर्थः। सिडान्ती दूवयित कत इति । क्यसात् कारमात् क्यपेन इतेन महतः पापस्य निःशेष नाग्री मास्तु रक्तदेशनाग्रस्तु स्यादित्यर्थः।

(॥) सभैकस्य पापस्य तेन तेनांधेन तत्तत् दुः अन्यते इत्यभिमानः।

वलवत्त्वात्—इति याठानारम्।

<sup>†</sup> इसराभिर्विदस्रते, - इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यथीदितम्, -- इति स॰ सा॰ पुत्तनयाः पाठः।

तथा महाव्रतखापि भागेनास्प-विनाशने ।

शत-ग्रेष-विपानेन स्मर्थते बज्जलं सुखम् ।

(१) त्रातोऽल्पं वा महदापि व्रतं पाप-निवर्त्ततम् ।

सर्ज्वाणां पण्डितानां वा वाक्यमेवं समञ्जसम् ।

(१) न महाव्रत-वैद्यर्थं पापस्थाग्रेषनाशने ।

श्रव्प-नाग्रोर्द्रवभाविन्यां सुखात्रो । चेपयोगतः ।

एवञ्चेकस्य पापस्य व्रतेषुकेष्ययं पुमान् ।

प्रवर्त्ततेऽतिवित्रकां विस्तिन् कसिंस्विदिष्क्या (१) ।

श्रन्यथा नास्य विश्वको ॥विषयस्य स्ववस्थितम् —

श्रजानता जानताऽपि वसनान्तर-श्रद्भया ।

समावितेषु सर्व्वेषु विष्ति ।

<sup>\*</sup> खताल्यत्मम्विषि वर्तं यापातिसर्ज्ञकम्, - इति स॰ से। पुस्त-

<sup>🕇</sup> सम्तू गामखिलानाञ्च, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पापनाशे र्जभाविन्यां सखादौ, इति स॰ से। पुस्तक्याः पाठः।

<sup>🖇</sup> प्रवर्त्तवित विश्वभात्, - इति स॰ से।॰ एक्तकयोः पाठः।

<sup>||</sup> विषयस्याव्यवस्थितेः, इति स॰ से।॰ पुक्तकयोः पाठः।

श अक्वेषु, - इति सु॰ युक्तके याउः।

<sup>(</sup>१) खल्पं मह्हा भवतु सर्वमेव व्रतं सक्तलपायनाम्यकं इत्येतत् सार्तृयास्य्योयां वाक्यं। तथाचाच "क्षक्रचान्द्राययादीनि शृद्धाभ्युद्यनार्यं" इत्याद्यभिधाय, "रते खन्ताः समस्ता वा प्रत्येकमेकमोऽपि
वा। पातकादिष्ठ सर्वेषु पापकेषु प्रयत्नतः"—इत्यादि विश्वामिचादि
वचनान्यनुसन्धेयानि।

<sup>(</sup>२) अस्पत्रतेन मद्रापापनाची मद्दात्रतं खर्चं स्थादित्वाम्बद्धानिराकराति नेति।

<sup>(</sup>३) रवच सर्वेत्रतामां सर्वेपापनाग्रकत्वे च। प्रवर्त्तयतीति पाठे खार्चे किच्।

<sup>(8)</sup> निर्धारबे सप्तमीयम्।

प्रवर्त्तमानः पृष्षः श्रेयः प्राप्ते। त्यां प्राथितानां प्रतानामेन सुख्यता ।
तैरस्पैरिप तत्पापं निःग्रेषं नि-निवर्त्तते ।
एतदेव निविज्ञानां प्रतियद्ये (१) निग्रेषतः ।
पराग्रेष यत् प्रोत्तं प्रायिश्वत्तमितीदृग्रम् ।
सुन्यन्तर-प्रणीतानां खल्पानां मदतामि ।
प्रतानासुपयोगः स्थात् कस्तौ, (१) पूर्व्वीक्तनीतितः ।
सुनिनेकेन धत् प्रोक्तं तदन्योग निषेधति ।
प्रत्युते। दादरेत् तस्थात् पूर्व्वीक्तं मर्व्वसमतम् ।
(१) दन्तेवं सति, मीमांसा निष्पत्ता ते प्रसन्यते ।
प्रास्तान्तर-प्रणीतानां गुणानामध्यस्तेः ।
प्रत्युत्तास्तर्त्तम्यानां गुणानामध्यस्तेः ।
प्रत्युत्तास्तिवरे। सन्तिन्तानां गुणानामध्यस्तेः ।
प्रत्युत्तातिवरे। सन्तु पाण्डित्यं ध्यन्यतां तव । ।
स्रास्तान्तर-प्रणीतानां गुणानामध्यस्तेः ।

<sup>\*</sup> तैरनीरपि,-इति स॰ से। पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> पूर्वीा तरीतितः, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> उत्पाद्यापि विरोधन्ते पाब्धियं यञ्यतां त्यया,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रतिज्ञ प्रतिज्ञातवान्।

<sup>(</sup>२) पूर्व्याक्तनीतितः पूर्व्योक्तन्यायात् । महाव्रतानुष्ठाने सुखादिश्रेयःप्राप्ति-रिति पूर्व्याक्तो न्यायः । समुख्येनेश्मयानुष्ठाने खर्घता व्रतस्य महत्वा-दिवि भावः। खयवा एवधेकस्य पापस्थेत्यादिपूर्व्योक्तन्यायाऽच इष्टवः।

<sup>(</sup>३) पूर्वपची ग्रङ्गते इनोति । स्वं सति पेन केनचित् वतेन यस्य कस्य-चित् पापस्य चयेसित । मीमांसा निकालेखच छेतुरत्तराईं । पूर्वीत्त-स्मीमांसये गुँखे पसंशास्य सिद्धान्तितसात् अचच तद्यवस्थापनात् मीमांसा सर्चेतिभावः।

(१) त्रतान्तरेकिमाचेण न विरेष्धः प्रसच्यते ।
समुचये विकल्पे वा का द्यानिस्त ते भवेत् ।
सानं दानं जपे। द्याम दित नैमित्तिका यथा ।
उपरागे ममुचया स्तथा त्रत-समुच्यः (१) ।
(१) एकेन नामिते पापे दितीयं चेत् निर्धकम् ।
न, तपोष्ट्रपतस्तस्य स्वर्ग-देतुल-सभावात् ।
(१) चान्द्रायणादावस्त्वेवं तपस्त्वेन तदीरणात् ।
भिवा-त्रस्त्रक्षपालादौ स्थात् कथं नष्ट्रपामनः ।
(१) एवं तद्दिशे स्थाने विकल्पोऽस्तु निजेक्क्या ।

<sup>\*</sup> वतान्तरोति मात्रेपि, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सानिमिखारभ्य समुचय इत्यन्तं स॰ सा॰ युक्तकयानी कि।

<sup>‡</sup> न तथारुभयात्तस्य,—इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः।

सृतिस्वेव तदी चाणात्,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) सुन्यन्तरवाको व्रतान्तराभिधानादेव विरोध इत्याशक्याह, व्रतेति ।

<sup>(</sup>२) समुचये द्रष्टान्समाच सानेत्यादिना । उपरागीयच्याम्।

<sup>\* (</sup>३) पूर्व्वपची समुखयपचामाच्चिपति एकेनेति । व्रतेनेति श्रेषः । सिद्धान्ती समाधत्ते नेति । तस्य वतस्य । स्पष्ट मन्यत् । न तयाराभयान्तस्येति पाठे, उभयार्वतयोर्मध्ये तस्य दितीयवतस्य स्वर्गहेतुत्वसम्भवात् न निर्धाकत्वं तस्येत्वर्थः ।

<sup>(8)</sup> पूर्व्याचीप्रद्वाते चान्त्रायगादाविति। चान्त्रायगादौ तपन्वस्य स्मरगात् चन्त्रवेषावायादि पालश्रवगात् च तादृश्रस्थवे दितीयस्य स्वर्गहेतुत्व मस्त्, भिचादौ तपस्वानभिधानात् पालविश्रेषाश्रवगात् च नथं तस्य सर्गहेतुत्रकल्पनमिति पूर्व्यपद्यार्थः।

<sup>(</sup>५) सिद्धान्ती समाधत्ते एवं तर्चीति। तथाच यत्र खर्गादिहेतुत्वं शास्त्रा-दवगस्वते, तत्र नानासुन्युक्तत्रतानां ससुद्धयः एकेन पापनाशिऽप्यपरेषां सर्गहेतुत्वसम्भवात्। यत्र तु सर्गसाधनत्वं शास्त्राद्वावगस्यते तत्र

न्यूनाधिकल-सन्देहे दत्तमेवोत्तरं पुरा ।

(१) सर्व्वयाऽिय त्वया प्रोक्तां निर्मूलां बुद्धि-कल्पिताम् ।

कामाकामादि-भेदेन नाङ्गीकुर्योः व्यवस्थितिम् ।

वसनेव्वेव कामादि-व्यवस्थाः सभ्यते यदि ।

सुखेनाभ्युपंगच्छामा वाक्येक-ग्ररणावयम् ।

(१) "कपिखा यदि सर्व्यतः कणादोनित का प्रमा" ।

इति न्यायः प्रसञ्चेत बुद्धिमात्र-व्यवस्थितौ ।

मीमांसकलमेतत् स्थादाक्यानुसर्णेन यत्—

(१) व्यवस्थापनमन्यन्तु पाष्डित्य-स्थापनं परम् ।

"इयं विद्यद्भिद्धिता(४) प्रमाणाकामतादिक्यम्" ।

\* तथा, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

नानावतानामिक्शविकाल्यरवेति सिद्धाना निक्कर्षः। ननु न्यूनाधि-कानां वतानां क्यिमक्शविकाल्यः "तुल्यवकविरोधे विकाल्यः"—इति गौतमविरोधादित्याशक्षाद न्यूनाधिकवेति। दत्तमुत्तरमिति 'तस्मात् शास्त्रेम यस्त्रोक्षा प्रसंशा तन्मदावतम्'—इत्यादि यश्चेनेत्रर्थः।

(१) उपसंहरति सर्व्वथापीति । निर्मू जलेक्टेतुः नुडिकच्यितामिति ।

- (२) बुद्धिमात्रखवस्थायमिनेन क्वित् (वेषयस्थवस्था बुद्धा किस्ता तदन्येन च तद्विपरीता, तत्र कस्था स्ववस्थायाः प्रामास्यं स्थात्, दयोः प्रामास्ये च तद्विपरीता, तत्र कस्था स्ववस्थायाः प्रामास्यं स्थात्, दयोः प्रामास्ये च संवास्थवस्था, तस्मात् बुद्धिमात्राद्धवस्था न युक्ता पुरुषबुद्धेरप्रति-स्थानित्वास्येन स्थात्मत्वविवेके न्यायात्रार्थोक्तं न्यायसुदाहर्गत किषिक हितः ''उभा च यदि सर्वेद्धौ स्थास्थाभेदस्तु निं हतः''— इस्ताराद्धे। परन्तु मुद्धितात्मविवेक्त्यास्य कपिनपरस्थाने जैमिनिपरं, सर्वेद्धपरस्थाने वेदद्धपरं, क्यादपरस्थाने कपिनपरच द्वस्थते।
- (३) श्रवशापनमितिच्हेदः। वाक्यानुसारेण यत् श्रवस्थापनं तदेव मीमां-सकत्वमित्वर्थः।
- (१) प्रमाप्य मार्याया।

रत्यकाम-छते पापे नाभो निःशेष उच्यते।
न तु काम-छते र्र्ड्ड्रेरिकिञ्चित्करते। च्यते (१) ।

स्वृत्यन्तरेषु तच्चुद्धेः (१) सामान्येनाभिधानतः।

विभेषादर्भनं यावत् तावत् सामान्य-दर्भनम्।

(१)मानमेवान्यचा ते स्थात् सर्वज्ञलेऽधिकारिता।

गुणेपसंद्दतिच्चेवं यचादर्भनमिष्यताम् (१) ।

प्रदृष्टानुपसंदारेणाकिञ्चित्करतेव ते ।

यचा च वृष्यते वाक्यं प्रक्ति-च्वांस्य यावतीः।

तावत् कार्यं नत्रपेक्षा युक्ता वेगुण्य-प्रद्वया।

प्राथिचने तथाऽऽचारे यानि स्नृत्यन्तराण्डस्म्
वृष्टवांस्तान्यदादत्य संदरिक्ये गुणांस्ततः।

पिषयस्य व्यवस्यां च मन्द-युत्पत्ति-सिद्ध्ये—

<sup>\*</sup> गुगोपसंहतिचैव,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> चह्छानुपसंदारे न किचित् करतावते, - इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>!</sup> यत् यावत् ,द्रम्यते वाष्यं म्रिक्षाचास्य यावती,—इति स॰ से।॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) तथा चाकामक्रतपापं निःश्रेषात्रश्वति, कामक्रतन्तु निःश्रेषं न नश्वति संग्रतन्तु नश्वत्वेद, इत्येव इयं विश्वद्विरित्वादेकात्पर्यं न तु काम कृतपापस्य तदिश्रद्धा सर्व्ययेवानात्र इति।

<sup>(</sup>२) अभाषा दादणवार्षिकं कुर्यादिखेवं सामानारूपेमेखर्थः।

<sup>(</sup>३) मानमेव,—इतिक्हेदः। अन्यथा सर्व्यविशेषदर्शनेन सामान्यस्य शामा-स्वामित्रभ्युपासे।

<sup>(8)</sup> यथा दश्यते तथा गुवानुससंद्वानुष्ठानं वर्षयं। बद्दश्यकागुवाना-मनुपसंदारे तु न देखः। गुवोऽद्गन्। गुवोऽपसंदार्व पूर्वभीमांसायां दितीय-चतुर्य-दितीये, शारीरके हतीय-हतीय-दितीये पाधिवरके विचारितकात्रैव सद्याः।

प्रवस्थामि, यथा पूर्वे निवन्धन-कतस्वया\*।

(१) यत् यस्मिन् विषये प्रोक्तं तन तस्य प्रश्चसता—
विविचिता, नेतरस्य निषेधोऽच विवस्यते।

(१) तद्विवेकाय कुर्वेऽइं व्याख्यां पाराश्चर-सृते:।

(टीकाकारे। पक्रमणिका समाप्ता)

(र)प्रारिपित-प्रतिपत्तये श्रोतुर्व्युद्धि-ममाधानाय । संबन्धाधि-कारि-विषय-प्रयोजनद्भपमनुबन्ध-चतुष्ट्यमादौ स्नोक-दयेने।पनिब-भाति,—

श्रियातो हिम-शैलाये देवदार-वनालये। व्यासमेकायमासीनमप्टच्छन्वृषयः पुरा ॥ १ ॥ मानुषाणां हितं धर्मा वर्त्तमाने कला युगे। शैचाचारं ययावच वद सत्यवती-सुत!॥ २॥

- \* निबन्धनकत स्ततः, इति सु॰ गुस्तके पाठः।
- † प्रारिश्वितस्य श्रीत बुद्धिमनः समाधानाय, इति सु॰ पुक्तने पाठः ।

  ‡ सदाण्चित-सुतं वन्दे विदारित-विपद्भयम् ।

  सुदे जगन्त्रयाभीद-कार्यां वार्याननम् ।

  इत्ययं स्रोकः खद्यात इत्यादिस्रोकात् पूर्व्यं से।॰ मू॰ पुक्तने वर्त्तते ।
- (१) खसिडान्तसुपसं इरित यदिति।
- (२) तदिवकाय कुत्र कस्य प्रश्चल्यमित्रीतदिवेकाय।
- (३) उपोद्वातामतं विचारं समाप्य यत्रं याचित्यासभूमिकामारचयित प्रारिश्विति।
- (8) अनुवध्यते इति ख्रुत्पच्या अनुवन्ध्यदं सम्बन्धादिचतुष्क्रपरं। प्रयोजनः मन्तरेख न नेकः प्रवर्तते, यव विषये। प्रयस्तौ प्रयोजनः। तदु-भ्राम्भितः सम्बन्धः। यवमधिकार्ष्यभावे क्रस्य प्रवक्तिः स्थात्। अत-क्ष्मनुष्कं श्रास्त्रादौ वक्षयं। यस मीमांसा-प्रथम-प्रथम-प्रथमसूच-वार्तिने स्थरं।

रति। श्रथक्रव् श्राननार्थार्थः, श्रनमारमप्रक् न्-रहान्वेतं थे। ग्रसात्। (१) श्रारक्षार्थतायाम्, श्रामभ्यते श्रप्टक् न्-रहानन्यः स्वात्।
प्रश्नार्थतेऽपि सएव देषः। प्रकारते श्रप्टक् न्-रित पुनदिक्तिः।
कात्र्वार्थतायां, हत्त्रमप्रक्रन्-रित महाध्यन्ये, संबन्धान स्वितः
स्थात्। श्रानमार्थ्यार्थतायान्तु, तत् प्रतियोगिनः पूर्व-रुत्तस्य उत्तरकासीन-प्रश्रस्य च हेत्-हेतुमङ्गावः स्वितोभवति (१)।

नन, "इदयखागेऽवद्यायय जिज्ञाया श्रथ वत्तमः"—इत्यत्त सत्य-ष्यानन्तर्यो हेतु-हेतुमद्भावे।नास्ति-इति चेन्। नायं देश्वः, तनापेति-तखानुष्ठान-क्रम-मानखाभिधानात्<sup>(२)</sup>। प्रकृते तु, <sup>(४)</sup>सामग्री-तत्-कार्ययोर्थः क्रम-विश्रेषः, सप्त परिग्रहाते, सुख्यत्वात्। विसम्ब-व्यभिचारयोरभावेन हि सुख्यत्वम्। न सनु नत्यां सामग्यामस्था-श्रभिनिर्वर्त्थां कार्यं विसम्बते श्रभिचरति वा। एतस्र,—"श्रथातेः

<sup>\*</sup> हि,—इति सु॰ पुक्तके नास्ति । † अस्या अभिनिर्व्यर्थः,—इति सु॰ पुक्तके नास्ति ।

<sup>(</sup>१) "मन्नवानन्तरारमापत्रकात्स्रें खर्चा चय" — इति कोषोक्ते खर्चा च्या — इति कोषोक्ते खर्मा चर्चानामसम्भवं प्रकृते प्रतिपादयित खारमार्चताया — मिकादिना।

<sup>(</sup>२) चाननायें चि पूर्वापररूपप्रतिवाशिष्यिनरूपं। तथाच पूर्वस्य हेतुत्वं उत्तरस्य च हेतुमत्त्वं गम्यते, हेतोः पूर्ववर्त्तित्वनियमादित्यभि-प्रायः।

<sup>(</sup>१) प्रधारवदानवयं विचितं रतच युगपत् कर्तुमग्रकामिति कमे। व्यासमाने पेक्षितः । तदयेश्वितक्षममानं 'इदयस्य' हतादिक्या मुखोक्यते।

<sup>(</sup>४) सामग्री कांरककायः।

वद्य-जिज्ञासा" (ज्ञा०१,१,१स०) रत्यच विवरण-कारेण प्रय-चितम्। सामगी च प्रश्नस्य, प्रष्टव्य-विषयं सामान्यज्ञानम्<sup>(१)</sup>। श्रत्यन्तमज्ञाते विग्रेषेण ज्ञाते वा प्रश्नादर्भनात्। धर्म-विषयन्तु सामान्यज्ञानं—"धर्मेण पापमपनुदति" "धर्मे चरेत्" — रत्यादि-वेद-वाक्याध्ययनादुपञ्चायते। (१)तस्माद्ध्ययनानन्तर्थमयग्रद्धार्थः। श्रयवा। 'वर्त्तमाने कस्तो'—रति विग्रेषणात् युगान्तर-धर्मज्ञानान-नार्थमस्य ।

नमु, यन्द्यारको मङ्गसाचरणस्य जिष्टाचार-प्राप्ततात् माङ्गस्यम् है (४) स्थ-प्रस्ते कुतानाभिधीयते ?। (१ स्ट्रङ्गादि-ध्वनिवद्य-प्रब्द-अवण-माचेण माङ्गस्य सिद्धेरिति मूमः । श्रतप्वाकम्,—

"ॐकारशाय-प्रन्द्य दावेतौ त्रश्लाणासुखात्<sup>त</sup> ।

क तिब्रोबेख,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> भम्मंचर, इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विश्रेषश-प्रयोगात्,--इति सेा॰ स॰ पुसाकयोः पाठा।

अञ्चलम्,─इति सेा॰ स॰ युक्तकयोः पाठः ।

<sup>∥</sup> माक्स्च्य,—इति सेा॰ स्॰.पुस्तकया नीस्ति ।

१ त्रक्षकः पुरा, -- इति स्त्रासंग्रहे पाठः।

<sup>(</sup>१) सावधारबोऽयं निर्देशः। तेन प्रस्थिविषयसामान्यज्ञानं तिहत्वविष्ये-बज्ञानाभावन्य प्रश्रहेतुरिति नभ्यते। स्तवानुपदमेव स्पद्धम्।

<sup>(</sup>२) यसादेदाध्ययनात् धर्माविषयं सामान्यज्ञानं जायते, तसादेदाध्यय-नाननार्थमण्यस्यार्थं इसर्थः।

<sup>(</sup>१) अध्यक्षार्थः, - इत्वनुद्रायमासेन संबन्धः।

<sup>(</sup>३) मकुनमेव माकुल्यं। खार्च तडितः।

<sup>(॥)</sup> कुतानाश्मिधीयते,—श्रवनेनानशिधानहेता, एक्तासमेवाह सद्या-दीति।

कण्डं भिना विनिर्धातौ तेन माङ्गलिकावुभै।"। इति। एवनार्षं, ॐकारोऽच प्रयुज्यतामिति चेत्। न, तस्य मुति-विषयलान् । चत्रप्रवाचार्थेः प्रयञ्च-सारेऽभिष्टितम्।

"चस्व<sup>(१)</sup>तु वेदादिलात् सर्व-मनुनां<sup>(१)</sup> प्रयुक्तते द्वादौ"ं- इति । ततः स्तत्यादावयमञ्जूषव मुद्धिभिः प्रयुक्तते । अधिकारि-पर्या-स्रोत्तनेनापि? अकाराधमञ्जूषे कृत्विषय-स्वत्या विध्यति। चैवर्णिक-माचाधिकारा दि श्रुतिः प्रसिद्धा<sup>(६)</sup>। अकारस्य तथाविधः<sup>(४)</sup>, 'साविचों प्रणवं सर्जुक्तीं मस्ती-मूद्रसे निक्किन्तां (६) इति सुतेः। सथ-

<sup>\*</sup> तस्मात्, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>†</sup> श्रुतिमात्रविषयत्वात्, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>्</sup>रं चारा तु वेदादिलं सर्वमनुष्यासामप्रयुज्यतात्,—इति से। स॰ पुराक्षयाः पाठः।

<sup>🦠</sup> षधिवारिपर्काचे। चनया च, -- इति सु % पुत्तके पाठः ।

<sup>||</sup> स्त्रीश्रहाबां, -इति सु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चरा क्वारसा। तत्प्रकावे कचनांत्।

<sup>(</sup>२) अनुमानाः। स च वैदिक स्वार्धात्।

<sup>(</sup>१) त्रैवर्शिकं त्राचावक्तियवैद्धास्त्रयेवर्काः । सार्थे तिकतः । प्रसिक्ठेल-नेन तत्रहेलपेका नास्त्रीति स्त्यनात् न हेलक्यनेत्र न्यूनतेतिवेत्थां ।

<sup>(</sup>१) तथाविधः जैवर्धिकमाजाधिकारः ।

<sup>(</sup>४) सावित्री गायत्रो। प्रवार कुनारः। यत्रः गानपादविक्देदित्तं प्रसिद्धपितमन्त्रजातं। तथ्राच जैमिनिस्त्रतं। "शेषे यत्रःशब्दः" (२, १, ३७ दित । ऋत् सामभिन्ने मन्त्रजाते यत्रःशब्द इति तद्र्यः। जन्मीः जीवीत्रं। जन्न यत्रुर्यचमिकदेश्यापं उप्रवक्तवं वा, "जोत्रदेश नाधीयेताम्"—इति जुला वेदमात्राध्ययन्त्र कात्र्य-यारमध्यन्त्र कात्र्य-यारमध्यम् व्याप्त्र-यारमध्यम् व्याप्तिः व्याप्तिः व्याप्त्र-यारमध्यम् वर्षे

शब्दस्य पे । इषे यग्नस्थानाञ्च सर्थ-वर्ण-विषयत्वात् (१) सएव तेषु योग्यः । श्रातः शब्दे । यसादेक-श्राखाध्यायिने । नाशेष-धर्म-श्रानं, यसाच युगान्तर-धर्मावगत्या न किष-धर्मावगतिः, तसात्, — इति हेतुई छ्यः ।

श्रीव-धर्म-मूलस्तानां विषकीर्णानमा-वेद-वाकानां योगि-दृश्चीव ग्राह्मलात् तस्माञ्च दृष्टेचीगावस्मायां\*(१) सम्भवात् तदवस्मा-योग्यं देश-विश्वेषं पद-दयेन निर्दिश्चित,—'हिम-श्रेलाये देवदाह-वनास्त्रये'—इति । तत्र, 'हिम-श्रेलाये'—इत्यनेन सर्व्य-प्राणि-दुर्ग-सलेन(१) विविन्ततामाह । तथाच, केवस्थापनिषदि श्रूथते,—

"विविक्त-देशे च सुखासनस्थः"

इति । चुरेकायामपि श्रूयते,—

"नि: भव्दं देशमास्थाय तत्रामनसुपात्रितः" ।

इति । 'देवदार-त्रनालये'—दत्यनेन मने। जुनुस्तरामाद्य । प्रतएव स्रोतास्तराणां मन्त्रोपनिषदि स्रुतम्,—

(२) 'यार्गास्वत्तविष्धः" (१, २स्) इति यागस्वम्। साछोऽच-रार्थः। तात्पर्थार्थस्वयते। यशकतेव स्विध्यते।

युक्तावस्थायां,—इति सु॰ युक्तके पाठः ।
 तत्रासनमथास्थितः,—इति मु॰ युक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) पौत्रवेयस्यामां सर्ववर्णविषयत्वञ्च, "चतुर्णामिय वर्णानां वानि प्रौ-क्तानि स्रेयसे। धर्माशास्त्राणि हाजेन्द्र! प्रद्रम् तानि च्रेपात्तम!" इत्यादि भविष्यपुरागावचनादिश्योमसमासतत्त्वादी स्वक्तम्।

<sup>(</sup>३) विविक्ततां विजनतां।

"भने प्रदेशे" प्रक्रि-विक्र-बालुका— विविर्क्ति ने वाऽष्य जलाश्रयादिभिः(१) । मनाऽनुकूले न च चलुःपीड़ने गुहा-निवाताश्रयणे, प्रयोजयेत्"ः।

इति । चनुःपीड्नेाममनोपेतादेशः ।

नमु "यनैकाराता तचाविशेषात्" (१) (शा०४,१,७स०) दत्यसिम् अधिकरणे (शा०४,१,६ अ०) योगाभ्यासस्य दिग्देश-काल-निय-मोवारितः (१)। (४)वाढ़म्। अदृष्ट-हेतु-बैध-नियमाभावेऽपि१ दृष्ट-चिन्नेवायस्य हेतुर्नियमोग निवार्यते।

'एकायम्'—इत्यमेन पश्चविधासु चित्त-भूमिषु (१) त्रतीन्द्रय-वसु-दर्भन-योग्या चतुर्यी भूमिर्निर्दभ्यते । तथादि, पतञ्चित-प्रेमानां योग-स्वाणां थाखाने ॥वैद्यासिक-भाष्ये भूमि-पञ्चकं

ग्रकटा, इति मु॰ युक्तके याठः।

<sup>†</sup> प्रव्दजालाश्रयादितिः, — इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> न याजयेत् - इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> खत्र, 'वध',—इति मृ॰ गुक्तके नाक्ति।

<sup>॥</sup> वैयासक, -- इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) भूकराः खुदपाबाकाः। अलाम्यवर्जनं भीतिनवृत्वधैं।

<sup>(</sup>२) यत्रैव दिश्चि देशे काले वा मनस एकाग्रता भवति, तत्रैव उपासीत, इत्याया एकाग्रतायाः सर्वेत्राविशेषात् इति स्वार्थः।

<sup>(</sup>२) तथाच कर्य हिमग्रेलाये, — इत्यादिका यागोपयागिदेशविशेषिकिर्देश इति खाखातिमिति पूर्वपद्मार्थः।

<sup>(</sup>१) पूर्व्ययद्यमञ्जूपग्रम्य परिचरति वाज्मिति।

<sup>(</sup>५) चित्रस्यभूमये। (वस्याविशेषाः ।

प्रदर्शितम् । "चित्रं मूढं विचित्रमेकायं निरुद्धमिति चित्त-स्वमयः" (यो ॰ १,१ भा ॰ )—इति । (१)तच, प्रतिचणं कर्मं वायुना मानावि-धेषु भाग्य-वस्तुषु व्ययतया प्रेर्यमाणं चित्तं चित्रम्(१) । निद्रा-तन्द्रादि-युक्तं मूहम्(१) । \*काचित्क-समाधि-युक्तं(४) चित्रादिणिष्टं विचित्रम् । (१)यम-नियमाद्यष्टाङ्गाभ्यास-पाटवादेकस्मिन् विषये स्ति-प्रवादक्षेणे प्रतिष्ठितमेकायम् । (१)यद्यन्तिकं संस्कार-ग्रेषं निरुद्धम् । तच, चित्रमूढयोर्थागानुपयोगः प्रसिद्धः(०) । (६)"विचि-

- (१) उदाइतं भाष्यांग्रं चात्वातुनारभते तचेति ।
- (२) 'चिप प्रेर्गो'—इति धातुपाठादितिभावः।
- (३) 'मुच वैचिच्छे'—इति धातु याठादितिभावः।
- (४) विचित्रं हि चित्तं बदाचित् समाधीयते, चित्रन्तु न बदाचित्, खतयन विचित्रस्य न्तिपादिशिष्टता ।
- (५) "यमनियमासनप्रातायामप्रत्याद्वारधारणाध्यानसमाधयाऽद्यावद्वानि"
  (२, २८स्) इति यागसूची स्तान्यद्यावद्वानि। यमादय क्षचंव द्वीयाः।
  स्वन, समाधिः सविवत्यने।ऽद्रं निर्व्विकत्यम्स्येति वेदान्तसारादयः।
  यागाद्वा समाधिर्वस्तायं यागसूची सान्तु पस्ताद्वामः। द्वित्वित्तस्य
  विषयाकारः परिवामः। प्रवाहोऽविक्हेदः। स्यमेकायावस्या पूर्वनिर्दिश चनुर्थीभूमिरिति मन्तयं।

(६) यद्यपि चित्तं चिगुणं परिणामखभावाश्व मृणानापरिणम्य चणमप्य-वितष्ठन्ते इत्यष्टत्तिक चित्तासम्भवः, तथापि निरुद्धावस्थायां निरोध-परिणामातिरिक्त परिणामाभावात् निरुद्धं चित्तमरुत्तिकभुचते । स्पष्टच्चैतत् पातञ्चले हतीयपादे।

(७) चित्रमूढ़ियाः सत्यपि परस्परापेच्यया रित्तिनिरोधे पारस्पर्येगापि नि.श्रेयसकेतुत्वाभावात् प्रत्युत तदुपघातकत्वावतयार्थे।गोपयागः।

(=) विचित्रे चेतसीवादिकं यागभावःं (१.१सः) विचित्रेपावंश्रता विकलम्य

<sup>\*</sup> कादाचित् क, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

त्रेऽपि चेतिस, विचेपे।पसर्ज्ञनीस्तः समाधिर्न योगपचे वर्त्तते" । (१)विपचत्रगान्तर्गतलेन दहनान्तर्गत-वीजवदिकिञ्चित्करलात्। (१)"य- स्वेकाये चेतिस सङ्कृतमर्थं प्रद्योतयित, चिणोति च क्षेणान्, कर्म- बन्धनानि स्रययित, निरोधमिभमुखं करोति, स संप्रज्ञाते। योगः,— रत्याख्यायते"। तच संयमविश्वेषात् नानाविध-योगेश्वर्यमाविभे-

(१) विच्लेपायसच्जॅनीभूतः, -- इत्यनेने। दृश्चितं हेतुमा इ विपन्तवर्गेति।

(२) पनर्षि योगभाष्यं (१, १स्) पठित यस्वेकार्ये इति। य इति समाधेः परामर्शः। भूतं सत्वं। अनेनारोपितार्थयमक्देः आरोपितस्यासत्य-लात्। सत् श्रीभनम्। अनेन निदारत्तेर्धनक्केदः। विदारितिर्धि खाबलम्बने सबी तमसि अववीकाया, किना तदबलम्बनं तमान श्रीअनं क्रांश्रहेतुत्वात्। द्योतनं तत्वज्ञानं, प्रश्रब्देन तस्य साचात् कारतामान्। शास्त्रानमान-प्रभव-परीत्त्व-तत्त्वज्ञानस्यापरीत्त्विमध्याज्ञाननिवर्त्तकभा-वात्, दिक्शेचादौ तथाऽदर्भनात्। तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानरूपा-विद्याविगाशे सुतरां तन्मनानामित्रातादीनामिपनाश - इत्याच चि-बोति च क्रीमान इति। क्रीमा चाविदास्मितादयः। तथा च पातश्चल-स्चम्। "बविद्याऽस्मिताराग्रदेवाभिनिवेशाः स्रोधाः" (१, स्र)। इति । यथां विवर्णं तत्रैवदृष्ट्यं। कर्माख्येव बन्धानानि स्वध्यति-सकार्थादवसादयति । कर्मापदेन धर्माधर्मायाः परिग्रहः कार्य्येकार-क्रोप्रचारात। निरोधममंप्रचातं निर्विज्ञसमाधिं। न तथ किसिसं-प्रजायते इत्यसंप्रजातः । तदानीं चित्रस्य संस्कार प्रेवलात् रूपालं । संप्रचातेतु सवीजसमाधी ध्येयं ध्यानच चायते । स्पष्टमेतस्व पात-श्रके समाधिपादे।

विद्येपायस्र्वनः समाधि न यागः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

पठित विचित्ते,पीति । समाधिर्द्धर्त्तिनिरेशः । 'न यागपचेवर्त्तते' — इत्यत्र हेतुगर्भविषयमं विचेपापसर्जनीभूत इति ।

विति (१)। धारणा-धानसमाधि-त्रवसेकिषवं संयमः, - इत्युच्यते (१)। प्रन्तार्थ-प्रत्यवेध्वन्योन्य-विभक्तेषु यः संयमः, तेनाभेष-ग्रब्दादि-सा-चात्कारे सति पत्त्यादिभाषाज्ञायन्ते,--- इति पतञ्जलिने क्रम् (१)।

- (१) तत्र एकाग्रेचेतसि, संयमविशेषात् यागशास्त्रोत्तेषु तेषु तिष्ठयेषु संयमात् नानाविधयागैत्र्यर्थप्रादुर्भावेशभवतीत्यर्थः। एतत् सर्वमिष पातञ्जले विभृतिपादे स्पष्टम् ।
- (२) खत्र यथाक्रमे ये।गस्त्राणि। "देश्वत्यस्थितस्य धारणा" (३,१स्)। यत्र देशे ध्ययं चिन्तनीयं तत्र देशिविशेषे इदयपुण्डरीकादौ चित्तस्य स्थापनं धारणेति स्त्रार्थः। "तत्र प्रत्ययेकतानताध्यानम्" (१,९स्)। तस्मिन् देशे ध्येयगोचरप्रत्ययप्रवाष्टिध्यानिर्मितं स्त्रार्थः। "तदेवार्थनात्रमितं स्त्रार्थः। "तदेवार्थनात्रमितं सक्ष्य प्रत्यमिवसमाधिः" (३,१स्) ध्यानमेव ध्येयमात्रमितं संसमाधिः। यदा तदेवध्यानं ध्येयाकारेणेव साद्धिणितिर्भासते नतु प्रत्ययाकारेण, तदाध्यानमेव समाधिरचते द्रत्यर्थः। मात्रप्रवद्यविषये समाधिरचते द्रत्यर्थः। मात्रप्रवद्यविषये समाधिरचीगाष्ट्रं। "रयभक्रवसंयमः" (३,१स्.०)। धारणाध्यानसमाधित्रय मेकविषयचेत् संयम द्रमुच्यते द्रति स्त्रार्थः।
- (३) ''ग्रब्दार्थप्रवागामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंगमात् सक्रिभृतदत्त्वानम्''(३, १७स०) इति पातञ्जलस्त्रम्। ग्रब्द-तदर्थतद्गोचरप्रवागां वस्तुतः प्रविभक्तानामिप इतरचेतरस्यध्यासात् सङ्वराभवति, तत्प्रविभाग-विधयक-संग्रमात् साद्वात्कारपर्यन्तात् सर्वप्राण्यागां ग्रब्द्वानं योगिनः सम्पद्यते इति स्त्र्वार्थः। तत्र, गौरितिग्रब्दो गौरित्यर्था गौरितिप्रवाय इति सङ्गरस्थादाद्यम् । प्रविभागस्वभीधां खेतते इति खेत इति चैवमादिरीत्या ग्रब्दभेदेपि खेतगुणस्पार्थाभेदात् श्रेताकारप्रवायभेदाच ग्रब्दादर्थप्रवायीभिद्या। रवमेकसिनेव खेतगुणे, तदाकार-नाना-ग्रव्ययादर्थ-प्रव्ययोः परस्पर भेदः।
  तथा सस्वावस्थाभः परिण्यभागाः ग्रब्दार्थप्रवायाः न तुस्यकाताः,
  नापि तुस्यदेग्राः। ग्रब्दोच्चाकाणे, प्रवयोवद्यो, स्र्यंस् श्रेतगुणादिः
  प्रासादादावित्यभीषां प्रविभागः। स्पर्यभेतत् पातञ्जले विभूतिपादे।

(१)तेनैव न्यांयेनानेकविध-वेद-प्राखा-प्रानमभिप्रेत्य 'एकायम्'— रत्युक्तम् ।

एकारातामाधीनस्य मन्यानः "श्राधीनम्'—इत्याद । तथा च स्याध-स्त्रम् । "श्राधीनः संभवात्" (श्रा०४,श्र०१पा०,०स्र०) इति । (१)श्रयानस्याकसादेव निद्राभिभवात्, जृत्यतस्य देश-धाणोचित-स्यापारात्,(१) गच्छतोधावतोवा विचेप-वाहस्यात्, परिश्रेषेणाधीन-स्थैवैकाराता-सभावात् श्राधीनायोगमभ्यस्यसुपाधीतत्यर्थः ।

त्रत्वय-विकिरेकाभ्यां प्रश्नस्थावगत्युपायतामभिष्रेत्य, 'त्रप्रस्कृन्,— इत्युक्तम् ।

"तिइद्धि प्रिष्पातेन परिप्रक्रेन सेत्रया"। इत्याचयः। "नाष्ट्यः कस्यिषद् ब्रूयात्" – इति व्यतिरेकः।

'ऋषिः' शब्दे।ऽतीन्द्रियार्थ-दर्शनमात्रहे (४)। श्वास्थमान-धर्मा-मुष्ठानात्त्ररकालिकस्रविलम्। (५)यथा भाविन्या संश्वया 'कटं कुरु'—

<sup>\*</sup> ऐकायग्राजुतामासनस्य मला,—इति मः पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यथीत्तसंयमात् स्रनेकविधभाषाद्यानवत् स्रनेकविधवेदशाखाद्यानमपि संभवतीत्यभिप्रायः।

<sup>(</sup>२) याससूत्रं याचर्धे भ्रयानस्रेति।

<sup>(</sup>३) तथाविध-व्यापार-व्यापतस्य मनसेन ध्येयगेष्यर-व्यापार-सम्भवः,—

<sup>(8)</sup> ऋषेर्भत्यर्थतात् गत्यर्थानास ज्ञानार्थतात् । तथाच ग्रङ्गोचकाभावात् प्रसिद्धेच कतीन्द्रियार्थदर्शिनां ऋषित्वमिति भावः।

<sup>(</sup>५) तथाच, भाविति भूतवदुपचारः -- इति भावः। तच दृशान्ती यथेति। संज्ञितमन्तरेख संज्ञाया जसम्भवात् उत्पत्तेवत्तरकाणमेव संज्ञाप्रवृत्तिः संज्ञ्या खबच्चारन्तु प्रामणुत्यत्ते हिति यथेतार्षः।

इति व्यवहारः, तदम्। श्रन्यथा, श्रनीन्द्रियाधं पश्चतां तेषामवुभुस्-तया प्रश्नोन संगच्छेत । श्रय वा, खयमवुभूस्मूनामपि मन्द-बुह्यनुप-ष्टाधं श्राचार-भिवार्थं वा (१) प्रश्नोऽस्तु ।

श्रृष्क्न-द्रत्यनेनैवातीतकालले सिद्धे<sup>(१)</sup> 'पुरा' श्रव्हं प्रयुद्धानः सर्वेद्धपि करुपेब्धीदृशी "धर्मशास्त्र-प्रवृत्तिरासीदिति स्रचयित । तच विश्वासातिश्योत्पादने कारणम् । श्रन्यान् सुनीनुपेच्य व्यासमेव पृच्छतास्वरीणाम्,—वैदिक-धर्मे वेदव्यासः प्रवीणः,—दत्याश्रयः ।

तदेवं चिनीर्षितस्य यन्यस्य मुनि-प्रश्नेन साचात् संबन्धः, पिष्टिक्षिषात्यादन-दारेण श्रध्ययनेन संबन्धः,—दति संबन्ध-दय-मस्मिन् क्षेत्रके प्रतिपादितम्। श्रधिकार्यादि-चयन्तु (१) दितीय-क्षेत्रके प्रतिपादितम्। श्रिकार्यादि-चयन्तु (१) दितीय-क्षेत्रके प्रतिपाद्यते ॥

नन्, "ब्राह्मणावृष्टस्पतिमवेन यजेत" "राजा रातस्ययेन यजेत" वैश्वीवैद्यस्तोसेन यजेत,"—इत्यधिकारि-विशेषोयणा श्रूयते,
न तथा पराशरीकधर्माः ईदृशैरनुष्ठेयाः ,—इति किञ्चित् वचनमस्ति,
तत् कथं निर्णयः,—इत्यतश्राह 'मानुषाणाम्'—इति । श्रव्यंचीनानां

<sup>\*</sup> धर्मग्रास्त्रे,-इति स॰ से।॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>🕇</sup> ग्रन्थस्य, – इति स॰ से। ॰ पुक्तकयानीक्ति।

पराप्रराक्तिमदमीहप्रैरनुष्ठेयम्, -- रित स॰ सा॰ पुक्तकयाः प ठः।

<sup>(</sup>१) स्वसहृष्टान्तेन मन्दनुद्धयापि धर्मा प्रस्यन्ति, ततस्त्रेभ्यः सन्तोधर्ममृपदे-स्वन्ति, ते च तदाचर्योन प्रक्रभाज्ञाभवेयुरिति मन्दनुद्धनुग्रशः। धर्म्भनुभृत्स्नां तिन्तिसासायाः कर्त्तरसमाचारः।

<sup>(</sup>२) चएच्छन् - इति चङोऽतीतक। खरव विधानारितिभावः।

<sup>(</sup>३) अधिकारि-विषय प्रयोजनरूपम्।

नन्, नचनेकादी देवानामधिकारः त्रूयते.—"त्रशिक्षा प्रकाम-चतः त्रज्ञादीदेवानां स्थामिति, व एतमग्रये क्रिक्ताभ्यः पुरी-जात्रमष्टाकपासं निरवपत्"—इति । मैवम् । मनुव्यस्थेव कस्यचित् यजमानस्य भाविनीं संज्ञामात्रित्य प्रथमान्तेनाग्निज्ञन्देन स्ववदा-रात्<sup>(१)</sup> । त्रन्यसा युगपद्ग्नि-दय-सृष्टि-प्रसङ्गात्<sup>(१)</sup> । नन्, यन देवगुष्य-दोषोनास्ति तनास्तु देवताऽधिकारः । तथादि त्रूयते । "वृद्दस्यतिरकामयत, त्रन्से देवादधीरन् गच्छेयं पुरोधामिति, व एतं चतुर्व्विज्ञतिरानमपस्यत्, तमाद्दत् तेनायज्ञत, ततोवे तसी देवाः स्रद्धन् श्राच्छत् पुरोधाम्"—इति । अन् विश्वासम्। से मिर्या

<sup>\*</sup> संब्दिप्रसङ्गात्, - इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> देवदेशुच्छ,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🛊</sup> मडां देवानाम्, – इति स॰ देा॰ पुलक्षयाः पाठः।

<sup>ं</sup> तसी अहेवा खदधत, -- इति मु॰ पुलाके पाठः।

<sup>∥</sup> अज्ञाम्,—इति स॰ सा॰ पुत्तकये।ः पाठः।

श में मयि,—इति स॰ से।॰ पुक्तकया गाँकि।

<sup>(</sup>१) मन्नपाठनवासामाचसामर्थादिसर्थः।

<sup>(</sup>२) विश्वनिष्योगचानेष्ठिं हात्वा चित्रतं सञ्चवान्। तस्य चापितवाभी-सरकासभाविन्या चित्रसंज्ञ्या पृत्वंभेव खन्न हारोऽपिर्का चवामयत इति, भाविनिभृतवद्यचार इति न्यायादिति भावः।

<sup>(</sup>३) खमुद्दिश खस्य बागासमानात् एके।ऽप्रिस्यका, अपरच बागादेशः इस्विदयकस्यना ।

पुरोधाम्, पौरोहित्यम् । चतुर्विंग्रतिराचम्, - एतन्नामक-सचयागमि-स्यर्थः । रत्यादौ फलत्रवणात् कर्यानष्टाने कर्यं प्रयोजनाभावः,— इति चेत्\*। मैवम्। श्रवापि भावि-मंञ्चायाएवादरणीयलात्। भ्रन्यथा, वृहस्पतेः कञ्चित् कालं विश्वमनीयत्व-पौरोहित्ययोगभाव-प्रमङ्गात् । तच् अुत्यन्तरविस्द्भम्। "वृहस्यतिवै देवानां पुरोस्ति श्रासीत्"-इति श्रुत्या पौरोहित्य-प्रःसरःसरएव वृहस्पति-सङ्गावः प्रकास्त्रते। ऋथवा। खोपयांगाभावेऽपि मनुखान् प्रवर्त्तयितुं देवा कर्षाण्यम् हितवन्तः ।

"यह्यदाचरित श्रेष्ठसात्त देवेतरोजनः"।

इति नावात्। श्रमु वा खोपयोगोऽपि, जगन्निर्वाहेऽधिकतानां देवादीनां तद्धेतोः तपमञ्चरणीयलात् (१)। 'वसन्ते ब्राह्मणाऽग्रिमाद-धीत, ग्रीमे राजन्यत्राद्धीत प्ररदि वैयात्राद्धीत"—इति विहित-खाधानस देवेष्वचैवर्णिकेष्वसम्भवः (१) - इति चेत् । न, रचकारव-

<sup>\* &#</sup>x27;इत्यादी' - इत्यादि 'इति चेत्'—इत्यन्तं स॰ सेा॰ पुस्तकया र्नास्ति।

<sup>†</sup> सम्भवः,--इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>!</sup> देवेष्विप चैवर्णिकेष्विवासम्भवः, - हित सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) देवादि जगनिर्वाहेऽधिक्रताः धर्मात्य च तजेतुलं खते। देवानां कर्मी-पयागः। महाभागत्वाद्वानां विनापि कर्म जगनिर्वादः स्थादिति न प्रजनीयं, सुप्रकार्यां विना कार्योत्यत्तेर्देवानामप्यभावात्, भावे वा तस्य कारगलमेव न भवेत् व्यभिचारात्। महाभागलस्यापि कर्म-साधाताच ।

<sup>(</sup>२) 'खन्नवर्णिकेषु'--इति हेतु-गर्भ-विद्येषणम्। ब्राध्यायाखादि-पुरस्का-

दुपपत्तेः (१) । श्रय मन्यमे, — 'श्रस्ति रयकारस्य ममन्त्रकाधान-विधायकं वसनम्, — "च्युक्तणां ला देवानां व्रत्यते व्रतेनादधामीति
रयकारस्य," — दिति श्रुतेः, न लेवं देवानां विधिरस्ति, — दित । एवन्तर्षि निषादस्यपति – न्यायोऽस्तु । यथा निषादस्य प्रभाराधान – विध्यश्रुवणेऽपि यागेऽभ्युपगतः, तथा देवानामभ्युपेयताम् । "एतया
निषाद-स्वपति याजयेत्" — दत्यस्ति निषाद – विषयं वचनम्, — दति
चेत् । किं तथा विस्ततानि देव – विषयाणि पूर्वीदाद्यत-वचनानि ? ।
(१) तेषामर्थवादलेपि मानान्तराविरोधात् श्रननुवादात् स्वार्थेऽपि
तात्तपर्यं किं नस्यात् (१)।

श्रधे चित, स्रितीनां धर्मशास्त्रतात् तासु धर्म-मीमांसा श्रन्-सर्मधा, तसाञ्च न कसायर्थवादस्य वाचार्ये प्रामाण्यमभ्यूपगतम् — इति । तदेतद्वनं स्रिति-भक्तस्यं मीमांसकंमन्यस्य शानर्थायैव स्रात् । 'सुषिक-भिया स्न-ग्रहं दम्धम्', —इति न्यायावतारात् ।

<sup>\*</sup> खन, 'खननुवादाच'—इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> स्प्रति-निर्वाहनम्मन्यस्य, -इति सु॰ पुक्तने पाठः।

रेण वसन्तादिव्याधान-विधानात् देवानाच ब्राच्यात्रावात् चा-धाने तेवामधिकारीन सम्भवतीत्वाधाक्रार्थः। तथाच, वर्षं देवाना-माधान-साध्याधि-सम्पादा-यागेव्यधिकारः, — इत्याप्रयः।

<sup>(</sup>१) रचकारः,—"माहियोग करणाच रचकार उदाहतः"— रखता-ग्र-भीर्या-जातिविशेषः। तस्य यथा भैवर्णिकभिन्नस्थाप्याघानेऽधिकारः तथा देवानामपि स्यादिवर्षः।

<sup>(</sup>२) मन् तेघामर्थवादत्वात् खार्थे प्रामाक्यं नास्तीत्वाशक्या इ तेघामिति ।

<sup>(</sup>३) वितदान्वादये। देवार्घवादयोः खार्चे तात्पर्थाभावाश्युपममादितिभावः।

कस्यचिदर्शवादस्य खार्शे प्रामाणं भविष्यति,— इति भयेन प्रश्वा-देक-प्रसिद्धानां सार्न्युणं मन्वदीनां मीमांसा-माव\*-क्रतेरिकेमिनेश्व सद्भावस्थेवां परित्यक्तव्यवात्। प्रश्नेषितद्दासलेग्य-प्रमुक्तात् (१)। तस्मात् प्रमाणमेव श्वतार्थवादः (१)। तथाच सति, "तं मनुराधन्त", "तं पूषाऽऽधन्त", "तं लष्टाऽऽधन्त" "तं धाताऽऽधन्त",— इत्यर्थवाद्-वज्ञादाधानमपि देवानां किं नस्थात्। बाह्मणाद्यभावे तु म् कामं वसन्तादि-काल-विशेष-नियमेगमाश्वतः किमायातमाधानस्य?। किश्व, श्रन्तरेणापि श्राधानं खोकिनेऽग्रेश यागः किच्दुपलभ्यते। "श्रवकीर्णि-पश्चस्य तददाधानस्थाप्राप्तकाललात्" (मी० श्व०१ पा०१स्व०) इति जैमिनिस्चात्। "योक्षद्वाचारी स्त्रियमुपे-यात् स गर्दमं पश्चमालभेत"— इत्यवकीर्णपग्धः। यथा उपन-यन-देशनेलोकिकाग्रो, तथा श्रमी पश्चः,—इति स्वचार्थः। एतावता प्रयासेन देवानां कर्माधिकारे माधिते किं तव फलिस्थिति?

(१) तेषामर्थवादेकगम्यलादितिभावः।

<sup>\*</sup> मीमांसा सप (मीमांसामास्त?) इति स॰ बा॰ मुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> सङ्गावस्वेवं,-इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> अत्र, 'ब्राच्यकाद्यभावे तु'—इति पाठे। भवितुं युक्तः।

<sup>🐧</sup> तव वा भीमांसायां,— इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>२) विसद्धानुवादिभिन्नोऽर्घवादे।भूतार्घवादः। तथा चेत्रास्य्। "विरोधे गुरुवादः स्थादनुवादोऽवधारके। भूतार्घवादस्तद्धानावर्घवादस्तिधा सतः"—इति।

पतं त जगित्रव्वारः, — दित पूर्वमेवात्रम् । अग्रेषाय पुराणादयः एवं सित अनुग्रहीताभवित्त । मनुष्यवह्वानां खगाय कर्माणि माभूवन्, जगित्रव्वाहाय तु भविष्यन्ति । तपमैव तित्रव्याहः, — दिति चेत् । न, "दान-याग-हेाम-मान-धानादि-व्यतिकित्य तप-सेऽपुपस्तभात् । अतएव सत्य-सङ्गल्पोऽपि परमेश्वरः राम-क्रवणाद्य-वतारेषु सौकिक-वैदिक-कर्म-नटनेनेव अगित्वरवहत् । देवात्रपि तथा नटन्तु, — दिति चेत् । एवमपि नटनीय-कर्माधिकारोभवता-ऽभ्युपगत्यताम् । एवं तर्हि, 'मनुष्याणाम्' — दित कथ्युक्तम्, — दिति चेत् । पाक्षय-ग्रन्थापेत्रयां दिति वदामः । न ख्नुं खर्यप्रभात-निख्य-वेदानां देवानां धर्म-क्षानाय पौक्षय-ग्रन्थापेत्रा अस्ति । मनुष्याणाम् अन्तयाविधतात् अस्वपेत्रारे ।

ननु, पश्चनामि धर्मे श्रधिकारः श्रूयते ;—"गावा वाएतत् सनमासतास्टङ्गाः सतीः स्टङ्गानि ने। जायन्ता,—दित कामेन, तासां दश्च मासा निष्धाश्रासन्, श्रय, स्टङ्गाण्यजायन्त, ताखदितष्ठवरात्-सा दित, कामिताः । संवत्सरमास्रोदितष्ठवरात् सा"—दित श्रुत्या तिरसां गवां सनानुष्ठाद्वलाभिधानात् । श्ररात्सा दित, कामितार्थ-सिद्धिं प्राप्ताः,—दत्यर्थः । नायं दे। सः । श्रसाः श्रुतेरर्थवादवात् ।

<sup>\*</sup> सन, 'सान'-इति सधिनं स॰ सा॰ पत्तकये।।

<sup>†</sup> वचन।पेद्यया,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खयं प्रमात,—इति स॰ सा॰ पुक्तवयाः याउः।

अवनमपेचा,─रति सु॰ १ सके पाठः।

<sup>॥</sup> अथ थासां गाआयन्त, तानु—इति स॰ से। पृन्तकवाः याठः ।

"यएवं विद्यात्, स संवत्सरसुपयन्ति" — दित वृद्धिकामस्य सर्वं विधातुं प्रथमतः, — 'गो-सत्रं वै संवत्सरः" — दित प्रशंसा स्ता, तां सभावियतुं 'गावेवायं — दत्यादि पिठतम्। न चैतस्यार्थवादस्य, "यदि किञ्च मनुरवदत् तञ्जेषजम्" — दत्यादिवत् स्वार्थेऽपि तात्पर्थं वर्णयितुं शक्यम्। प्रत्यनेष श्रुत्यन्तरेष च विरुद्धत्वात् (१)। तिरञ्चां दि मन्ते। चार्णय कर्मानुष्ठाने च सामर्थाभावः प्रत्यच-सिद्धः। श्रुत्यन्तरेष, — 'अर्थतरेषां पश्चनां श्रशनाया — पिपासे वा श्रमिज्ञानं वदन्ति, न विद्रः श्रस्तनम्" — दित पश्चनां विवेकाभावं दर्शन्यति। श्रस्तु वा, श्रस्तार्थवादस्य खार्थे तात्पर्यम्, गो-श्रस्तेन गवा — सिमानि — देवतानां विविचितत्वात्। श्रत्यव "श्रममानि — वपदेशस्तु" (शा० २ श्र० १ पा० ५ स०) दित स्त्रे भगवान् वादरायणः सर्वेषां स्टरादि — वस्त्रनां श्रुतिमूलवेनाभिमानि — देवताः प्रतिपादयामास । सर्वेषां, मनुष्यमात्राधिकारकं स्टितिशास्त्रम्।

'हितम्'— दति, त्रनेन ग्रब्देन प्रयोजनं निर्दिखते। त्रिभिमन-फल-साधनलं हि धर्मस्य हितलम्। तच फलं देधा;— ऐहिकमासु-विकञ्च, (१)— दति। त्रष्टकादि-साधं(१) पृष्ठादिकमैहिकम्। त्रामुग्निकं

<sup>\*</sup> स य एवं विद्वान् संवत्सरसुपर्यान्तः,— इति स॰ सेा॰ पुन्तकयोः पाठः ।
† न विद्वातं,— इति स॰ सेा॰ पुन्तकयोः पाठः ।

<sup>(</sup>१) विरद्धान्वादरूपसार्धवादस्य न सार्थे प्रामाण्यभिति पूर्वोत्तमन सर्त्तेश्यम्।

<sup>(</sup>२) खमुखिन् परकाके भवमामुखिकं पारका निक्रित्वर्थः।

<sup>(</sup>२) "चष्टका राचिदेवता पृष्टिकर्म" (३ प्र०१, का०१, २६०) हित ग्रीमिकस्वादछकायाः पृष्टिसाधन्यवं वेष्यं।

देशा,—त्रभृदयोनि:श्रेयसञ्च<sup>(१)</sup>। तनाभृदयस्य सात्रात् साधने धर्मः <sup>• (१)</sup>। निश्रेयसस्य तु तत्त्व-ज्ञानात्पादन-दारेण। तथा न स्मर्थते,—

"धर्मात् सुखद्य ज्ञानद्य ज्ञानासीचोऽधिगम्यते"।

इति । जन ने चिदाङ:—"नित्य-कर्मणां प्रसमेव नास्तिः ज्ञकरणे

प्रत्यवायाद्गीतेः नेवलमनुष्ठीयते ; तन, कुतोऽभ्युदय-हेतुलं निश्रेयसहेतुलद्य,"—इति । जपरे । पुनराङ्यः,—"ज्ञभावाद्गावात्पत्तेरदर्भनात्

(१) ज्ञकरणे प्रत्यवायोग युक्तिमदः, नापि, तन प्रमाणमस्ति । ननु,

उपनयनाध्यमादि-विहितानामकरणे प्रत्यवाद्यः स्मर्थते,—

"त्रतज्ञें पतन्येते यथाकासमसंस्नताः। साविषी-पतितात्रात्याभवन्यार्थ-विगर्धिताः"। "योऽनधीत्य दिजावेदमन्त्रच सुदते असम्।

साचात् साधनत्वं, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।
 पुनरन्यथाकः, — इति स॰ से।॰ पुन्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) खभ्यदयः सर्गादिः। निःश्रेषं श्रेयानिःश्रेयसं मुक्तिः। तत्र हि सर्वे श्रेयः समाप्यते, न निश्चिदविशयते ।

<sup>(</sup>२) रतच विचितिक्रयाजन्यमहर्षं धमीः, — इति न्यायादिमतावक्षमनेनाभिचितं । यत्रेदमुक्तं । "विचितिक्रययासाध्योधमाः पुंचागुणोमतः"— इति । विचितकमां कामेव धमांत्विमिति मीमांसानये तु
धापूर्वेदारेव तस्याभ्युद्यसाधनसं मन्तयं । तच मीमांसा-प्रथमदितोयाधिकरवे भावरभाष्यादौ स्पष्टम्।

<sup>(</sup>३) स्थावस्य सर्वेदा सर्वेत्र सौलभ्येन सर्वेदा सर्वेत्र सर्वेत्रासिप्रस-क्रात्। कार्यकार वयोः सारूप्यनियमाचेति भावः। स्पष्टिमदं न्यायद्यारीरकादौ प्रायः सर्वेत्र।

ध जीवसेव ग्राह्मसमाग्र्ड गक्कति सान्ययः"। "शक्तुर्वन् विहितं कर्म निन्दितञ्च समाचरन्। श्रामिग्रहाश्रीकृथाणां नरः पतनस्टक्कति"(१)।

रति । मैतम्। एतानि वचनानि नित्य-कर्षाननुष्ठायिनः त्रासस्य-निमिक्तं पूर्व-मिस्ततं दुरितं यत्, तत्-भद्गावं स्वचित्तः । एतच तैक्तिरीयोपनिषद्धास्त्राने भाषा-कार-वार्क्तिक-काराभ्यां (१) प्रतिपादि-तम्"। (१) यदि त्रकरणं प्रत्यनायस्थात्पादकं यदि वा स्वकम्, स्भयपाऽपि नित्य-कर्षानुष्ठानेन प्रत्यवायस्य प्रागभाव-परिपासनं प्रश्वंसाभावोत्पादनश्च सम्पद्यते । दुरित-प्रश्वंसित्वञ्च, चिसन्ध्यमनु-ष्ठीयमानेषु, "सूर्यय" "त्रापः पुनन्तु" "त्रिग्निय्य",—इति मन्त्रेषु (१)

(र) यत्र यात्रे खाल्येयग्रशानुसारिभिः पर्दर्ग्रश्चाखाखायते खादार्घच वर्ष्णते, तद्भाष्यम्। यत्र तु उक्तानुक्त-दुवक्त-चिन्ता कियते तदार्त्तिकम्।

(8) रतन्मन्त्रचयं यथाक्रमं प्रातमाध्याक्र सायाक्रकाजीमसन्धीपासनीयाज-सने विनियुक्तम् ।

<sup>(</sup>१) आस क्षोकस्य प्रथमाडें मानवीयं, दितीयार्ड्डन्, याच्चवस्क्रीयम्। मानवियस्योत्तरार्डें यथा,—"प्रसनंश्वेन्द्रियार्थेषु प्रायस्वित्तीयते नरः"— इति। याच्चवस्क्रीयस्य पूर्वार्डं यथा,—"विद्यतस्यानुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात्"— इति। सम्भावयामः — क्षेत्रक्वयमेव ग्राय्यावारे सेवार्ड्डां वेखकप्रमादादिना तु पूर्विक्षांकस्योत्तरार्डं उत्तरक्षोकस्य पूर्वार्ड्य बादर्भपुक्षकेषु मद्यमिति।

<sup>(</sup>३) यवं मतदयसुपन्यस्य उभयमतेऽपि नित्यक्षम्भंयां समकलमाइ यदीति।
क्षत्रः यां प्रत्यवायस्योत्पादकमिति पन्ने नित्यक्षमंकर्यात् प्रत्यवायाः
नेत्यदाते व्यपि तु प्रत्यवायप्राग्गावस्वावतिस्रते इति प्रत्यवायस्य
प्राग्गावपरिपालनं भवति । इदबानत्पात्स्यमानस्यापि प्राग्नभावाः
क्षीति वैद्येषिकादिमतावक्षमनेनाभित्तितम् । नित्यकर्मागोऽकर्याः
पूर्व्यवितस्य प्रत्यवायस्य स्वक्षमितियन्ते तु नित्यकर्मकर्यात् पूर्व्यसिद्याः प्रत्यवायः प्रभासते इति विवेकः।

विस्पष्टमवभावते । (१) "एवश्व यति, उपभोग्य-पाक-रहितानां निय-कर्मणां श्रम्युद्य-पाल-हेतुनं दूरापेतम्"—इति । श्रनोश्यते । श्रम्य प्रख्यवाय-विरोधिन्नम् । मैतावता पालाभावः (१) । मन्त्रलिङ्गेन स्मृति-स्मृति-वाक्याभ्याश्च तत्तत्त् पालावगमात् । "मयि वर्षे विक्रमे ने ने निवाद स्मृति स्मृति वर्षे विक्रमे ने ने स्मृति स्मृति मन्त्र लिङ्गम् । इन्द्रोग्य-वाक्यं च, श्राम्रम-त्रयस्थ खेति-हेतुतां, चतुर्थाश्रमस्थ मेत्व-हेतुतां (१) द्र्ययति । "त्रयोधर्म-स्मृत्याः,—यञ्चोऽध्ययं दानम्—इति, प्रथमस्पप्य, दितीयो श्रम्यार्थाचार्यं कुलवामी, खतीयोऽत्यन्तमात्मानमाधर्यं कुलेऽवधाद-थन्, (१) सर्वपते पृष्य-लेति भवन्ति, ब्रह्म-संस्थोऽस्ततनमेति" इति । एतस्य वाक्यस्य श्रास्तम-परत्तम्,—"परामश्रं जैमिनिः" (श्रा ० ३ श्र० ४ पा ० १ प्रस् ०) दत्यादिभिन्याम-स्नृतः प्रतिपादितम् । स्मृति-वाक्यं चैतत्,—"तद्यथा,—श्रम्भे प्रसाचित्रम् । स्मृति-वाक्यं चैतत्,—"तद्यथा,—श्रम्भे प्रसाचित्रम् । स्मृति-वाक्यं चैतत्,—"तद्यथा,—श्रम्भे प्रसाचित्रम् श्रम्भे वर्षमाणमर्था श्रमूद्यन्ते । दत्ति । (१) दद्य वाक्यं नियम्भे-विषयलेन वान्तिने विश्वस्पाचार्यं उदाजदार ;—

<sup>\*</sup> पान,—इति स॰ से।॰ पुत्तकयानीति। † अनुत्पद्यते,—इति स॰ से।॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) 'खत्र केचिदाऊः'—इत्यादिने।पक्षान्तं पूर्व्ययचामुपसंहरति रवछेति । मतद्रयेपि समाने। (यमाचीप इत्यनुषत्रीयम्।

<sup>(</sup>२) अन प्रनापदं उपभाग्यपानपरम्।

<sup>(</sup>६) चलारः खन्वाश्रमिणः मद्भाषारि-ग्रह्म्स-वानप्रसा-भिच्न-सरूपाः। तेषां पूर्वे चयः पुर्वे क्याः। प्रतिका भवन्ति, चतुर्यस् मेाच्यमाप्रोतीति बेाध्यम्।

<sup>(</sup>१) याचार्यकुते चत्रन्तमातानमवसादयन् हतीयाधर्मस्त्रन्था भवतीवर्षः।

<sup>(</sup>५) अत्रानुगृब्वस्थवदेवर्थः - उत्यत्तिः, इति मन्तस्थम्।

<sup>(4)</sup> उदाइतस्रितवाकास्य निव्यक्तमिविधयले प्रमासं नास्तीत्वाप्रश्चाइ, इदच वाकामिति।

(९) "त्राम्ने फलार्थ-इत्यादि ज्ञापसम्न-स्ततेर्व्यः। फलवन्वं ममाच्छे नित्यानामपि कर्मणाम्"।

इति । तथा च मनुः,--

"वैदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्त्रतः । तद्धि कुर्वन् यथाप्रकि प्राप्तोति परमां गतिम्"।

इति । कूर्मपुराषेऽपि,—

यथाप्रित परेत्वर्ध निन्दितानि विवर्क्तयेत् । विधूय सेश्चि-किल्लं लब्धा योगमनुत्तमम् । यदस्थोसुत्त्वते वन्धात् नाच कार्या विचारणा"।

इति । मनु, श्रस्तेवमभ्युदय-हेतुलं, निःश्रेयस-हेतुलन्तु न सभावति, प्रमाणाभावात् । प्रत्युत श्रुति-स्धितिभां तन्त्रिषिध्यते ।

"न कर्मणा न प्रजया धनेन"—

इति जुतिः ।

"ज्ञानादेव सु कैवखम्"।

दित स्रितः । मैवम् । परमाता-प्रकरणे निःश्रेयस-हेतु-वेदनेन्द्रा-साधनलेन यद्यादीनां विधानात्, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्षतिः; यद्येन दानेन"—दित श्रुतेः । निषेधस्त साचान्धः-श्रेयस-साधनलं गोचरियध्यति । तस्रात्,—न सुन्धानां श्रम्याधा-नाहि-कर्मापेचा श्रस्ति । वेदनेत्यन्ता सा विद्यते । एतस् स्म-धम्,—'श्रतण्व साम्रीन्धनाद्यनपेचा" (शा० ३ श्र० ४ पा० २ ५ स०) "सर्व्यापेचा स्व यद्यादिश्रुतेः" (शा० ३ श्र० ४ पा० २ ६ स०)

<sup>(</sup>१) सदासिकं पठित वामे इति।

रत्याभ्यामधिकरणाभ्यां निर्णीतम्। तथा च, कर्मणां परम्परथा ने।चहेतुलं वायवीयमंहितायामभिहितम्,—

"कर्मातिश्रयमाचाद्य पश्चीः "पाप-परिचयः(१)।
एवं प्रचीण-पापस्य वज्रभिर्जन्मभिः कमात्।
भवेदिषय-वैराग्यं वैराग्याद्वात-श्चोधनम्।
भात-ग्रुद्धुपपन्नस्य शिव-ज्ञान-समन्त्यः।
ज्ञान-ध्यान-नियुक्तस्य पुंचायोगः प्रवर्त्तते।
योगेन तु परा भिकः प्रसादस्वदनन्तरम्।
प्रसादानुष्यते जन्तुर्मुकः शिव-समे। भवेत्"।

रति। ननु, "प्रत्यवाय-परिहाराय, पुष्य-लेकि-प्राप्तये, न्ना-वेद-गाय च, प्रतिदिनं में नित्य-कर्मणिक्त-प्रयोगः प्राप्तः"(१)। तन्त्र, खादिरवत् महत् प्रयुक्तस्यैव वचन-भंयोग-भेदेन फलभेदेगपपक्तेः। "खादिरोयूपोभवति"—रति क्रलधं वचनम्। "खादिरं १ तीर्थ-

माधा,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> ज्ञान-ध्यानाभियुक्तस्य, — इति स॰ से। पुक्तकयाः पाठः।

प्रतिपादितं,—इति स॰ से।॰ पुलक्याः पाठः।

<sup>§</sup> खादिरं,-इति मु॰ पुक्तके गक्ति।

<sup>(</sup>१) पश्चविज्ञावाः। पापमधर्माः। पाश्चिति पाठे मन-कर्मा माया-रेधिश्चितिः जन्मश्चायतुर्विधः पाश्चिति द्वायः। रतम श्चिवदर्शने प्रसिद्धम्। ये। अः चित्तदारिकात्मेश्वसंवद्ध इति पाश्चपतदर्शनोक्षोवोध्धः। प्रसादः श्चिव-दर्शनोक्षाः श्चिवस्य प्रसन्नताविश्चेषः। ये। अध्याद्धमं चित्त-व्यत्तिः श्चिवस्य प्रसन्नताविश्चेषः। ये। अध्याद्धमं चित्ति-व्यत्तिः प्रस्तिनरोध-परवैराग्यापरनामधेयन्तानप्रसादनन्त्रका पातञ्चलोक्षाः वा द्वर्त्वाः।

<sup>(</sup>२) प्रयोगीऽनुस्त्रम् । यागिसङ्घिषद्यस्यान्तवत् अत्रापि प्रयोग-भेदादेव प्रकाभेदायुक्त प्रयोभमानः।

कामस्य यूपं कुर्व्वीत"-इति वचनं पुरुवार्यम्। तदेतत् वचन-दयम् एकस्वैव खादिरसः प्रयोजन-दैविध्ये हेतुः। "एकस्य त्रभयने संयोग-प्रथक्तम्"-(मी०४ त्र०४पा० ३१स०)-इति जैमिनि-स्चात्। एवमचापि पूर्वीदाञ्चत-वचन-चय-वसात् प्रयोजन-चैवि-ध्येऽपि सञ्चदेव प्रयोगः । तच्, "विहितलाचात्रम-कर्मापि" (गा॰ ३ प ॰ ४ पा ॰ ३ २ स ॰ ) — इत्यक्तिक्विकरणे निर्णीतम्। निष्यसापि फलवन्ते निष्य-काम्ययोर्भेदाभावः,—इति ग्रङ्गनीयम्, करणे फल-साम्येऽपि त्रकरणे प्रत्यवाय-तदभावाभ्यां तद्भेदात्। न खलु, त्रायुष्कानेष्टि-वृष्टिकानेकाद्यकरणे कित्रत् प्रत्यवायः त्रूयते । एषएव नित्य-त्यायोनैमित्तिकेव्यवगमायः । "स्तन नुहाति" "भिने जुहाति"—रत्यादि श्रनियत-भेदनादि-कार्य्यविश्रेषणापेतं मैमित्तिकम्। 'नित्यवत् काम्यखापि विहितलेन (१) ग्रुद्धि-हेतुलात् मेाच-साधनलम्'—इति चेत्। म, राग-प्राधान्यात्<sup>(१)</sup>। ग्रुद्धिच उपसर्जनलेन राग-विषय-भागं समाधीयचीयते। गीतायां भगवता सुसुचोरक्तुंनस फलासिक्तिर्निषद्धाः (१)—

<sup>\*</sup> व्यायुष्काम-वरिकामेत्यादि याठः मु• पुस्तके।

<sup>(</sup>१) श्रुद्धिः पायच्ययः।

<sup>(</sup>२) रागोऽत्र नेष्कामार्च, मुम्काया खिष तथालात्। जिन्तु विषय-गो-चराभिकायः। "सुखानुष्रयी रागः" (२ पा० ७ स०) इति योग-सूत्रात्। "सुखानागः" (६ च० २ चा० १० स०) इति वैषेषिक-सूत्राच। रागस्तु नसक्षेतुरेव, न ने।क्षक्षेतुः। "रागस्य नस्वनसमा-चानात्"—इति गौतमसूत्रात्।

<sup>(</sup>३) यजासिक्क रामरवेति वेध्यम्।

"योगसः खुद कर्याणि सङ्गं त्यक्ता धनद्मय!। । सिद्यसिद्धीः समेशिक्षवा, समनं योगज्ञाते। कर्याणेवाधिकारको मा फलेषु कदाचन। मा कर्या फल-हेतुः——"।

श्वादिना । निष्य-कर्षाण तु बुद्धि-इदुद्धिरेव प्रधानम्; फलमुप-सर्ज्यनम् (१) । श्वतएव, अञ्चमानेनापि फलेन तदनित्यल-सातिश्रयल-दोष-दर्शन-इपाविवेकान प्रतिवध्यते (१) । तदुकं वार्त्तिककारेण,—

"नित्येषु शुद्धः प्राधान्यात् भागोऽप्यप्रतिवन्धकः । भागं भङ्गुरमीचन्ते वृद्धि-गुड्धानुराधतः"।

दिति। नित्यं च कर्ष दिविधम्; संस्कारकं विविदिषा-जनकश्च। विविदिषा-जनकश्च। विविदिषा-जनकश्च। विविदिषा-जनकश्च। विविदिषा-जनकश्च। "यस्त्रीते चष्टाचलारिंग्रत् संस्काराः" च ब्रह्मणः सायुक्यं सलोकतां गच्छति" इति। ईश्वरार्थण-बुद्धाः क्रियमाणं विविदिषा-जनकम्। तथा, भगवतेरितम्,—

(३) चटाचलारिंग्रत्संसाराकु गौतमारिभियताः।

<sup>\*</sup> यसीते चलारिंग्रत्संखारा चटावातागुवाः त्राद्याः, -- इत्यादिपाठः मु॰ पुक्तके।

<sup>(</sup>१) यसपदमत्र पापच्चयातिरिक्तानुषिक्षिकपत्रपरं। तस्योपसर्जनत्वादेवा-नुषिक्षकत्वं।

<sup>(</sup>२) अनिश्वतम् प्रजस्य सस्ते सति कार्यत्वादन्तितम्। "तद्ययेष कर्म-चिते वित्वाकः ज्ञीयते, स्वभेवामुत्र पुर्ख्याचिते वित्वः ज्ञीयते"— इति अतिसिक्षम् । साति प्रथलं तारतम्यवस्तम् । परसम्पदुत्वर्षे विष् ज्ञीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति इति तस्य विवेके प्रयोगः।

"यत् करेावि यदस्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कीन्नेय! तत् जुरुम्ब मदर्पणम्"।

इति गीतायामिति । तन, संस्कारेण चित्तस्य वेदन-योग्यता-मानं सम्पद्यते,\* विविदिषा तु प्रवृत्तिसृत्पाद्य श्रवस्यं वेदनं सम्पाद्यति । तसात्, सुसुचोरीश्वरापंणं प्रश्वसम् । तदेवं दितशब्देन धर्म-स्याभिमतसाधनताभिधानात् 'श्रभीष्ट-सिद्धिः, प्रयोजनम्'— दत्युक्तं भवति (१) ।

'धर्म, - ब्रब्देन विषयोनिर्दिश्यते । अभ्युदय-निःश्रेयसे साधन-स्नेन धारयित, -- इति धर्मः । स स, सत्तर्ग-प्रमाणाभ्यां योदना-स्ने (१) व्यवस्वापितः । नन्, "सोदनाऽवगम्यस्य न स्पतिविषयत्नम्, सर्व्यज्ञानन्य-सभ्यस्येव विषयत्वावगमात् । श्रथ, मन्यसे ! -- योदना-गम्योऽपि, श्रयंवाद-परिद्वारेण, श्रास्तान्तर-गत-विश्वेषोपसंद्वारेण च, श्रनुष्ठान-क्रम-सेक्स्याय संग्रह्मते,'-- इति । तस्त्र, कष्प-स्रचेषु (१)

<sup>\*.&#</sup>x27;विविदिवा जनकम्'— इत्थारभ्य, 'सम्पद्यते'— इत्थन्तं मु॰ पुक्तके गक्ति।

<sup>(</sup>१) 'चितिमत्वनेन भ्रव्देन प्रयोजनं निर्दिश्यते'—इति यत् पूर्वमुपक्रान्तं, तस्येवायमुपसंदारः संदत्तः। कता न पौनवक्तं।

<sup>(</sup>१) चित्रना जन्न बोर्ड्याधमाः ,ं (१ घ० १ पा० १ स्.०) इत्यस्मिन् मी-मांसास्त्रचे इत्यर्थः । तचेतत् सिद्धम्, - श्रेयस्त्रस्यं बद्धां, चोदना प्रमायम्, -- इति । तच्च, तच्चेन भाष्यादौ निकारते। द्वामायम्।

<sup>(</sup>३) व्यवस्थायि च नानाजाखामतिक्यादिकव्यितानि प्रत्यक्षवेदमूक-कानि कौतधक्मानुखानकमप्रतिपादकानि। तानि च, काखायन-वौधायनादिभिः प्रवीतानि, तत्तनामा प्रसिद्धानि, स्रौतस्त्रापर-नामधेवानि वक्कनि।

तथा गंग्रहीतलात्। त्रतेत धर्मस्य विषयलम्"—रत्यात्रङ्गारः, 'भौषाचारम्'—रति। त्रयं भावः। दिविधोधर्मः; त्रौतः सार्त्तय। तत्र, क्षाधानादि-पूर्व्वताऽधीत-प्रत्यच-वेद-मूलोदर्भ-पार्णमासादिः त्रौतः, त्रनुमित-पराच-त्राखा-मूलः भौषाचमनादिः सार्तः। तत्र श्राधानादेः कत्त्य-स्रचेषु गंग्रहेऽपि भौचादेरसंग्रहात् विषयलम्,—रति।

ननु स्वत्यन्तरेष्विष श्रीचादिरुकः,—इत्यतमाइ,—'वर्ममाने किं। युगे'—इति । कवे। युगे वर्ममाने स्वति, याजनाध्यापनादीमां जीवनाय त्रसमूर्मेः, मानुषाणां जीवनाय, त्रभ्यद्याय, ं निःश्रेयसाथ , हितः, स्करोयोधर्मः,—ब्राह्मण-कर्वकः क्रव्यादः, सोऽच प्राधा-न्येन प्रतिपाद्यते, इति श्रुगन्य-सभ्यत्वात् विषयत्वम्,—इत्यर्थः ।

'यथावत्'—इतिपदेन कार्त्याभिधायिनाः सङ्गोषं निवारयति । नलन्यथा कथनम् निवार्यते, स्नार्टणां आन्ति-विप्रस्तभाद्यप्रसक्तः है<sup>(१)</sup>। भतएव 'सह्यवती-सृत !'—इति सम्नोधनम्। यदा, योषिदपि सती॥ माता, सत्य-वादिनी, तदा किसु वक्तयं वेदाचार्यस्तन्-पुनः सह्य-वादी,—इति । 'च'कारेण सु-यहनं समुचिनाति ।

<sup>\*</sup> व्यान्याधानादि,--इति स॰ देा॰ पुक्तकरोाः पाठः।

<sup>†</sup> जीवनाभ्यद्याय, - इति सु । पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कात्र्कामभिद्धानः-इति स॰ सा॰ पुक्तवायाः पाठः।

<sup>्</sup>र सर्त्तृं वामभान्यविप्रणमाध्यां तदप्रसत्तेः,—रति स॰ सा॰ पुन्तकयाः याठः ।

<sup>|</sup> याचिद्रि सत्ववती, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) भमादिभिरेव निष्णाक्षधनं सम्भवतीतिभावः! इदमत्रावधेयम्। सर्जुवां सर्वेवां भान्यप्रसिक्तः प्रमावविष्येषाभावादसङ्गतेव प्रति-

यम, प्रोक्तानाम् " श्रिकारि-प्रयोजन-विषयाणां परस्परसम्ओविस्पष्टः । तम, प्रयोजनाधिकारिणोर्थ्यमानाधित्वम्; श्रीकारिभिः प्रयोजनमर्थाते । प्रयोजन-विषययोश्च जन्य-जनकभावः; श्राते
धर्मे तरनृष्टानेनाभ्युद्य-निःश्रेयस-सिद्धः (१) । श्रिधकारि-विषययोः
योपकार्थ्यपकारकभावः; विषयः प्रयोजनमृत्पाद्य श्रिधकारिणं प्रत्युपकरोति । विषय-ग्रन्थयोश्च प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः । तदेवमनुवश्च-चतुष्ट्यस्य सुस्रभवात् धमादित-मनस्तैः श्रीव्रभिरस्मिन्
ग्रन्थे प्रवर्त्तनीयम्, - द्रिति श्रीक-द्रयस्य तात्पर्यार्थः ॥

नन्, पराघर-सत्यवतारे व्यासं प्रति-प्रक्रोव्यधिकरणः,—रह्या-प्रद्या क्षेत्रकः परिदरति,— तत् श्रुत्वा कृषि-वाक्यन्तु स-श्रिष्योऽग्न्यक-सिक्सः । । प्रत्युवाच महातेजाः श्रुति-स्मृति-विशारदः ॥३॥ न चाहं सर्व्य-तत्त्व-द्यः वयं धमा वदाम्यहम् । चस्मत्-पितेव प्रष्टव्यः—इति व्यासः सुतेऽश्रवीत् ॥४॥

पृथ्वीकानाम्, इति सु॰ पुक्तनं पाठः ।

<sup>†</sup> समिडाम्प्रार्वसिम्राः—इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्तावदत्,--इति स॰ मू॰, स॰ दे।॰ पुस्तकेषु पाउः।

भाति। प्रत्यंत, भीमांसायाः प्रचमेऽधाये स्रातिपारे विरोधाधिकरये भाव्यकारादिभिः सार्चुंबामपि भान्तिः समर्थिता दृखते। बतस्व, "विरोधे लगेप्तं स्यादसति ज्ञानुभानम्" (भी॰ १ व० १ पा॰ १ स्र०) इति भगवतावंभिनेः सूत्रम्, "अति स्रातिविरोधे तु अतिरेव गरी-यसं।" इत्यादि जावाकादिवचनम् संग्रकते इति।

<sup>(</sup>१) धर्मस्याभ्युदयचेतृतं साचात्, निःश्रेयसचेतृतन्तु चित्रश्रद्विदारा वेदनेत्यादनेनेति सर्गक्षम् ।

हित । सुमनु-वैद्यमायन-जैमिन-पेसे: चहुव्येंद-प्रवर्शकी:; पुराषप्रवर्शक-सृत-यहिते: वियो यह वर्शते,—हित यवियः। यदा प्रितव्यासाभिद्येतः, यथा सुर्व्यारिक्षिभिः, एवमयौ स्वथमान-विद्येः वियोद्येतः । प्रतर्थ तत्रया प्रयोजनाभावात् । तानेव विवयां "युति-विव्यारदः"—हत्यनेन ख्रष्टयति । अति-स्वत्योः क्षमेणाभ्यकं-दृष्टान्तौ
योजनीयौ । प्रितः यविक्षष्टमेव दहस्रपि, यहनि रात्रौ चाविष्येषेण
यहितः एवमधीयमान-प्रत्यच-प्रृतिषु कतिप्रयाप्त धर्माः 'वायमानाभवन्ति । युकावखायामयकावख्यायाद्याविषयेष् व्यापनिष्येषेण
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षष्टं विप्रकृष्टम् प्रविश्वं भाषयति । एवं
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षष्टं विप्रकृष्टम् प्रविश्वं भाषयति । एवं
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षष्टं विप्रकृष्टम् प्रविश्वं भाषयति । एवं
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षत्रं विप्रकृष्टम् प्रविश्वं भाषयति । एवं
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षत्रं विप्रकृष्टम् प्रविश्वं भाषयति । एवं
यक्षीदिवैव भाषयत्रपि, यविक्षत्रं विप्रकृष्टम् प्रविक्षत्रं भाषयति । पर्वः
यक्षित्रयाने । प्रयानाचिष्, विप्रकृष्णिनेक-माखा-निष्ठ-धर्माः
यक्षीप्रकृष्णे, प्रविन्दिन्याते, पर्वे-वृष्टान्तः ॥

वक्षत्रविव्याभिष्यित्र-वर्गावे, पर्वे-वृष्टान्तः ॥

ननु, एवं सति, 'न चार्च सर्थ-ताच-ग्रः'—रति वचनं व्यास्तम्, न, तस्त्र पिट्ट-प्रश्रंसा-क्रपार्थ-वादलात्। "चपत्रवीवाचन्त्रे गी-

अतिस्त्रितिकारकः,—इति स॰ बेा॰ युक्तवमाः याठः।

<sup>†</sup> बायमानाः — इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> युक्तावस्थायाच विशेषेय,—इति स॰ देा॰ प्रस्त्रयाः वाठः ।

५ जायकी,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>|</sup> मुक्तिततमः,—दति स॰ वेा॰ पुक्तकयाः याठः।

<sup>(</sup>१) अञ्चलक्सं वेदाश्वयनतद्यं द्यानप्रश्रवेद्धतं तेन।।

श्रमेशः"—इति वचनं यया गवाश्व-प्रशंसायं, न लजादीनां पश्चलं निवेधितः प्रश्चन-विरोधात्, श्रश्चीकीयादि-पश्च विरोधात् एव-मिदं व्यास-वचनं न व्यासस्य सर्वश्चलं निवेधितः, किन्तु पितरं प्रश्चमितः। यदाः,—गृह्-विषयं विनयः कर्त्तव्यः,—हत्याद्यासार-श्चितः वंशित्रह्मुक्तम् । श्रथ वाः,—'नचाहम्'—इति वदताव्यासस्यायमाश्रयः; —संप्रति कलि-धर्माः प्रव्हान्ते, कन तावद्षं स्वतः कलि-धर्मा-तन्तं जानामि, श्रसात्-पितुरेव तत्र प्रावीक्षातः; श्रतप्वः, 'कली पाराश्रर-स्तितः"—इति वद्धते, यदि, पित्व-प्रसादात् मम तदिभद्वानम् , त्रिः स्वतः प्रवा पता प्रष्टवः ; न दि, मूल-वक्ति सभ्यमाने, प्रणा-दिकाः प्रश्चते,—इति ।

पालनात् 'पिता' । पालकां च चच, कलि-धर्मीपदेशेन,—
इति प्रसावानुसरिष द्रष्टव्यम् । चन्यैव विवचया जनक-तातादि ।
जन्येन पित्र- क्रब्दं प्रयुक्ते । 'एव'कारेण, चन्ये सार्चारोच्यावक्रंक्ते? । यद्यपि, मन्याद्यः कलि-धर्माभिज्ञाः, नथापि, पराधरस्थास्मिन् विषये नपाविशेष-वलादसाधारणः कश्चिद्विधयोद्रष्ट्यः ।
स्था, काण्य-माध्यन्दिन-काठक-केष्युम-नैत्तिरीयादि-प्राखास कण्यादीनामसाधारणत्म्, (१) नददचावगन्तव्यम् ।

<sup>\*</sup> अत्र, 'तत्र'—इति अधिवं स॰ से।॰ मुस्तकये।ः।

<sup>†</sup> मदभिषानं,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> गुर्व्वादि, — इति स॰ पुस्तके याठः।

<sup>🖔</sup> अवावर्ष्य नी, - इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) प्रवादिका-परम्परा।

<sup>(</sup>२) वैश्रम्पायने हि सर्वां श्राखामधी तवान्, कठः पुनरेकां, स तत्र कत-

· 'वासः सुतः' दृत्युक्तेरयमाश्रयः; - कलि-धर्म-सम्प्रदायो पेत-स्थापि पराश्रर-सृतस्य यदा तद्भ्यं-रहस्थाभिधाने सङ्कोतः, तदा किसु वक्तव्यमन्येषाम्, - दति । तदेवं व्यास-सुखेन पराश्ररे गौरवा-तिश्य-बुद्धिसुत्पादयितुं पराश्रर-स्रत्यवतारेऽपि व्यासं प्रति प्रश्लोन व्यधिकरणः, --दत्यवगन्तव्यम् ॥

यथाविधि-गुरूपमत्त्या विद्या-प्राप्तिः,—रत्यभिष्रेत्य, उपमितं दर्भयति,—

ततस्ते ऋषयः सव धर्मा-तत्त्वार्थ-कांक्षिणः। ऋषिं व्यासं पुरस्क्रत्य गत्वा\* वदरिकाश्रमम्॥५॥

दित । धर्म वस्तुनि सामान्येन ज्ञाते विशेषेणाञ्चाते ज्ञाना-काञ्चा अवित । धर्म-श्रन्थोऽच सामान्यमभिधन्ते, तत्वार्थ-श्रन्थो विशेषम् । तच, सामान्यम्—श्रधीत-वेदेन श्रुत-व्याकरणेन सवण-प्रमाण-कुश्र खेन<sup>(१)</sup> पुरुषेण ज्ञायते । वेदोहि धर्म-सामान्यं निरूप-यति;—"धर्मोविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा"—द्दि। (१)श्राखान्तराधायि-

<sup>#</sup> गताः,—इति स॰ सेा॰ मु॰ पुक्तकेषु । जम्मः,—सेा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

वज्र-परिश्रमेान्यातिश्रयोऽन्येश्योविशिष्यते। एतिव्रवस्यनेव कठादिः संज्ञाविश्वेषाः श्राखाविश्वेषाणाम्। तथा च जैमिनिस्त्रभम्। "बाखा- प्रवचनात्" (मी० १ व्य०, १ या० ३ स्वः) इति। प्रकृष्टं वचनं प्रव- चनम्। तत्कृता कठादिसमात्था वेदशाखानामिति सूत्रायः।

<sup>(</sup>१) समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छेदकम् यत्, तत् लक्ष्यम्। प्रमिति-साधनं प्रमाणम्।

<sup>(</sup>२) ननु यस्यां शाखायामियं श्रुतिनीत्ति तच्छाखाध्यायिनां अयं सामान्यती

यन, प्रोक्तानाम् व अधिकारि-प्रयोजन-विषयाणां परस्यरसम्नत्थोविस्पष्टः । तन, प्रयोजनाधिकारिणोरर्थमानार्थितम्; अधिकारिभिः प्रयोजनमर्थाते । प्रयोजन-विषययोग्ध जन्य-जनकभावः; ज्ञाते
धर्मे तदनुष्टानेनाम्भुद्य-निः श्रेयस-सिद्धेः (१) । अधिकारि-विषययोस्थापकार्थीपकारकभावः; विषयः प्रयोजनसुत्पाद्य अधिकारिणं प्रत्युपकरोति । विषय-पन्थयोग्ध प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः । तदेवमनुवन्ध-चतुष्ट्यस्य सुस्मानात् समाहित-मनस्कैः श्रोत्विभिरिसान्
पन्धे प्रवर्त्तनीयम्,—इति श्लोक-दयस्य तात्पर्यार्थः ॥

· ननु, पराधर-सत्यवनारे व्यासं प्रति-प्रश्लोवधिकरणः,--- इत्या-प्रश्ल स्रोक-दयेन परिदर्शन,--

तत् श्रुत्वा ऋषि-वाक्यन्तु स-श्रिष्धारम्यर्क-सिक्षभः । प्रत्युवाच महातेजाः श्रुति-स्मृति-विशारदः ॥३॥ न चाहं सर्व्व-तत्त्व-द्यः कयं धमा वदाय्यहम्। चस्मत्-पितेव प्रष्ट्यः—इति व्यासः सुतेरब्रवीत् ॥४॥

पृथ्वीक्षानाम्, इति सु॰ पुक्तंत्र पाठः ।

<sup>†</sup> समिडाम्रार्वसिमाः—इति स॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🛊</sup> स्रते।बदत् ,--इति स॰ मू॰, स॰ से।॰ पुक्तकेषु पाठः।

आति। प्रख्त, भीमांसायाः प्रचमेऽध्याये स्वतियादे विदेश्वधिकरमें भाष्यकारादिभिः सार्चृज्ञामपि चान्तिः समर्थिता दृश्यते। धत्रवय, "विदेश्वे त्वनपेन्तं खादसति ज्ञानुमानम्" (मी॰ १६०० १पा॰ १स्व०) इति भगवतार्जामनेः सूत्रम्, "अति स्वतिविदेश्वे तु श्रुतिदेव गदी-यसं।" इत्यादि जावाजादिव चमस् संगष्टते इति।

<sup>(</sup>१) धर्मस्याभादयन्तेत्वं साजात्, निःश्रेयसन्तेत्वम् चित्रमुद्धिदारा वेदनात्यादनेनेति सार्चदम् ।

दित । सुमन्-वैद्यायायन-जैमिन-पैनेः चतुर्वेद-प्रवक्तिः; पुराषप्रवक्ति-सृत-पितः, प्रयो स्योतिमिनः, एवमपी स्वमान-विद्यैः प्रियेदेपेतः । श्रत्याय महातेजस्यम् । तेजः-ब्रन्थेनाच अञ्च-वर्षमं (१) विवचितम्, दतरेण तेजसा प्रयोजनाभावात् । तासेव विवन् 'अति-विबारदः'—रत्यनेन स्पष्टयति । श्रुति-स्रत्योः क्रमेणान्यकं-दृष्टान्ती
योजनीयौ । श्रप्तिः पविक्रष्टमेव दहन्नपि, श्रहिन राजौ श्राविभेवेण
दहितः एवमधीयमान-प्रत्यस् श्रुतिम् क्रतिप्याएव धर्माः 'श्रावमानाभवन्ति । युक्तावस्त्रायामयकावस्त्रायाद्याविभेवेण' श्रावन्ते । श्रुक्तिः स्विक्ष्यं त्रिष्ठिष्ठस्त्र श्रिक्तं भाषयत्रि । एवं
श्रुक्तंदिवेव भाषयत्रिप, सन्निक्ष्यं विप्रक्रष्टस्त्र श्रुक्तं भाषयति । एवं
युक्तावस्त्रायासेव सार्यमानात्रिप, विप्रकीर्णानेक-प्रासा-निष्ठ-धर्माः
सर्वेऽपि सार्यन्ते । श्रव वा,—तप्रधा श्रत्यन्त-परिष्ठद्वोऽयम्,—
दत्यस्तिन्त्र्यं, श्रिव-दृष्टान्तः । 'श्रिविः ग्रुक्ते-दृष्टान्तः ॥

ननु, एवं सति, 'न चाइं सर्व-तत्त्व-शः'—इति वचनं व्याइतम्, म, तस्य पिष्ट-प्रशंसा-इपार्थ-वादलात्। "अपश्रवीवात्रन्थे गौ-

<sup>\*</sup> श्रुतिस्त्रितिविद्यारदः, -- इनि स॰ से। पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> जायमाना, -- इति सु॰ पुक्तके या ठः।

<sup>1</sup> युक्तावस्थायाच विशेषेत्र,--इति स॰ देा॰ पुक्तकयाः पाठः ।

<sup>§</sup> जायन्ते,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> श्रुचित्रतसः, -- इति स॰ चा॰ पुक्तकयाः पाठः ।

<sup>(</sup>१) त्रचावर्षसं वेदाध्ययनतदर्धज्ञानप्रकृष्टेकतं तेनः।

वस्त व्याकरण-वसात् तदिभज्ञानम्। प्रभुदय-निःश्रेयसे धारयित,—रित क्षुत्पमेदिर्पितत्वात्। (१) बीणादिक-प्रक्रियायामकुष्रसयेत् स्वणेन जानाति । प्रधंने सित चोदना-गम्योधर्षः,—रित स्वणम्। तन्, प्रधं-प्रबदेन योनायभिषाराणाम्। प्रनर्थानां निष्टित्तः। "ग्रीनेनाभिषरन् यनेत"—रित श्रृत्युक्तस्यां योन-नामक-याग-प्रसस्य प्रजेननाभिषरन् यनेत"—रित श्रृत्युक्तस्यां योन-नामक-याग-प्रसस्य प्रजेनवात्ति (१) स्वास्तानि (१) इति निषेध-विषयलेन प्रमर्थवात् तद्वेताः योनस्यायनय्वस्तः योनस्य खरूपते। निषेध प्रमर्थवात् तद्वेताः योनस्यायनय्वस्तः योनस्य खरूपते। निषेध विषयलेगांपी-विषयलात् विधेयत्वमयविषद्भ्म्(१)। न च, निषेध-विषयलेगांपी-विषयलात् विधेयत्वमयविषद्भ्म्(१)। न च, निषेध-विषयलेगांपी-विषयलात् विधेयत्वमयविषद्भम् व्यावत्यत्वसद्व्याप्तः,—रित प्रद्वनीयम्। वोमीय-वधस्यापि प्रयोग्रव्देन व्यावत्यत्वसद्व्याप्तः,—रित प्रद्वनीयम्। निष्ठेषस्य प्रपेष्टितलात्॥। चोदना-

<sup>\*</sup> जानातु,--इति स॰ सा॰ युक्तवयाः पाठः।

<sup>†</sup> श्वेनाभिषरकादीनाम्, - इति सु॰ पुक्तने पार्ठः।

<sup>‡</sup> इति खतेबलस्य, - इति सु॰ पुक्तके गाउः।

<sup>§</sup> सर्वभूतानि,—इति सु. पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> बागोपितलात्, -- इति स॰ चेा॰ पुलावयाः पाठः।

धर्मा ज्ञानित्या प्रश्नाच प्राखान्तराधायिन इति । कर्त्तरि वस्रीयम् । कर्त्तरि वस्रीयम् । कर्त्तरि वस्रीयम् ।

<sup>(</sup>१) दर्शितायाचात्पभेरीकादिकप्रक्रियासाध्यत्यात् तत्राधुत्पद्वस्य सामा-न्येन धर्माजाने उपायमाच् जीकादिकेति ।

<sup>(</sup>२) तथा च श्रेनादेः चरूपताविधेयलं वास्तवमेव। पणदारा तनर्थत-मौपचारिकमेवेति भावः। तदुस्तम् (मी॰ श्लो॰ वा॰ १ च० १ पा॰ ए स्०)। "श्लेनादीनां विधेयत्वादिखस्थापि च साधनात्। उपचारा-दनर्थालं पणदारेख वर्णाते"—इति। सर्व्वमेतत् चोदनासूचवार्त्तिवे विस्तरता विचारितम्।

श्रेष्ट्रंग प्रत्यचादेखां हिताः । 'घटं कुद'—इति सौकिक-विधावति-याप्तिः<sup>(१)</sup>—इति चेत् । न, चौद्ना-श्रव्यस्य वेद-विषये प्रसिद्धलात्, पञ्जादाविव श्रवयवार्थस्य प्रदन्यनिमित्तलात्<sup>(१)</sup> । जन-सन्तणाभि-धानेनैव 'धर्मो सोदना प्रमाणम्'—इत्यर्थादभिष्टितं भवति<sup>(२)</sup> । एवं सन्तणादिभिः सामान्येन द्वातेऽपि स्वीणां तदिशेष-द्वाने भवत्ये-वाकाञ्चा ।

तण, विशेष-प्रश्न-कुशस्त्रात् यासस्य पुरस्कारः (४)। कलि-कस्मय-विमाणन-हेतुलात् श्रचय-पाल-हेतुलाच वद्रिकाश्रम-निवासः (६)। तदुश्रं कूर्य-पुराणे,—

> "वर्यात्रममासाद्य सुद्येत किस-कलावात्। तक नारायणोदे वे निर्मणास्ये सनातनः। श्राच्यं तक दत्तं श्राद्यायं वाऽपि तथाविधम्। महादेव-प्रियं तीर्थं पावनं तदिश्रेषतः। नारयेष पितृन् सर्वान् दत्त्वा त्राद्धं विश्रेषतः"।

## इति ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१) तस्यापि कियापवर्त्तकवाकालेन चोदनालाविशेषादिलाभिमानः।

<sup>(</sup>२) तथाच चोदनाश्रन्यः पञ्चलादिश्रन्यतत् वेगारूषः, इति न वेगार्धमात्रं तत्र प्रवित्तिमित्तं वेन कोकिकविधावतिकाप्तिः स्वात् । किन्तु प्रसिद्धा वैदिकविधिवाकामाचे तस्य प्रवित्तिभावः ।

<sup>(</sup>३) "बोदनालक्त्रको प्रेशिधर्मः"--(मी॰ १वा॰, १ मा॰, २ स्०) इति सूर्व प्रवयता जैमिनिनेतिश्वेषः।

<sup>(8)</sup> युरक्ताराज्यतः करवम्।

<sup>(</sup>५) पराश्चरक्षेति श्रेकः। पराश्चरं ग्रुकुमधीकां तत्र ग्रुक्तनेन तस्य तिक्रवा-सत्य प्रतीतेः।

पराश्यस्य त्रपोमहिमानं प्रस्थापितृमात्रमं विश्वनिष्टिः— नाना-पुष्प-स्ता-ऽऽकीर्यं फस-पुष्पेर्सकृतम्। नदी-प्रस्ववगोपेनं पुष्य-तोर्थोपशोभितम्॥ ६॥ स्ग-पित्त-निनादाद्यं । देवताऽऽयतनात्रतम्।। यस-गन्धर्व-सिद्वेषः (१) नृत्त-गोतेरसङ्कृतम्॥॥ ७॥

इति । यागुक्तटेन तपमा फलिमिहैवाविभैवति । तथा यति, यादृष्ठं फलसुत्कष्टमुपलभ्यते, तादृष्ठस्य तपमजत्कर्षेशिस्येतयः; इह च, तेषु तेषु ऋतुषुण सम्भाव्यमानानां पुन्पाणां नानाविधानां । निरम्तरं सङ्गीर्णत्वमुपलभ्यते, तते।देवार्चन सन्तरं तपः पक्रम,—इति गम्यते । एवं फल-टन्दोत्कर्षात् प्राहार-नियतेः (१) परिपानो-

<sup>\*</sup> नानावचासमाकोर्थंम, - इति सु॰ मू॰ सा॰ मू॰ पुक्तकयेः पाठः।

<sup>†</sup> सगयन्तिगबाक्यस्,—इति मु॰ मू॰ पुनाने पाठः।

<sup>‡</sup> देवतायतमास्यदं, - इति चा॰ मृ॰ मुक्ताने पाठः।

९ यचित्रवरसिर्वेख,-- इति से मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> चत्रगतिरलङ्गुतम्,—इति स॰ चा॰ पुक्तकयाः, ऋत्तगीतसमाकुतं, ——इति सु॰ मू॰, चेा॰ मू॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>¶</sup> ऋतुषु, — इति स॰ सेा॰ गुस्तकयार्गास्ति।

नानाविधानां पृथ्वाकाम्, — इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) "ल्व्यं पदार्थाभिनयात्रतं ताललयात्रितम्",-इति चन्द्रिका ।

<sup>(</sup>२) नियसिर्नियमः। समिनाधनियमने खल्नभिषधनीयसौक्यं पतस्रितिना प्रायः सिद्धिक्ततया कथितम्। यथा, सक्तेयसिद्धौ सत्यां रक्षानामुः पत्थानम्। तस शक्तं पातस्रज-साधन-पादादौ । तुल्यन्यायसया प्रक्र-तेषि साहार्य्यात्वर्षः साहार-नियमस्य क्षतस्या स्वस्थते,—इति भावः। यथं परणापि।

निश्चीयते । धर्म-कालेऽपि श्रविक्तिन नदी-प्रवाहेण स्नान-निथ-ति-पाकावगमः । पुष्पतीर्धः विष्णु-गङ्गादिः । पुष्प-तीर्थ-प्रोभया र श्रात्रमस्तैतस्य तपाऽतिष्रय-जनकत्वे हेतुरूपन्यस्तः॥

स्नादीनामन्योन्य-वैर-त्यागेन निर्भयाणां विस्त्रओयोनिनादः, तेनाचिंगाऽनुष्ठान-सिद्धिर्दिर्शाता । तथाच थाग-शास्त्रे पतञ्जलिः, यम-नियमादीनां क्रमेण सिद्धि-लिङ्गानि<sup>(१)</sup> स्वच्यन् श्रचिंगा-सिद्धिं स्वच्यामायः;—"तत्पन्निधौ वैर-त्यागः"—(२पा०३५स०)<sup>(१)</sup>इति।

पूर्वे महर्षयोऽच नपश्चरनाः एकैकं देवालयं निर्मिश्चरे तैः सर्वेरावतत्वम् श्रस्याश्रमस्य तपोऽनिषय-हेतुनायां, मर्वे-सम्प्रतिपत्ते किंक्सम् (१)। श्रस्यवा, — चन्द्र-सर्व्यादयोदेवाः पूर्विसन् जन्मनि मनुस्याः सन्ते। श्रस्यवादिधेष्वायतनेषु नपस्त्रा देवतं लेभिरे, — इति विवचया देव-नामाद्वितेरायतनेरावतम्, — इत्युक्तम् । यस्तादयः १ पूर्वेजन्मानुष्ठित-तपः-फलं देव-योजित्यमनुभवन्ते। ऽप्यश्चागत्य एतदीय-

<sup>\*</sup> उद्याती थं, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> विष्णुगयादि, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> निर्म्भितवन्तः, इति स॰ से।० नुक्तकयाः पाठः।

<sup>∮</sup> पच्यादयः, — इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः। एवं परच।

<sup>(</sup>१) यमनियमादयस्व, "यम-नियमासन-प्रामायाम-प्रत्याद्वार धारमा ध्यान-समाधयाऽस्रावद्वानि" (२ पा॰, २६ स्व०) इति यागस्त्र नोक्षाः। स्वां विवर्णं तत्रव दश्यम्।

<sup>(</sup>र) तस्य चरिंसा-प्रतिष्ठस्य सिन्धानात् शास्त्रितक-वैराखामप्यन्ति-नकुला-दीनां वैरत्यामो भवशिवर्षः।

<sup>(</sup>१) यदि चि चास्यात्रमस्य तपे। तिशय-चेतुतायां कस्यचिदिप्रतिपक्तिः स्यात्, तदा सर्वेधान्द्रवीकां तत्र तपच्चरकं देवालय-निकीश्वच नेपपद्यते, — इति आवः।

तपे। दिश्वां दृष्ट्वा इयान्तानृत्यन्ति गायन्ति च। श्रनेन देवैरिप श्रयंतीयलम् श्राश्रमस्य पद्धितम्। युक्तं चैतत्, देव-जवाने। प्युक्त-मस्व<sup>(१)</sup> फलस्याच सम्पाद्यितुं श्रव्यालात्। श्रयवा,—यत्तादयोशुमु-स्वः सन्तोऽत्रागत्य \*मेर्च-साधनलेन नृत्त-गीताभ्यां देश्वरं भजन्ते। श्रतप्व याजवक्कोनेदमुक्तम्—

> "वीणा-वादन-तत्त्वज्ञः श्रुति-जाति-विशारदः । ताल-ज्ञश्चाप्रयासेन से।च-मार्गं निगच्छति"(र) ॥

इति ॥

गुरूपमत्तावनुष्ठेयं प्रकार-विशेषं दर्शयति,—
तस्मिनृषि-सभा-मध्ये म्यात्ति-पुनं पराशरम् ।
सुखासीनं महातेजाः भुनि-मुख्य-गणाद्यतम् ॥ ८॥
द्याञ्जलि-पुटासृत्वा व्यासस्तु च्याविभः सह॥।
प्रदक्षिणाभिवादैश्व स्तुतिभिः समपूजयत्॥ १॥

मान्त्,—इति सु॰ पृक्तके नास्ति।

<sup>†</sup> मृत्यगीताभ्यां,--इति स॰ से। पुक्तकयोः पाठः।

<sup>🛊</sup> श्रातित् – इति सु॰ सू॰ पुस्तके पाठः।

महातानं, - इति सु॰ मू॰ पुस्तके, महातेजे।सुनिमुख,--इति से।॰
मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> यासस ऋषधस्तथा, - इति सा॰ मू॰ पुन्तके पाठः।

<sup>¶</sup> पर्य्यपूज्यत्, इति चा॰ मू॰ पुत्तके पाठः

<sup>(</sup>१) मे। चरूपस्थेखर्थः।

<sup>(</sup>२) श्रुतिनीम खरावयवः श्रन्दिविशेषः। जातथः धड्जाद्याः खरभेदाः सप्त श्रद्धाः, सङ्घीर्वास्त्रकादशः। मिलित्वा त्वस्रादश भवन्ति। ताजः कालिकायामानं गीतप्रमायमिति यावत्।

इति । 'तसिन्',-इति श्रात्रमे।किः । वच्यमाथ-धर्माणामग्रेष-सुनि-समात्वं दर्भयितुम्, 'ऋषि-सभा'—इत्युक्तम् । ऋषिव्यपि वि-ग्रेषेण स्वति-कारिणां गोच-प्रवर्त्तकानां(१) च, श्रचि-याञ्चवस्कादीनां सम्पन्तिं विविच्या श्राह, 'सुनि-सुख्य'—इति । न नेवलं तपोवस्तेन पराश्वरस्य महिमा, किन्तु विशिष्ट-जन्मनाि,-इत्याह, श्रक्ति-पुत्रम्,-इति । श्रयञ्च महिमा, 'पराशर'—श्रव्द-निर्व्यन-पर्यासे। चनया विस्पष्टमवगस्यते । तच निर्व्यनं महद्भिद्दाइतम्,-

"पराक्रताः ग्रराः यसात् राचमानां बधार्थिनाम्। श्रतः पराग्ररोमाम ऋषिरुक्तीमनीषिभः। परस्य कामदेवस्य ग्रराः संमेष्टिनादयः<sup>(१)</sup>। न विद्यन्ते यतस्तेन ऋषिरुकः पराग्ररः। परेषु पाप-चित्तेषु नादत्ते के।प-खचणम्। ग्ररं, यसात् ततः प्रीक्त ऋषिरेष पराग्ररः। परं मातुर्निजायायदुदरं तदयं यतः। ऋचमुचार्यं निर्भिद्य निर्गात् स पराग्ररः"। इति। 'सुख'-ग्रन्देनैकाय्यं च विवचितम्;—चित्तस्याग्रेष-विद्येप-

<sup>\*</sup> ऋषिरेव,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) गार्च वंशपरम्पराप्रसिद्धमादिपुरुषत्राद्धाणसरूपम्। तत्र काग्य-पादि प्रसिद्धमेव।

<sup>(</sup>२) सम्मोद्दनादयञ्च, -"सम्मोद्दनीन्मादनी च ग्रीव्यास्तापनस्तथा। सम्भ-नञ्जेतिकामस्य पञ्च वायाः प्रकीर्त्तिताः"—प्रत्यनेनाह्नाः।

परिहारे के काय्य चया भवति, तथापविष्टमित्यर्थः । ऐकाय्य-श्रासीनं-महातेज:-पदानि पूर्चं व्याखातानि ॥

'श्रञ्जिल'-पदेन भत्वितिश्रयोद्योत्यते । परवा भत्वा गुरूपदि-ष्टार्थ-तत्त्रमाविभवति । तथाच, श्वेताश्वतर-श्राखायां श्रूयते,—

"यस्य देवे परा भिक्तर्यया देवे तथा गुरी। तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः"।

इति । श्रन्तरेष गुरुभित्तमुपदिष्टेाऽप्यर्थेनिष्मले। भवति । तदपि कचित् श्रूयते,—

"श्रधापिता ये गुरून् माद्रियन्ते विप्रावाचा मनमा कर्माणा वा । ययैव ते न गुरूभिभीजनीयाः । तयैव तान् न भुनिक स्रुतं तत्"।

दित । यया गुरुमनाद्रियमाणाः शिष्याः न गुरुणा पासनीयाः (१)
तया तत् श्रुतमपि तान् । शिष्यान् ख-फल-दानेन न पासयितः,—
दत्यर्थः । देववदुरोः पूजनीयलात् तिसान् प्रदित्तणादयोयुज्यन्ते ।
तिर्दे, श्रावाद्यासन-खागतादयोऽप्युपचाराः प्राध्यन्ते,—दति चेत्,
प्राध्यन्तां नाम, प्रदित्तिणादीनासुपलचणलात् । श्रुथवा,—दूरादागत्य

<sup>\*</sup> गुरं,-इति स॰ से । पुत्तकयाः याठः।

<sup>†</sup> गुरोभीजनीयाः, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> तत् श्रुतमधीतान्, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) 'भुजपासनाभ्यवद्वारयाः'—इति धातुपाठादयमधीसभ्यते।

गुंद-दर्भनं कुर्वतामु चिताः प्रदिचणादयएव,—इति नावनो।ऽच निर्दिक्यमो ॥

जन्नोपमत्तर्थयाविधित्वं द्यातियतुं, गुराः परितोष-पूर्व्वकं क्रपा-विश्रेषमादर्शयति,—

> ततः \* सन्तृष्ट-हृद्यः । पराशर-महामुनिः । श्राह सुखागतं ब्रूहीत्यासीनामुनि-पुक्रवः ॥१०॥

इति । गुर-धन्तेषस्य श्रेयोहेतुलमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पुराणमारेऽभि-दितम्,—

"गुरावतुष्टेऽतुष्टाः खुः मर्वे देवाः दिजात्तमाः!।
तुष्टे तुष्टायनस्तसात् मर्वे-देवमयोगुरुः।
श्रेयोऽषीं यदिः गुर्वाज्ञां मनभाऽपि न सङ्येत्।
गुर्वाज्ञा-पासने।यसात् ज्ञान-सम्मिमश्रुते"।

इति। त्रादर-पूर्वनेण खागत-प्रश्नेन छपानिभेषोदर्भितः। त्राद-राष्टां सु-मञ्द्रख दिरुक्तः (१)। त्रध्वा,—सु-भन्देनेनेन श्रागमने! लोकिकं सीख्यमुक्तम्, दितीयेन यथानिध्युपसत्ति-लचणं ग्रास्त्रीयं सीष्ट्रवसुत्राते। ऋषिव्यागतेषु पराभरेणाभ्युत्यातव्यम् १ इति भक्षां

खथ,— इति स॰, चेा॰, सु॰ मू॰ प्रस्तनेषु पाठः ।

<sup>†</sup> सन्तुष्ट-मनसा, -- इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> खारामने,-इति मु॰ युक्तके नास्ति।

९ पराग्ररेगाप्युत्यात्यम्,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) सामतशब्देपि सशब्दस प्रविद्यात् यस दिवितिरिति बाध्यम्।

वारयति 'त्रामीनः'-इति । तच हेतुलेन परामरोमहामुनि-मुनि-पुक्रव-मञ्द-द्येन विभियते । महामुनि-मुनिपुक्रव-मञ्दी क्रमेण वयमा विद्यया च ज्येष्ठलमाहतुः । उभयविध-ज्येष्ठगात् न त्रनेना-भ्युत्यात्यम् ॥

श्रामीनेन यथा खागतं पृष्टम्, एवमागतेनायवस्थितस्य कुश्रलं प्रष्ट्यम्। श्रतः प्रथमं तत् पृष्ट्यां गुरूणां खकीये कुश्रलेऽभिहिते मित पश्चात् वुभुत्सितार्थं पृच्छति,—दत्याह,—

कुशलं सम्यगित्युक्ता व्यासः पृच्छत्यननरम् ।

इति । जक्का, गुरू-मुखान् कुश्चलं श्रुला च,—इत्यथाइत्य? योज-नीयम्॥

वुभुत्सितार्थं प्रश्न-प्रकारं दर्भयति,—

यदि जानासि भिन्नं मे॥ सेहादा भन्न-वत्सल ॥११॥ धर्मा कथय मे तात! अनुयास्त्रोस्त्रहं तवण।

<sup>#</sup> पराग्ररः ग्रब्ददयेन, -- इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> ततः प्रथमं तत्त्वविदा, - इति मृ॰ पृत्तके पाठः।

<sup>्</sup>रे श्वासः सुखागतं ये च ऋषयन्त्र समन्ततः । कुग्रनं सम्यगित्यक्ता व्या-सेऽएक्क्ततः परम्,—इति से१० मू० पुक्तने पाठः । मृ० मू० पुक्तने तु, पूर्वीर्डमेनमेन । उत्तरार्ड तु,—कुग्रनं कुग्रने युक्ता व्यासः एक्क्-त्यतः परम्,—इति विशेषः ।

<sup>§</sup> इत्याख्त्या,—इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः ।

<sup>||</sup> मे भिर्ता — इति सा॰ मू॰, मु॰ पुस्तकयाः पाठः।

ण हानुया हो प्यष्टं तव, इति मृ॰ पुस्तको, अनुया हो जनस्तव, इति से ।

इति । प्रियः जियः पुत्रोवा रहस्रोपदेशमईति, नेतरः । सेाऽयमर्थः क्न्द्रोगैर्मधु-विद्यायामास्त्रायते । "दृदं वाव च्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रुवात् प्रणायाय<sup>(१)</sup> वाऽन्तेवासिने नान्यसी कसीवन"— इति । त्रते। त्र व्यासस्य पुत्रलं त्रिस्थलं त्र त्रस्ति,—इत्यभिष्रेत्य पन-द्योपन्यामः। यदि लिङ्गिर्मदीये मानसे भक्ति-विशेषोऽनुमीयते, तदा तव भक्त-वत्यजलात् शिथा-बुद्धा मामनुग्रहाण, श्रननुमानेऽपि पुन-स्रेहात् ऋनुगा ह्योऽहम्। सर्व्याऽप्युपदेष्टवाएव धर्मः॥

नन्, सन्ति बहवेषिक्याः मन्वादिभिः प्रोक्ताः, तत्र कोधर्यो। भवता बुभुन्षितः? द्वाशक्ष्य, बुभुन्धितं परिशेषयितुं बुद्धान् धर्मानुपन्यस्ति,—

श्रुतामे मानवाधर्मावाशिष्ठाः काश्यपास्तथा॥१२॥ गार्गेयागातमीयाश्व तथा चाश्रनसाः श्रुताः ।। अवेर्बिणोय संवक्तात् दक्षादि इरसस्तया । १३॥

<sup>\*</sup> प्रामाञ्चायसेऽन्तेवासिने वाऽन्यमी, — इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>†</sup> गार्गेय-गातमीयाचा,-इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;श्रुताः' इत्यत्र, स्मृताः—इति स॰ सा॰ युक्तवयाः पाठः। इदं स्नी-कार्डमेवान्यवात्यथा पठितम्। तथाहि, -गार्गेया गातमाखेव तथा, चात्रमसाः स्रताः, - इति मृ॰ मू॰ पुन्तने, गार्गेय-गीतमाधर्माः तथा ग्रीपालकस्य च,--इति सा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> अतिर्विधारिय सांवर्तादाचा खादिस्सस्तया, — इति मृ॰ मू॰ पुस्तके, अमेर्विक्यास्य संवत्तीह्याद्विरस एव च,--हति देा मू॰ पुस्तके-पाठः ।

<sup>(</sup>१) प्रमाज्याय समाताय।

शातातपाच हारीतात् याज्ञवल्कात्तयैव च\*।
श्रापस्तम्ब-क्रता धर्माः शङ्घस्य लिखितस्य च॥ १४॥
कात्यायन-क्रताश्चैव तथा प्राचेतसान्मुनेः।

इति । 'मे शुनाः' मया शुनाः,—इत्यर्थः । मंबन्ध-मामान्य-वाचिन्याः मध्याः ! कर्त्तृ-कृति-लच्चणे विशेषे पर्यवसानात् । 'श्रृतः'—इत्यादीनां पश्चम्यनानां 'श्रृताः'—इत्यनेनानुषक्षेन संबन्धः ! श्रापलम्बेन कृताः प्रोक्ताः,—इति यावत् । श्रृङ्खाः लिखितस्य च मंबन्धिनोधर्माः (१) । ताभ्यां प्रोक्तनं तत्मंबन्धिलम् । प्रचेताएव प्राचेतसः । वायस-राच-सादावित स्वार्थे तिद्धतः (१) । श्रम्तु वा, प्रचेतमः पुनः कश्चित् धर्मा-श्रास्त्वकारः ।

ननु, मानवादयः(१) सार्त्त-धर्षाः श्रुताश्चेत् , तर्हि मा नाम ते व्युत्रस्थनां श्रीतास्विग्निशे वादयोवुशुत्रियन्ते हे दत्याश्रद्धाः --

<sup>\*</sup> प्रातातपास पारीता याच्चवक्काक्रतास ये, - इति मु॰ मू॰ पुस्तके, प्रातातपस्य प्रदितः याच्चवक्काक्षतास्त्रया, - इति से।॰ मू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्राचितसक्ततास्य ये,—इति मु॰ मू॰ पुक्तने पाठः। स्वापक्तम्न,— इत्यादि, कात्यायम, इत्यादि स्नोकार्डदयं विपर्यस्य पठितं सु॰ मू॰ पुक्तने, से।॰ मू॰ पुक्तने स्र।

<sup>‡</sup> संबद्धसामान्यवाचिन्या घछ्या,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🐧</sup> वृभुत्सन्ते,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रुताः,-इत्यनुषक्तेनान्ययादययः।

<sup>(</sup>२) वयः (पत्ती) एव, वायसः, रत्त एव रात्तसः,—इति खार्थे तिकतः।

<sup>(</sup>३) मने।रिमे मानवाः (प्रोक्तत्वं तत्मन्वन्धः) ते श्वादयायेषां सार्त्तधन्नागाः ते तथाक्ताः।

श्रुताह्यते भवत्-प्रोक्ताः श्रुत्यर्थामे \* न विस्मृताः ॥१५॥ श्रिसन् मन्वन्तरे धर्माः कत-चेतादिके युगे ।

दितः। ये प्रयाच-श्रुतीनामर्थाः श्रिय्ञिश्वाद्योधर्भाः, एते मया श्रुताः। तदेतत् तवापि प्रसिद्धम्,—दित श्वोतनार्थोत्ति-श्रन्थः। तत्र हेतुः; 'भवत्-प्रोक्ताः'—दितः। व्यासः पराश्वरादधीतवान्,—दित पौराणिकाः। श्रुतानामपि विस्पृतिश्चेत्, पुनर्पि सारणमपेच्येत्।,— द्याश्वा 'न विस्पृताः'—द्युक्षम्। प्रायेणाग्निहेरचादीनां कला दुर्जभवमभिष्रेय 'कत-चेतादिके' द्युक्षम्। श्रादि-श्रन्थेन दापरं ग्रद्याते। 'श्रुस्मिन् मन्वन्तरे'—दित निर्देशः प्रदर्शनार्थः। नतु, मन्व-स्राण्यतीतान्यनागतानि वा व्यवच्छियन्ते। त्रद्यावच्छेदे प्रयोजना-भावात्। न हि, नानाविधेषु मन्वन्तरेषु धर्मां भिद्यमानं कचिदुप-सभामहे। श्रुस्मिन् मन्वन्तरे क्षतादिकेषु युगेषु प्रायेण सभावि-तानुष्ठानाः प्रयाच-श्रुत्यर्थाः ये धर्माः, तेऽिष मानवादि-स्नान्ते-धर्मवत् श्रुत्वात्र वृभुत्सिताः॥

इदानीं परिभिष्टं वुभुत्मितं एच्छति,—

सर्वे धर्माः सते जाताः सर्वे नष्टाः कलौ युगे ॥ १६॥ चातुर्व्वर्ण्य-समाचारं किञ्चित् साधारणं वद।

इति । सर्व-श्रव्देश-कालावस्थादि-भेदेन धर्माणां वज्जविधलमा षष्टे । एतत्र महाभारते श्रानुशासनिके पर्वाण उमा-महेश्वर-संवादे प्रपश्चितम्,—

<sup>\*</sup> अौतार्थासो,-इति स॰, सेर॰, मु॰ मू॰ पुलवं मु पाठः।

र्ग अवखमपेस्थेत,—इति समीचीनः पाठः।

"धर्माः वज्जविधाः" लोके श्रुति-भेद-मुखोद्भवाः (१) ।
देश-धर्माय दृश्यन्ते कुल-धर्मास्तरीव प ।
जाति-धर्माः वयो-धर्माः गुण-धर्माय शोभने ! ।
शरीर-काल-धर्माय श्रापद्धर्मास्तरीव प(१) ।
एतद्धर्मस्य नानातं क्रियते लोक-वासिभिः"।

इति । ते च सर्वे धर्माः प्राणिभिः कत-युगे यथावदनुष्ठिताभवन्ति, युग-सामर्थेन धर्माख चतुष्पदे।ऽपि श्रपरिचयात् । चेतादिषु क्रमेण चीयमाणाधर्माः कलि-युगावसाने सर्व्यात्मना विनष्टाभवन्ति । तदेतत् सर्वे पुराण-सारे विस्तरेण प्रदर्शितम्,— "क्रते चतुष्पात् सक्ते।याजीपाधि-विवर्ज्ञितः १।

चतुर्व्विधाः,—इति स॰ देशि पुत्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> व्यपरिक्तयः,--इति सु॰ पुक्तने पाठः।

प्रामकारेण,—इति स॰ सा॰ मुक्तकयाः पाठः।

<sup>ु</sup> निर्धाजापाधिविर्ध्वतः,—इति स॰ सा॰ पुल्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) मुखग्रन्दोऽच सादार्थः। अतिभेदमुविभा उद्गवीयेषां ते तथीक्ताः।

<sup>(</sup>२) देशधनीः प्राचादिभिरम्छीयमानाहीलाकादयः। कुलधनीः, "वा शिष्ठाः पश्चचूडाः खः"—ह्यादयः। जातिधनीः ब्राह्मणादीनां याजनादयः। वयोधनीः चष्टवर्षखोपनयनिम्योवमादयः। गुग्राधनीः चभिषितस्य प्रजापालनिम्यादयः। यचेदमृतम्, ''यागुग्रेन प्रवर्तेत गुग्रधनीः स उच्यते यथा मृद्धीभिषितस्य प्रजानां परिपालनम्"—हित। श्रीरधनीः ह्याकेश्रस्याधानं पलितिशिर्धस्यान-गमनिम्यादयः। कालधनीः संकान्यादी दानादयः। चाप द्विनाः चापिर सर्वेषामनन्तरादितिरियादयः।

ष्टषः (१) प्रतिष्ठिते धर्मी मनुष्येष्वभवत् " पुरा । धर्मः पाद-विद्यीनस्त चिभिरं भेः प्रतिष्ठितः— जेतायां, दापरे उर्द्धेन व्यामित्रोधर्माद्रव्यते । जिन्पाद-द्यीनस्तिष्ये तु सत्ता-माचेष तिष्ठते" ।

रति। तिब्धः किसः। तथा वहस्यतिरिपां-

"क्रतेऽस्तत् यकले।धर्मस्त्रेतायां चिपदः १ स्थितः । पादः प्रविष्टोऽधर्मस्य मत्मर-देष-सम्भवः (१) । धर्माधर्मी समी स्वता दिपादी दापरे स्थिता । तिस्येऽधर्मस्त्रिभः पादैः ॥धर्मः पादेन संस्थितः" ।

इति । तथा क्षेत्र-पुराणे ककी धर्य-नाधं प्रस्तत्व तहेतुन्वेन पुरुष-होषजपन्यसः,—

> "श्राचे इते तु योधर्मः स चेतायां प्रवर्त्तते । दापरे व्यानुनीभृतः प्रवश्यति कली थुगे । तिक्ये मायामस्याञ्च वधञ्चैव तपस्तिमाम्—

<sup>\*</sup> मनुखेळवसत्,--- इति स॰ सा॰ पुस्तक्षयाः पाठः।

<sup>†</sup> द्वापरे लर्ज तथा धर्मोऽवितिष्ठते, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> बहस्पतिनापि, - इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>§</sup> त्रिपदि, - इति सु पुस्तके पाठः।

<sup>||</sup> विक्ये धर्मः स्थितिः पादैः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) वधः सम्बद्धि।

<sup>(</sup>२) मत्सरदेवसम्भवाऽधर्मात् पादः धर्माख चीवपादखाने प्रविष्ट इत्यर्थः।

साधयन्ति नरास्तत्र तमसा व्याकुलेन्द्रियाः"। इति । विष्णु-पुराणेऽपि,—

"वर्णात्रमाचारवती प्रवित्तर्भ कली नृणाम् ।

न साम-यजुर्ऋम्वर्ग-विनिष्पादन-हेतुका" ।

इति । त्रादित्य-पुराणेऽपि-

"यस्तु कार्त्त-युगे धर्मीन कर्त्तवः कलौ युगे। पाप-प्रसकास्तु यतः कलौ नार्व्यानरास्त्रया"।

स्ति। श्रतः कलौ प्राणिना प्रयास-साध्ये धर्मो प्रवृत्त्यसभावात् सुकरे।धर्मोऽत्र वुभुत्सितः। स च दिविधः चतुर्णां वर्णानां साधा-रणोऽसाधारणस् । तत्र, साधारणोग्यहस्यतिना निरूपितः,—

"द्या चमाऽनस्या च श्रीचानायाय-मङ्गलम्<sup>(१)</sup>। श्रकार्पण्डास्पृदले च मर्व-साधारणादमे" ।

इति। तथा विष्णुनाऽपि,—

"चमा सत्धं दमः श्रीचं दानमिन्त्रिय-संयमः। श्रिहंसा गुरु-ग्रुश्रृषा तीर्थानुसरणं दया।

<sup>#</sup> युगो,-इति स॰ सेा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> म सामऋग्यजर्वर्शविनिष्पादनहेतुकी, -इति स॰ से। पुक्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> सब्बंसाधारकोविधिः, हित स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) द्यादिसन्त्यानि वहस्पतिनेव दिश्वितानि। परन्तु प्रसिक्षसात्तान्यु-पेद्य नेवसमनायास—मङ्गलये। तस्य सुचिते। 'भारीर' पीखते येन सुमुभेनापि सम्भेणा। चावन्तं तम्न कुर्व्वीत चनायासः स उच्यते। प्रश्नसाचर्यां नित्यमप्रश्तिविवर्जनं। एति अङ्गलं प्रोक्तस्यिभित्त-स्वदिश्विभः"—इति।

त्रात्म-पत्रमखेश्मवं <sup>१(१)</sup> देवतानाञ्च पूजनम् । भ्रनभास्या च तथा धर्मः सामान्यउच्यते"। श्रमाधारणाऽपि रहस्यतिना सार्यते!—

'खाधायोऽधापनञ्चापि चजनं याजनं तथा। दानं प्रतियहश्चापि षट् ककी एवयजन्मनः। र्ज्याऽध्ययन-दाने च प्रजानां परिपालनम्। शक्ताक्त्रश्थारणं(१) सेवा कर्याणि च्वियस तु। खाधायोगजनं दानं पशूनां पालनं तथा। कुमीद-क्षचि-वाणिकां(९) विग्य-कर्माणि सप्त वै। ग्रीचं ब्राह्मण-ग्रुप्रूषा सत्यमकोधएवच । ग्रुट्-कर्म तथा मन्त्रानम्साराज्य चोदितः"।

इति । गीताखपि भगवानाइ,-''ब्राह्मण-चित्रय-विश्रां गुरुष्ट्राणाञ्च परमाप!। कर्माणि प्रविभक्तानि खभाव-प्रभविगुणैः ।

<sup>•</sup> आतानतमन्त्राभतं - इति स॰ द्वा॰ पुस्तकयाः। खार्जवत्यमन्त्राभस्त,-इति सु॰ वि॰ स॰ पाठः।

<sup>†</sup> देवब्राच्याणपूजनम्, — इति सु॰ वि॰ स॰ पाठः।

<sup>†</sup> श्वसाधारवास रहस्पतिमा सार्थन्ते,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ु</sup> झमास्त, - इति सु ॰ पुस्तवो पाठः।

<sup>(</sup>१) बात्मपलमालद्वितम्।

<sup>(</sup>२) येन प्रहीतेन परोहन्यते, तत् शस्त्रम्। येन च मुल्लेन, तदस्त्रम्।

<sup>(</sup>३) इसीदं दिं जीविका।

श्रमादमस्यपः श्रीचं चान्तिरार्ज्ञवमेव च । श्रामं विज्ञानमास्तिकां ब्राह्मं कर्षां स्वभावजम् । श्रीयां तेजाष्ट्रतिद्राच्यं युद्धे चाष्यपत्तायनम् । दानमीश्वरभावस्य चार्चं कर्षा स्वभावजम् । कृषि-गो-रच-वाणिज्यं वैश्वं कर्षां स्वभावजम् । परिचर्थात्मकं कर्षं श्रद्धस्थापि स्वभावजम् ।

इति । एवं दैविश्वे सित साधारणोऽस्मिन् स्नोकेः एच्छाते । 'किञ्चित्'
—इति क्रिया-विश्वेषणम् । तथा सित, किमः सङ्गोचवाचित्रात् संचेपेणेत्वर्थः सम्पद्यते । (१) युक्तञ्चेतत्, असाधारण-धर्म-प्रश्ने "विस्तरात्"
इति वच्चमाणत्वात् (१) इति ॥
अथ, असाधारणं धर्मः एच्छति,—

चतुर्णामपि वर्णानां कर्त्तव्यं धर्मा-के।विदैः॥१७॥ ब्रुष्टि धर्मा-खरूप-च। स्रक्षां खूलच्च विस्तरात्ऽ।

द्ति । धर्म-खरूपे वादि-विप्रतिपत्तेः तदीय-विवेतस्य दुः प्रत-

<sup>#</sup> ब्रह्मकर्मा, इति स॰ सा॰ पुन्तकयोः, इ॰ गीतास च पाठः।

<sup>†</sup> वैभ्यकर्म, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः, इ॰ गीतासु च पाठः।

<sup>ां</sup> कती,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> स्नोकाऽयं मु॰ मू॰ पुक्तके नास्ति।

<sup>(</sup>१) खत्र स्नोके साधारमध्यमप्रत्र इत्येतदुपपादयति युक्तस्वेतदिति।

<sup>(</sup>२) तथा च, साधारणधर्मस्य संद्येपेण कथनं स्वसाधारणस्य तु विश्वरेण, — इति प्रसुराष्ट्रयः।

स्वांत् च \* तच प्रावीष्यं विविचित्वा 'धर्म-खरूप-जा!' इति मंत्राध्यते।
(१)तार्किकास्वावत् त्रात्म-गुणा धर्माधस्मी,—इत्याद्धः।

"विदित-क्रियया साध्येधर्मः युंसेगुणेमतः । प्रतिषिद्ध-क्रिया-साध्यः स गुणे।ऽधर्माउच्यते!" ।

इति । मीमांसकास्तु, "चोदना-खचणोऽर्थोधर्मः" (मी०१११०१ पा०१स०) इत्यस्ययन्। तच, भाद्यामत्यन्ते,—

> "द्रय-किया-गुणादीनां धर्मातं स्थापियश्रते । तेषामैन्द्रियकलेऽपि न ताद्रूष्णेण धर्माता । श्रेय:-साधनता स्रोषां नित्यं वेदात् प्रतीयते । ताद्रूष्णेण च धर्मालं तस्मान्नेन्द्रिय-गोचरः" ।

दति। प्राभाकरास्तु, कार्य-नियोगापूर्व-श्रन्दैर्चमानं धालर्थ-मार्थ स्वर्गाद-प्रश्न-माधनमात्म-गुणं धर्ममाजः। (१)दुर्विवेद्यलञ्च श्रे महा-भारते धृष्टदुष्वेनेकम्॥—

> "श्रधकीधर्मादित च व्यवसायोन शकाते। कर्त्तुमस्मदिधेत्रह्मन्! श्रतोन् व्यवसाम्यदम्"।

<sup>\*</sup> दुःग्रकत्वात्, - इति स॰ सा॰ मुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> पुंचाधन्मी गुणामतः, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पुंगुगोऽधर्माउचाते,—इति मु॰ प्रस्ते पाठः।

<sup>ऽ दुर्व्विचेचलच्च,─रित स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।</sup> 

<sup>॥</sup> अत्र, देश्यपर्विण, - इत्यधिनं स॰ से । पुस्तनयेः।

श ततान,—इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) धर्मी वादिविप्रतिपत्तिं दर्भयति तार्किता हति।

<sup>(</sup>२) धर्माविवेकसा दुः प्रकलभाइ दुर्विवेचालस्वित।

इति । ईदृश्वसापि धर्मस्य सक्ष्पमयाकुलाजानातीत्यस्ति तंत्र प्रावीष्यम् । धर्म-सक्षपञ्च विश्वामित्रश्रारः,—

''यमार्थाः कियमाणन्तु ग्रंसन्त्यागमवेदिनः" । सधर्मीयं विगर्डन्ते तमधर्मे प्रचचते । देदृशस्य दि धर्मस्य स्वरूपं याकुलान तु । जानातीत्यस्ति तचापि प्रावीष्यं धर्म-ग्रालिनाम्" है ।

इति । मनुरपि,

"विद्रिः चेत्रितः सङ्गिनित्यमदेष-रागिभिः। इदयेनाभ्यनुज्ञातोयोधर्मसं निवेष्धत"(१) ।

इति । नन्वेवं धर्म-खरूपमनिरूपितमेव खात् । तथादि, विश्वामित्र-मनु-वाक्याभ्यां तावत् सामान्याकारः प्रतीयते, नतु द्रय-गुणादि-

<sup>\*</sup> श्रंसन्यागमवेदिभिः,—इति तिथितन्ते ग्राठः। "खागमवेदिभिः क्रिय-माणमिति संवन्यः,"—इति वाख्यातस्य तत्र ।

<sup>†</sup> विग्रईन्ति,—इति तिथितन्ते पाठः।

<sup>‡</sup> रतदनन्तरं 'इति'शब्दोन्दितप्रस्तने प्रामादिक इति जच्छते। उत्तर-क्षेत्रस्थापि विश्वामित्रीयत्वं वक्तयं अन्यथा खसक्ततेः। विश्वामित्रः वाक्ययोर्भधे च 'इति'शब्दो न सक्तव्कते।

<sup>§</sup> क्षाकाऽयं स॰ सा॰ पुक्तकयानास्ति।

<sup>॥</sup> धर्माऽनिरुपितरव खात्, -- इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) विद्वद्भिरित्यस्य वेदविद्भिरित्यर्थः। वेदविद्भिः सेवितः,—इत्यनेन वेद-प्रमाणकत्वमृक्तं। इदयेनाभ्यनुचातहत्वनेन श्रेयःसाधनत्वमृक्तं। तत्र हि इदयमिमुखीभवति। तथा च, वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनेधिर्म्भ इत्युक्तं भविति।

रूपाविशेषाकारः, वादिनस्त्वच विप्रतिपन्नाः,—दति भवतिवेशक्षम्। एतदेवाभिषेत्य महाभारते राज-धर्षी स्मर्थाते,—

> "न कल्याघोन कपिलान कृष्णोन च लेाहितः। त्रणीयान् तुर-धारायाः, कोधमीं वक्षमईति"।

दित । नैष दोषः । उत-आकायोरधर्म-व्यावस्थाकार-विश्वेषस स्कुटं प्रतियमानलात् । वादि-विपतिपत्तेस समाधातुं शकालात् । स्वर्गाद्द-साधनस्य प्रास्त्रेत्रसमधिगम्बस्यातिश्वयस धर्मलेन सर्व-सम्प्रतिपत्तेः । स चातिश्रयोदिविधः द्रव्यादि-निष्ठः, श्रात्म-निष्ठस्य । तचात्रा-निष्ठ-स्थातिश्वयस साचात् फल-साधनलात्, फल-निष्यत्ति-पर्यन्तं चिर-कालसुपस्थानास तदिव वया श्रात्मगुणे ःपूर्व-श्रन्थ-वास्थाधर्मः,——दित तार्किक-प्रभाकरावासतुः । उत्तर्सापूर्वस फलोत्यत्ति-द्रशान्त्रमाभिष्येस तत्-साधनस्ते । उत्तर्साय्विश्यो धर्मः,—दत्याद्वभाद्वाः । स्वद्वादिनामप्येतद्विरुद्धम्, 'व्यवस्यो धर्मः,—दत्याद्वभाद्वाः । स्वद्वादिनामप्येतद्विरुद्धम्, 'व्यवस्यो भट्ट-नयः" (१)द्रत्यस्यपग-मात् । एवं धर्म-सङ्घे निरुपिते सति, श्रव्यासुललेन तदिभञ्चत्रं समात् । एवं धर्म-सङ्घे निरुपिते सति, श्रव्यासुललेन तदिभञ्चतं समात्।

चतुर्णां वर्णानां मध्ये धर्मा-केाविदैरमाधारण-धर्माभिष्ठीः कर्म्यं विस्तराद्शृद्धि। स च कर्म्योधर्मीदिविधः,—स्यूसः स्वस्थ । मन्द-

भवति,—इति सु॰ युक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) यद्यपि खंदैतवादिनां नास्येव न्यातिरिक्तं किञ्चित्, तथापि तेषां मतेऽपि परमार्थदशायामेव तथान्वं। व्यवद्वारदशायान्त्रं भाष्ट्रमतं तरन्यियते, -- इति भावः।

मितिभरिष सुखेन बुध्यमानः शौचायमन-सन्धा-वन्दनादिः स्यूल-धर्मः। श्रास्त-पारङ्गतैः पण्डितेरेव बेाद्धं योग्यः ; इतरेषामधर्मात-भान्ति-विषयोद्दीपदी-विवाहादिः सुद्धोधर्मः। तथा च महाभारते,— द्रपदः एकस्याः योषितो वद्ध-पतित्वं लेकि-वेद-विहद्धं मन्तानः श्रधिचित्तेपं(१)। तत्र, लेकि-विरोधः स्पुटएव तिर्य्यस्पि, एकस्यां गवि व्यभ-दय-युद्ध-दर्भनात्। वेदेऽधेवं श्रूयते। "एकस्य बद्धारे जायाभवन्तिः, नैकस्यावद्दवः स्थः। पतयः"—इति। "यदेकस्मिन् यूपे दे रश्चने परिव्ययति, तस्मादेकादे जाये विन्दते, यन्नैकागुं १ रश्चनं द्वयोर्यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका दे। पती विन्दते"— इति च। तत्र, द्रुपद-भान्ति-निष्टन्तये युधिष्ठिरश्चाहः,—

"लोक-वेद-विरुद्धोऽयं धर्मीधर्मध्तां वर ! । स्वाधर्मीमहाराज ! मास्य विद्य गतिं वयम्" । इति । धर्मावञ्च बद्ध-पतिलस्य तचेव बद्धधा प्रपश्चितम् । एवं धर्म- स्वाधीपास्थाने,—विद्याऽभ्यासाद्गरीयसी मातापित्त-प्रदुष्ट्रम् विना- ऽप्यभासं तच्कुत्रृषयेव तस्य ज्ञानेत्यन्तेः,—इति प्रतिपाद्य स्वस्थानं

धर्मास निगमितम्,-

<sup>\*</sup> कन्ग्रायाः,-इति स॰ सेा॰ पुस्तक्षयाः याठः।

<sup>†</sup> काचचचे,-इति मु॰ पृस्तके पाठः।

i खः, - इति स॰ सा॰ पुत्तकयार्गास्त ।

६ बन्नेकां,-इति स॰ सा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>||</sup> धुर्म्भवतां वर, इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) एकखादीपद्याः पक्षिः पाखवैर्व्ववाचमधिकिप्तरानिवर्षः।

"वक्रधा दृखते धर्माः स्रद्भाएव दिजात्तम !" इति । इत्यं स्यूल-सन्त्रयोः सङ्गावात् युक्तस्तदुभय-विषयः प्रश्नः ॥ एक्र-प्रश्नस्य वच्यमाणोत्तरस्य च श्रभाङ्गर्यायोत्तरमनतार्यति,—

ब्यास-वाक्यावसाने तु मुनि-मुखः पराश्ररः ॥ १८॥ धर्मास्य निर्णयं प्राइ स्टब्सं स्यूलच्च विस्तरात्।

इति । 'मुनि-मुख्य'—इति विशेषणेन सुद्धा-निर्णय-कौश्रसं दर्शितम्। ननु, "कस्यायं स्थोकः?, न तावत् व्यासस्य, प्रश्न-इपलाभावात्, नापि पराश्वरस्य, उत्तर-इपतायाः श्रभावात्। 'ननु,
श्रत्यन्यमिदमुच्यते, श्राद्य-स्थोकेऽपि समानमिदं चोद्यम्'। एवन्तर्षि
ईतृशेषु सर्वेषु परिचाराऽन्वेष्ट्यः"। उच्यते,—पराश्वरस्य भाविश्रिय्य-बुद्धि-समाधानाय स्वतीय-स्तान्त-श्चापकान् ईतृश्च-स्थोकान्
निर्माने,—इति द्रष्ट्यम्। भारतादी व्यास-स्तान्त-स्थोकानां व्यासेनैव निर्मात्वेन सर्व-संप्रतिपत्तेः (१)॥

वच्यमाण-धर्म-रइख-यहणाय श्रप्रमत्तवं विधनो,--

<sup>(</sup>१) 'खाचार्थागाः मियं श्रेली, —यत् खामिप्रायमपि परे। परेश्रमिव वर्णयन्ति'—इति न्यायोऽत्र सर्त्तव्यः । खनयेव रीत्या, — "कर्मालः पि
जिमिनः पलार्थतात्" (मी॰ ३ ख॰ १ पा॰ ३ स्र॰) इति जिमिनेः,
''तदुपर्याप वादरायगाः सम्भवात्" (शा॰ १ ख॰ ३ पा॰ २६ स्र॰)
इति वादरायगस्य च स्त्रमुपपद्यते । यदि तु पराश्ररोत्तोधम्मः
केनचित् तिच्छ्येग पखादुपनिवद्यः, —इति समाधीयते, तदा न
काचिदमुद्यतिः । पराश्ररोत्तधर्माप्रतिपादकतया तु प्रश्रस्थास्य पराश्ररीयत्वस्याप्यपपत्तिर्दित ध्येयप् ।

## मृणु पुच ! प्रवस्थामि मृखन्तु मुनयस्तया ॥ १८ ॥

इति । तत्र, सुनि-मम्बोधनेनैव पुत्रस्य मम्बोधने सिद्धेऽपि सम्प्र-दाय-प्रवर्त्तकलेन विशेषतस्तत्-राम्बोधनम् ॥ धर्मौ प्रद्वातिशयाय धर्मस्य प्रवाह-रूपेण प्रनादितां वकुं स्थित-शास्त्रस्य कर्तृणां च सृष्टि-मंहारी। संविष्याह,—

कल्पे कल्पे स्रयोत्पत्ती\* ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। श्रुति-सृति सदाचार-निर्णेतारश्व सर्व्वदा ॥ २०॥

दित । कल्यते जगदिसन् काले, -- दित स्वष्ट्यादिमारभ्य प्रलयो-पक्षम-पर्यन्तोजगदिविक्किनः कालः कल्यः । स च दिविधः, ---महाकल्योऽवान्तर-कल्यस्य । (१) मूल-प्रक्रतेर्यः सर्गः, तमारभ्य चतु-र्मुखायुः-परिमिते। महाकल्यः, चतुर्मुखस्य दिनमाचसवान्तर-कल्यः । तदुनं कूर्मपुराणे, ---

<sup>\*</sup> चाये।त्याचा,---इति मु॰ पुक्तके, चाये वत्ते,-- इति से।॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> सर्व्या'—इति सु॰ पुत्तके पाठः। चतुर्यचरणे, 'न च्ययने कदाचन' इति से। मू॰ पुत्तके पाठः। 'श्रुतिः स्कृतिः सदाचारानिर्वेतयास सर्वदा,—इति सु॰ मू॰ पुत्तके उत्तरार्द्वपाठः।

<sup>🛨</sup> जगदवच्छितः, — इति स॰ से। ॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) मूलप्रकृतिः समस्तजगदुपादानं कारणदृश्यम्। तस सान्यावस्थोप-शक्तितं सत्त्वादिगुणचयम्। सत्त्व-रजस्तमसास जगदुपादानतया द्रश्यावं बेष्यम्। तेषु नुगत्वयपदेशः पृष्षीपकरणत्व।दिना भाक्तः, यतत् सन्धं सास्थदर्शने शक्तम्।

"ब्राह्मसेकमदः कन्पसावती राचिक्छते। चतुर्युग-सदसन्तत् कन्पमाद्यमेनीविणः"।

इति । चे। उद्यमवान्तरः कन्यः । महाकन्यस्त ब्राह्मीण मानेन (१) ब्रत-भंवसर-परिमितः, - इति पुराणादिषु प्रसिद्धम् । 'कन्त्ये कन्ये', ---इति वीपाया दिविधानामपि कन्यानामसंख्यसं विविधतम् । तथा ' च सिङ्ग-पुराणे, ---

"एवं कल्पाम्त मंखाताः" ब्रह्मणोऽयक्त-जन्मनः ।
कोटि-कोटि-सदसाणि कल्पानां सुनि-सत्तमाः !" ।
इति । तत्र, द्रथोर्द्वयोः कल्पयोर्मध्ये द्ययोभवति । स च चयद्यतुविधः ;-- नित्यानैमित्तिकः प्राकृतिकत्रात्यन्तिकस्रेति । तदुकं कूर्यपुराणे,---

"नित्योनेमित्तिकश्चैव प्राष्ट्रमात्यिनिकौ तथा। चतुर्धाऽयं पुराणेषु प्रेराच्यते प्रतिमञ्चरः(१)। घोऽयं संदृश्यते नित्यं लोके स्वत-चयस्तिह। नित्यः संकीर्त्यते † नाम्ना सुनिभिः प्रतिमञ्चरः। प्राष्ट्रीनिमित्तिकोनाम कल्पान्ते योभविष्यति।

एवं कल्पाक्यसंख्याताः,—इति पाठा भवितुं युक्तः।

<sup>🕇</sup> अञ, निष्यः स की चर्तते,—इति या ठाभवितुं युक्तः।

<sup>(</sup>१) त्रद्धायोमानच,—"दैविकानां युगानान्तु तप्तसं परिसंख्याया। त्राद्धा-मेकमचर्चीयं तावती राचिरेव च"— इति मन्वायुक्तम्।

<sup>(</sup>२) प्रतिसञ्चरः प्रस्तवः।

(१) महदादि-विशेषानं यदा संयाति मंद्यम्।
प्राहतः प्रतिसंगीऽयं प्रोच्यते काल-चिन्तकैः।
श्वानादात्यन्तिकः प्रोक्तीयोगिनः परमात्मनि (१)।
दिति । तन, प्राष्टतः प्रलयः स्कन्द-पुराणे स्वत-संदितायासेवं निरू-

"विश्वतैः षष्टिभिः कल्पैकेन्नाणोवर्षमीरितम् । वर्षाणां यत् श्वतं तस्य तत्पराईमिकेन्चिते । बन्नाणोऽन्ते सुनि-श्रेष्ठाः ! सायायां जीयते जगत् । तथा विष्णुय रुद्रस्य प्रकृती विजयं गती ।

<sup>(</sup>१) प्राक्ततप्रवयमाइ महदादीति। महदादिविशेषान्तमिति महदहप्रारप्रवतन्मानेकादशेन्द्रियपश्चमहासूतानीव्यर्थः। तश्च महत्तसं प्रहातेः
प्रथमः परिणामः, तत् बृद्धितन्त्विमव्यप्रथमे। तन्नेकादशेन्द्रियाणि
पश्चमहासूतानि च,— इति घोड़शकोग्रणीविशेषहत्युचते। खहङ्कारः
पश्चतन्मात्राणि च इति घड़िवशेषाः। तन्ताहङ्कारस्थाविशेषस्य विशेषा
स्वादशेन्द्रियाणि,तन्मान्नवन्त्र्णानाश्चाविशेषाणां विशेषाः पश्चमहाभूतानीतिविवेषः। महत्तन्तन्तु न विशेषोनाप्यविशेषः किन्तु विष्ठमान्तिवाखायते। प्रहातिश्वाणिष्ठमित्युचते। स्तत् सन्त्रं पातञ्जवे
सांस्थे च सक्तम्। सन्त महदादीनां सन्त्रेषां प्रहाती वयात् प्राकृते। स्वयः। प्रतिसर्थः प्रवयः।

<sup>(</sup>२) ज्ञानात् सत्त्वपुराधान्यता-साद्यात्कारात् यागिनायः परमातानि लयः से । प्रमातानि लयः से । प्रमातानि लयः प्रमातानि लयः सि । प्रमातानि लयः प्रमातानि लयः कि । प्रमातानि लयः सि प्रमात् । प्रमातानि कि । प्रमाति लयः विवेकस्थातिरिति सांस्थे पातञ्जले च स्वताम् । तस्मात् प्रमाति लयस्य नास्यात्यन्तिक-प्रमाति विध्यम् ।

• ब्रह्मणय तथा विष्णोस्तथा रुट्रस्य सुव्रताः ! • ।

मूर्त्तयो विविधासेषु कारणेषु स्वयं ययुः ।

साया च प्रस्तये काले परिस्तान् परमेश्वरे ।

सत्य-वेध्य-सुखानन्ते ब्रह्म-रुट्रादि-संज्ञिते"।

रित । तथा वृद्धे ब्रह्म-विष्णादि-स्थानन्तर् पञ्च-स्रतादि-स्थः।

प्राते,—

(१) संखितेष्वय देवेषु ब्रह्म-विष्णु-पिनाकिषु।
गुणैरभेषै: पृथिवी विलयं याति वारिषु।
तदारि-तन्त्वं सगुणं ग्रसते स्व्यः वाहनः।
तेजस्तु गुण-संयुक्तं वाया संयाति संचयम्।
श्राकाभे सगुणोवायुः प्रलयं याति विश्व-स्थत्।
स्वादी च तथाऽऽकाभोलीयने गुण-संयुतः।
सिन्द्रयाणि तु सर्व्वाणि तेजसे यान्ति संचयम्।
विकारिकसीजस्य स्वताद्यिति सत्तमाः!।
विविधाऽयमस्द्वारोमस्ति प्रलयं ब्रजेत्।
सहान्तसीभः सहितं प्रक्षतिर्थसते दिजाः!"।

सत्रत! इति सु॰ गुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रलयानन्तरं,-इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>1</sup> पश्चभूतादिपलयः, - इति स॰ से। पुस्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) संख्या मरणं प्रकय इति यावत्।

इति । एवं विष्णु-पुराणादिषु प्राक्तत-प्रस्वयोद्रष्ट्यः । एवसेव प्रलयसभिप्रेत्य भगवान् वादगायणः स्वचामामः ;—"विपर्यायेण तु क्रमे।ऽतखपपद्यते च" (ग्रा॰२ग्र॰३पा॰२४स्र॰) इति। श्रतोऽसात् सृष्टि-कमात् विपर्थयेण प्रलय-कमाऽभ्यूपगन्तयः । सृष्टि-क्रमस्य तत्रखेषु पूर्व-सृत्रेषु विचारितवात् 'त्रतः'क्रब्देन परामर्भः। उपपद्यते चार्यं वि गरीत-क्रमः, उपादान-कारण-स्तार्यां स्टबक्ख-तायां कार्यस घटस विलीयमामलात्। यदि सृष्टि-क्रमएन प्रलये-ऽषाद्वियेतां तर्चावस्थिते घटे खदिनात्रः प्राप्तृयात्। न लेवं काचित् बुष्टम्। तसार्पपन्नोविपरीत-कमः। तथा सति, स्टी परमाता-देरसाहे हानास्य क्यामाएलात् प्रखये तिहपर्ययेण ऋसाहे-इादिः परमात्मान्तः कमायकः। प्राक्त-प्रलये प्रक्रत्यमःकमात्रक्तयः, —इति चेत्। वाढम्। उच्छते एवासी,(१) परमात्मनः प्रकृति-लात्। तथा च, वङ्ग्चोपनिषदि परमातानोजगत्-प्रकृतित्वं श्रूयते,-"शातमा वाइर्मेकणवायशामीत्रान्यत् किञ्चनमिषत्, स ईचतः खोकान्तु स्जा इति, च दमान् लोकानस्त्रत"—इति।

पाळतखयाद्रख्यः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रस्यस्यादियेत,—इति सु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>‡</sup> परमात्माचेतदे चान्तस्य,—इति सु॰ पुक्तते पाठः।

<sup>(</sup>१) चरी प्रव्यवनःकमः उचारवासाभिरित्यर्थः। ननु परमातानाः-क्रमस्य पूर्वमुतः न प्रव्यायःक्रमः इत्याप्रक्षाः परमातानइति। तथा च परमातानः प्रकृतित्वात् परमातानःक्रमस्य प्रश्लाकः क्रमइति भावः।

ं ननु, 'श्वेतायतरे।पनिषदि मायायाः'(१) प्रकृतिलं प्रमात्मन-स्वियन्त्वं त्रूयते,—

''मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्तायिनन्तु महेश्वरम्''।

इति'। नायं देषः। मायायाः परमाता-धित्तवेन धित्तमते। प्रणातानः

प्रकृतिवावस्थायात्। दहन-धित्त-युक्ते श्रेष्ठी दाहकतः व्यवहारदर्भनात्। श्राता-धित्तवञ्च मायायास्तस्थामे वे।पनिषदि श्रुतम्,—

"ते धान-योगानुगताश्रपश्यन् देवाता-प्रतिं स्त-गुणैर्निगृढाम्"।

इति । वादरायणञ्च प्रथमाध्यायखोपान्याधिकरणे<sup>(२)</sup> माया-विश्विष्टख ब्रह्मणः प्रकृतित्वं निमित्तञ्च,—रत्युभयविध-कारणत्वमुपपादयामास । कुलालवत् चेतनत्वात् निमित्तत्वं, घटे स्टदस्य कार्यो <sup>†</sup> तस्यानुगमात्

स्वक्त,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।
 स्वकार्यः,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः ।

<sup>(</sup>१) माया तु चिगुणात्मिका सदसङ्घामिकिकाचा विश्व इ-सक्त-प्रधाना भावरूपा। यजेदमुक्तम्। "चिटानन्दमय-ब्रद्धा-प्रतिविम्ब-समिकता। तमारजः-सन्त्व-गुणा प्रकृतिर्विविधा च सा। सन्त-श्रद्धाविश्व दिश्व मायाऽविद्ये च ते मते"—इति।

<sup>(</sup>२) "प्रकृतिस प्रतिसा-दर्शन्तानुपरेश्वात्" (प्रा० १ स० ६पा० २३ स०) द्रस्यसिन् स्विभव स्था । प्रकृतिस उपादानकार तस्य न्याभ्यप्रमन्तस्यं निमित्त-कार सम्याप्य स्वानेन सर्वे-विद्यान-प्रतिस्वायाः सद्घटादिः द्रशानस्य स स्वनुपरेश्विपपत्तेरिति स्वार्यः । कार से दि विद्याते कार्या विद्यातं भवति कार सार्विस्य वस्तुसतः कार्यस्याभावात् । विवर्षः-वादाभ्यप्रमनेन कार्यस्य कार सार्वित्वात् । स्तस्य तत्रीव वर्षस्य ।

प्रकृतिलम्, प्रमुगम्यते हि नगित माया-विधिष्टं त्रह्म। तप्, सिपदानन्दलं त्रह्मणोलचणं विकारिलन्तु मायायाः। तदुभयमपि जगत्यवेचामहे; 'घटाऽसि'-इति सदूपलं, 'घटाभाति'-इति चिदूपलं,
'घटः प्रियः'-इत्यानन्दक्षपलम् । 'घट उत्पचते, विनम्नति च'इति विकारिलम्। त्रयमेवार्थः उत्तर-तापनीये त्रूयते,—"सिद्धानन्दक्पमिदं मर्वे मत् सदिति चितीत्यं सम्भं प्रकाशते च ।" इत्यादि।
तदेवमे।पनिषदे मते ब्रह्मणोमूल-प्रकृतिलात् स्ति-पुराणयोश्च श्रुत्यमुमारिलात् १ ब्रह्मावशेषो । जगदिलयोऽच विवचितः—इति मन्तस्यम् । वैशेषिकादि-मत-सिद्धस्तु स्रयोऽसाभिनीच प्रपञ्चति ।
तस्य पुरुष-बुद्धि-क्य-तर्क-भूललेन बुद्धिमिद्धः स्वयमेवे। हितं
गक्यलात्।

श्रथ<sup>††</sup> श्रुत्यनुगरेकेत्पत्तिरिभधीयते । सन्ति हि स्ष्टि-प्रति-पादिकाः बद्धाः श्रुतयः । तत्र, "श्रात्मावाददमेकएवायश्रासीत्"— इत्यादि वक्वृत्तेपनिषदाकां पूर्वमुदाहतम् । "सत्यं ज्ञानमननं

<sup>\*</sup> खवगम्यते,--इति सु॰ पुक्तके याठः।

<sup>†</sup> इत्याद्यानन्दरूपलं -- इति मु॰ पुत्तने पाठः।

<sup>‡</sup> सडीदं सब्बें सदिति चिदिदं सब्बें काग्रते काग्रते च,-इति सु॰ युक्तके पाठः।

इस्त्रें स्वनुकारित्वात्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> ब्रह्माखग्रेव, -- हति सु॰ पुक्तके गाउः।

<sup>ा</sup> इत्यवगनाथम्—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> वैशेषिकादिमतप्रसिद्धस्तु प्रस्तयानासाभिः प्रपश्चाते, -- इति स॰ साः पुस्तकयाः पाठः।

**<sup>∦</sup> संप्रति,**—इति स॰ सेा॰ पुक्तकया पाठः।

ब्रंहा"—इत्युपक्रम्य, "तस्रादाएतस्रादात्मनत्राकाशः सभूतः"— दत्यादिकं तैत्तिरीयक-वाक्यम्। 'मदेव मेग्स्येदमग्रशासीन्"—इत्युप-क्रम्य, "तदेचत; बज्ज स्थां प्रजायेयेति, तत्तेजाऽस्जत"—इति स्वन्देगि-वाक्यम्।

> "यथा सुदीप्तात् पावकादिम्फुलिङ्गाः सहस्रमः प्रभवन्ते मक्ष्पाः । तथाऽचरादिविधाः सेम्य ! भावा\* प्रजायन्ते तच चैवापि यन्ति" ॥

रत्यथर्का वाक्यम् । "तदेदं । तर्ज्ञव्याष्टतमामीत् तन्नाम-इत्याभ्याभेव व्याक्रियत"—वाजमनेय-वाक्यम् । ननु, नेतेषु वाक्येषु स्टिर्ध्यस्यापियतुं प्रकाते, विप्रतिपत्तेर्व्यक्षलवात् । प्रम, मह्म-मद्-प्रकराऽव्याक्रत-प्रवर्देशच्यानि वस्त्वनि कारणतया श्रूयन्ते । न च, एकस्य
जगतीविजन्नणानि बक्षन्यपादानानि दुक्तानि । नेष देषः । प्रात्मादिप्राद्धेरेकस्वैव वस्तुने।ऽभिधीयमानवात् । प्रात्म-मन्न्यन्योस्तावदेकार्यं स्पष्टम् । ब्रह्म वाक्यभेषे "तस्मादाएतस्मादात्मन प्राक्तामः
सभूतः"—दत्युक्तवात् । सद्-प्रात्म-प्रव्योद्धेकार्थवम् युक्तम् । प्रात्मप्रवस्य स्वरूप-वाचित्वात्, यत्तायास्थीपनिषदेः सर्व-स्वरूपलाभ्यपगमात्, प्रमुख्यते च यत्तायाः सर्व-स्वरूपतं, नर-विषाणादीनामिप

क तथाऽकारात् प्रभवन्ते चि भावाः—श्रति मु॰ पुक्तके पाठः।

चत्र 'बेद' इत्यधिकं वर्त्तते स॰ से।॰ पृस्तकये।।

<sup>‡</sup> तदेवं - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> युक्तानि,—इति मृ॰ युक्तको नास्ति।

शान-जनकलाकारेण सत्-खक्षपत्नात्। श्रवर-श्रव्यः,—'श्रश्रतः'— रित वा, 'न चरित'—रित वा, परमात्मानमान्छे। श्रव्याहतश्रव्यः-ऽपि, तिसान् योजयितुं श्रव्यते; 'वि स्पष्टम् श्रा समन्तात् छतम्' —रित युत्पस्था, जगतः प्रतीति-योग्य-खूबल-दश्रा व्याह्यतम्, 'न याह्यतम्'—रित, श्रव्याह्यतश्रव्यः स्वच्यत-दश्रामार्दे। एकस्थैव वस्तुनः। खूख-सच्या-दश्रे जगद्-श्रवर-श्रव्यास्यस्ययेते। विवर्त्त-वादिभिर-खण्डैकरमस्य श्रद्धाणाजगद्रपेण प्रतिभासास्युपगमात् (१)। तस्मात् श्रव्याह्यतश्रद्धादीनां पञ्चानां श्रव्यानाम् (१) एकएवार्थः।

ननु, कचित् ग्रून्यस्य<sup>(२)</sup> जगत्-कारणलं श्रूयते ;— "श्रमदाद्दमय श्रामीत्, ततावे सदजायत"— दति । मैवम् । तच, सद्-श्रमत्-श्रन्थां व्यादताव्याक्तत्योर्सिधानात् । श्रुत्यन्तरे, "कथममतः

<sup>\*</sup> स्रचां दशामाच,--इति स॰ से।॰ पुस्तकयाः पाठः।
† एकस्यैव च,--इति स॰ से।॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) विवर्तवादे अन्यस्यान्यरूपेश प्रतिभासमात्रं मायिकम्। न तु वस्तृते। ज्याभावः। यथा र्ष्णुरेन सर्पाकारेश प्रतीयते, न तु रज्याकाराः यात्वं भवति, यवं ब्रह्मीव जगदाकारेश प्रतीयते न तु ब्रह्माग्रेऽन्यथाः भावे।भवति । तथा चित्तम्। "स-तत्त्वताऽन्यथा प्रथा विवर्त्तद्रश्रदी-रितः"—इति । तथाच, ब्रह्माकः स्मूलरूपतं प्रातिभासिकं स्म्यारूपः तन्तु तात्त्विकति विवेदः । परिकामवादे तु स्मूलरूपतमनायास-ग्रमिति तन्नीक्षम् । आरम्भवादस् वैश्वेषिकाद्यनुमतः पृत्वमुद्धात्-प्रेत्तामान्यन् इति मृत्वयम्।

<sup>(</sup>२) खवाज्ञत-त्रक्ष-सत्-बन्धर-साता-ग्रन्दानामित्वर्थः।

<sup>(</sup>३) अन्यमभावः।

सज्जायत ""—इति शून्यस्य कारणता-प्रतिषेधात् । ननु प्रतीय-मान-जगदाकार-रहितं शून्यादिप विलवणं चेत् ब्रह्म, तर्छि, तत् कीटृशं बुद्धावारे।पियतस्यम् इति चेत्। इदानीं प्रष्टुं स्वाट्यमनू-दितं, तादृश्यमेव हे तदिति बुद्धं समाधत्स्य । हृष्टानं चेत् प्रच्छिम, न वयं वक्तुं श्रक्तमः । तत्-समस्य वस्त्वन्तरस्थाभावात् । तथा च श्रुति:,—

> "न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्-समञ्चाम्यधिकञ्च दृश्यते"।

इति। यदि, शिष्य-खुत्पादनाय दृष्टान्ताभासे। पेस्तिः॥ (१), तर्षि, श्रद्धैताकारे सुषुप्तिर्निदर्शनम्, पुरुषार्थ-खरूपले च विषयानन्दो-निदर्शनीयः। "श्रानन्दोबहोति खजानात्"—इति \* "विश्वानमानन्दं ब्रह्म"—इत्यादि श्रुतेः। श्रश्चेष-श्रद्धा निख्त्यपेचा चेत्, ब्रह्म-मीमांशां पठ,—इत्यन्तमितिकरेषा।

सळायेत,—इति स॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> ननु,—इति सु॰ पुक्तके नास्ति।

<sup>‡</sup> बुद्धादावारीययितव्यम् ,-- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> ताद्वग्राच्यं—इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>∥</sup> द्रष्टान्ताभ्यासाऽपेचितः,—इति सु॰ पुलाके पाठः।

१ 'च'-इति मु॰ पुस्तके गास्ति।

<sup>\*\* &#</sup>x27;इति' शब्दः स॰ स्रा॰ पुत्तकयार्नात्ति ।

<sup>(</sup>१) तथा च जगदाकाररहितं श्रून्यादिप विकद्यमं श्रह्म,—इखेव वुद्धा-वारोपियतव्यमित्वर्थः।

<sup>(</sup>२) द्द्यान्तवदाभासते,—इति द्द्यान्ताभासः, न तु परमार्थद्दशन्त इत्यर्थः।

यावनं कालमभियक्ष-जगदाकारे। पेतं ब्रह्म पूर्वमाधीत्, तावन्तं मेव कालमनभियक्षदशायामवस्थाय<sup>(१)</sup> पश्चादभियक्षे। प्रयतते। जनु, महाप्रलये, कालावा तदियसा वा कयं घटते? <sup>(१)</sup>। उच्यते। कं प्रस्तेतचाद्यम्?<sup>(२)</sup> न तावत् ब्रह्म-वादिनं प्रति, 'तन्त्रते वियदाद्यनन्त-भेद-जगत्-प्रतीतिं \* कन्त्रयन्त्यामायायाः कश्चिन्मदाप्रलयः एतावत्-काल-परिभितन्ताधीत्,—इत्येवं विध-प्रतीति-माच-कन्त्रचे की-भारः?<sup>(१)</sup>। <sup>(६)</sup>परमाणु-वादेऽप्यस्तेव नित्यः कालः। <sup>(९)</sup>प्रधान-वादे

<sup>\*</sup> भेदभिन्नं अगत् प्रतीतं—इति स॰ सा॰ पुस्तवयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) अनिभिषात्तदण्या महाधणवः।

<sup>(</sup>२) काजस्य क्रियारूपतात् मद्याप्रकये च क्रियाया ससम्भवादिति भावः। तदियत्तापि चागादिकचागा क्रियासाध्येव। प्रक्रीयं 'क्रियेव काजा'— इति मतानुसारेगेति वेश्यम्।

<sup>(</sup>३) कियातिरिक्तः पदार्थान्तरं कालः, - इति मतमाश्रित्व प्रथमं तावत् वेदान्तमते परिचारमाच्च न तावदिति ।

<sup>(8)</sup> तथा च रतकते व्हिप्रकारी दावेव माया-कल्पिताविति भावः।

<sup>(</sup>प्) न्याय-वैशेषिकमते परिचारमाच परमामुवादे इति। एतन्मते प्रक्षय-कालस्येयत्ताव्यवचारीध्यंसेने।पपादनीयः,—इत्याक्तरे व्यक्तम्।

<sup>(﴿)</sup> सांख्यमते परिचारमाच प्रधानवादे इति। प्रधानं प्रकृतिः। पश्च-विद्यति तत्त्वानि तु प्रकृतिमच्दच्यारपञ्चतन्त्राच एकादग्रेन्निय-पश्च मचामृत-पृववक्षपाणि सांख्ये प्रसिद्धानि। एतन्मते, प्रजयेऽपि प्रधानस्य सदग्रपरिकामप्रवाचसत्त्वात् नानुपपत्तिक्वदियत्ताया इति ध्येयम्। इदमचावधेयम्। सांख्यीये सिद्धान्ते न कान्नीनाम पदार्थोऽन्ति, किन्तु येषपाधिभिरेकस्य कान्नस्य भूतभविष्यदादिख्यचारमेदं वेशिषि कादयामचान्ते, तस्वीपाधयाम्मतादिख्यवचारं प्रयाजयन्तीति क्षत-मच कान्नन, इति साख्यतत्त्वकौमुद्यामभिच्चितम्। एतच्च कान्न-माधनीयस्य सम्बद्धाताष्प्रशिक्षतर्।

पं ञ्च-विंग्रनि-तन्नेभ्येविहभूतस्य कास्ततत्त्स्याभावात् प्रधानमेव काल-प्रब्देन व्यविष्ठ्यताम्। त्रतः प्रलय-कालावसाने परमेश्वरः दृष्टिं कामयते । तथाच, श्रुतयः,—"कामसद्ये समवर्त्तताधि" ''से। अतामयत बड़ खां प्रजायेय"—इति, "तदैवत बड़ खां प्रजा-येय इति" "ध ईचां चक्रे"—इत्यादि। ननु, कासानाम मना-वृत्ति-विश्वेषः, "कामः सङ्गल्योविचिकित्सा-श्रद्धा-ऽश्रद्धा-धृतिरधृतिः अधिभिरित्येतत् सन्धं मनएव,'--इति शुते:। मनस् भौतिकम्, "श्रम्मयं दि देशस्य! मनः"—इति श्रुतेः । तथा पति, भ्रतीत्यत्तेः पूर्वमिवश्वमाने मनिष कुतः कामः?। उच्चते। न तावत् सर्ग-समये चाद्यमिदमुदेति, तकानचाभौतिकलाभावात्, नित्यायाः ईम-रेकायाः मने। अनेपन्नवाच । सिस्नालन् सर्गे।पहितलाकारेष नित्येच्हायामणुपपद्यते । बैापनिषदे मते तु जीवेच्हायाः भौतिक-मन:-कार्थकेऽपि, र्योच्छायाः माया-परिणाम-इपलात् न मने।ऽपेचाऽकि। श्रमरेणापि देहेन्द्रियाख्योष-यवहार-श्रकिर-चिन्या परमेश्वरख त्रृतिव्यगग्यते,—

> ''न तस कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्-समसाभ्यधिकश्च दृग्यते । पराऽस्य ब्रांकिर्विचित श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बस्त-क्रिया प''॥ इति ।

<sup>• &</sup>quot;तथा च" — इत्यारभ्य, "ननु" — इत्यन्तः पाठः स॰ से। पुत्तकया नास्ति।

''श्रपाणि-पादोजनने।यहीता पष्यत्यचनुः म प्रदेणोत्यकर्णः" ।

दित च। एवस सित, 'श्रम् स्थ कयसुत्पादकत्म, उत्पत्समानानि वा वियदादीनि योग्य-सामग्रीमन्तरेण कयसुत्पर्यरम्"—
दत्यादीनि चेाद्यान्यनवकाश्वानि । श्रमन्त-श्रत्येव श्रग्रेष-चेाद्यानी
दत्तान्तरत्वात् । तसात्, यथाशृति निःश्रद्धेः सृष्टिरभ्युपेतव्या ।
श्रुतिस्वित्राद,—"तसाद्वाएतसादात्मनः श्राकाशः समूतः, श्राकाश्राद्वायुः, वायोरिशः, श्रग्रेरापः, श्रद्धः पृथिवी, पृथ्यामोषधयः,
भौषिभेशेऽन्तम्, श्रमात् पृष्यः"—दति । तच, पृष्य-श्रन्देन श्रिरःपाष्यादि-युकोदेहे।ऽभिधीयते । स च देहे।श्रद्धादिः स्वानानीवश्रप्रकारः । तच, श्रद्धदस्य निरित्रियय-पृष्य-पृष्य-पाल-स्थात् दतरस्वस्व-देद-कार्णलेनादित्वम् । तथाच श्रुति-स्रती,"—

"हिरष्ट-गर्भः समवर्त्तताचे धतस जातः पतिरेकत्रासीत्" । इति श्रुतिः † । "त्रह्मा देवानां प्रथमः संबक्षत । विश्वस कत्तां भुवनस्य गोप्ता" ।

इति च।

"स वै मरीरी प्रथमः स वै पुरुव उच्चते। चादि-कर्त्ता स भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवर्त्तत"।

<sup>\*</sup>अतिः,—इति सु॰ पुष्तके गरतः। श्रुतिः,—इति सु॰ पुष्तके गास्ति।

इति स्वितः। एतेन, विष्णु-महेश्वरः देह्योर्प्यादिलं श्वास्थातम्। एकेनैव चेतनेन गुण-चय-व्यवस्थाये देह-चयस्य स्वीकृतलात्। तथा च,
मैंचेय-प्राखायां श्रूयते। "तस्य प्राक्तात्रय्यास्तनवे श्रद्धाः ह्रोविष्णुरिति श्रियहं। योवे खलु वावाऽस्य राजसाऽ शोऽमी म योऽयं ब्रह्धाः,
यथाहं खलु वावाऽस्य तामसाऽ शोऽमी म योऽयं हट्टः, यथाह खलु
वावाऽस्य सान्तिकाऽ शोऽमी म योऽयं विष्णुः, म वाएष एकिल्थाः
भतः"—रिति। तथानग-नापनीये, मार्या प्रकृत्य श्रूयते। "मैषाः
चित्रा सहुद्धा वद्धंतुरा खयं गुण-भिन्नांकुरेष्यपि गुणभिन्ना मर्व्वत्र
श्रद्धा-विष्णु-प्रित्र-कृषिणी चैतन्य-दीप्ता, तम्मादात्मनएव चैविध्यं
सर्व्वत्र"—इति। स्कन्द-पुराणेऽपि,—

"एकएव भिवः धाचात् छष्टि-स्थित्यन्त-सिद्धये । ब्रह्म-विष्णु-भित्राख्याभिः कलनाभिर्व्विजृक्षते" । इति । तदेवं ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः तस्मिन् ॥ महाकल्यावसाने जीयन्ते, पुन<sup>श</sup>स्तत्-कल्यादाबुत्पद्यन्ते,—दात सिद्धम् ।

श्रवरार्थस्तु, चय-महिता खत्यात्तः चयोत्यात्तः \*\* तयोगस्तिता भवन्ति,—दति । एवं तत्त्रद्वान्तर्-कस्यानामवसाने प्रारक्षे च

<sup>\*</sup> विष्णु-महेश्वरयारपादिमस्वम्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> असा विष्णूरुद्र इति, — इति सु॰ पुस्तके पाउः

<sup>‡</sup> अथयोष्ट = इति स॰ से।॰ गुस्तकयोः गाठः।

<sup>प्रचाइ,—इति स॰ देा॰ पुस्तक्याः पाउः।</sup> 

<sup>∥</sup> खस्मिन्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> साच महाबल्पादादित्यादि स॰ युक्तके पाउः।

<sup>\*\*</sup> क्वांत्पत्तिः--इति सु॰ पुत्तके गाचित ।

श्रुतादीनां निर्णेतारः चयोत्पिक्तिभ्यासुपलक्यन्ते। तत्र, श्रुति-निर्णेन्तारः, —वेद-विभाग-कारी व्यासः, तदेद-ग्राखा-सम्प्रदाय-प्रवर्त्तकाः कठ-कौथुमादयः, कल्प-छत्र-काराः वेद्यायनात्रलायनापलाव्यद्यः, मीर्मासा स्व कतो जैमिन्यादयञ्च। स्वति-निर्णेतारे सन्व द्यः प्रसिद्धः। तत्र, पैठीनसिः,—

"तेषां मनिङ्गिराव्यास-गीतमात्रुशनेग्यमाः ।
विष्णविष्णम्ब-स्वर्त्त-प्रातातप-पराश्रराः ।
विष्णविष्णम्ब-स्वरीताः श्रंखः कात्यायनेग्ध्यः ।
प्रचेतानारदेग्योगि<sup>(१)</sup> वेष्धायन-पितामद्यः ।
सुमन्तुः कथ्यपेत्रसुः पैटीनीव्याष्ठण्यचां ।
सत्य-व्रताभरदाचागार्ग्यः कार्ष्णाजिनिस्त्रधाः ।
जावासिर्जमद्ग्रिश्च लोकाचि? वृद्ध-सक्थवः ।
द्रित धर्म-प्रणेतारः प्रट्चिश्चरृषयस्वयाः ।
किस्त्रां प्रदिशंखाः (१) । क्षेत्रम् । तथा सति, वस्त्रम्

ननु, किमियं परिसंख्या? (१)। मैवम्। तथा सति, वस-मरीचि-

<sup>\*</sup> वसिक, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> व्यासरव भ्र,-इति स॰ से। मुक्तकयाः पाठा।

ț क्रार्काजिनस्तथा, – इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>§</sup> लागाच्चि,-इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) योजी याचवल्कः। अयस्य, क्षचित् योजीश्वरः—इति, क्षचित् याच-वल्कः-इति, क्षचित्र योजियाचवल्कः,-इति च निर्दिश्यते। याच-वल्क्यीयात् धर्माशास्त्रात् पृथ्यं योजियाच्चवल्क्यीयं धर्माशास्त्रमण-स्माभिरूपण्डसम्।

<sup>(</sup>२) प्रसिद्धा परितः संस्थानम्। एतावन्तरव धर्मप्रकेतारानावन्धे इत्यर्था किमेघा मसना इति प्रश्नार्थः। तथा चास्तम्। ''अन्यायस्त्रय-

देवंल-पारस्कर-पुलस्य" पुलह-क्रतुं ऋथार क्ष-शङ्ख-सिखितं छागले-याचेयादीनां धर्म्य-प्रास्त-प्रणेवतं न स्थात्। त्राश्वमेधिके पर्व्वस्थिप तत्तन्मनि-प्रोक्त-धर्मानुक्रमणात् धर्माश्वास्त-कर्त्तारे।गस्यन्ते (१)। 'श्रुता से मानवाधर्माः'—इत्युपक्रस्य एवं पर्यते,—

"त्रीमा-महेत्ररास्वित् निन्द-धर्मास्य पावनाः।

मह्मणा कथितास्वेव कीमारास्य स्नृतामया।

धूमायन-कृताधर्माः कृष्वा विश्वानराद्यपि।

भागवायाद्यवल्कास्य मार्कण्डेयास्य कीक्रिकाः।

भरदाज-कृताये च वहस्पति-कृतास्य ये।

खुणेस्य कृष्णि-वाहोस्त्रणा विश्वामित्र-कृतास्य ये।

सुमन्तु-जैमिनि-कृताः श्वाकुनेयास्ययेव च।

पुलस्य-पुलहोद्गीताः पावकीया स्वित्र च।

पुलस्य-पुलहोद्गीताः श्वाकुनेयास्ययेव च।

पुलस्य-पुलहोद्गीताः श्वाकुनेयास्ययेव च।

**<sup>\*</sup> पुजस्य--इति मु॰ पुक्तके ना**ल्ति।

<sup>†</sup> ऋतु, - इति सु॰ युक्तको नास्ति।

<sup>‡</sup> विलिखित,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> उमामच्रेश्वरास्त्रेव,-इति स॰ सेा॰ पुलक्तयेाः वाठा।

<sup>∥</sup> काव्या,—इति स॰ से।॰ युम्तकयेाः याउः।

<sup>¶</sup> कुश्चिता हेस्ब, - इति स॰ से । पुन्तकये । पाठः ।

<sup>\*\*</sup> पावसीया, -इति सु॰ युक्त के पाठः।

<sup>†</sup> व्यास्यमीताः सेधन्याः प्राण्डिल्याः प्रालाभाञ्चनाः, — इति स॰ से।• पुस्तकयोः पाठः।

माग च यान्यार्थेप्रतिविधिका। प्रिसंख्या तु सा खेया यथा प्रोद्धित-भोजनम्"—इति।

<sup>(</sup>१) बत्सादय इति ग्रेषः।

वासिख्य-हाताये च ये च मंत्रिषिभः हाताः । वैयाचायाम-गीनास विभव्डक हतास ये । तथा विद्र-वाक्यानि सगोरङ्गिरमस्तथा । वैज्ञमायन-गीतास ये चान्ये एवमादयः"।

इति । 'सदाचारः',—हे। खाकी दृष्ठभ-यज्ञाक्री नैवृकादिः । तस्य निर्णितारस्तत्त्त्त् स्ट्राः । 'च'कारः जकानुक-समुख्यार्थः । जकाः, —मन्वाद्योबद्वादयञ्च स्ट्रात-प्रास्त्वकर्त्तारः । श्रनुकास्, —धर्मः । तस्यापि, पूर्व-कन्पान्ते चीणस्थोत्तर-कन्पादौ स्ट्रिभंवति । तथा च, वाजसनेय-ब्राह्मणे स्ट्रि-प्रकर्त्ते, प्रजापितर्मनुख्यादि-पिपीलिकान्त-प्राणिनां चतुर्व्वणाभिमानि-देवतानाञ्च स्ट्रिमाध्याय, श्रत्युग्रमपि स्ट्रिवादिकं नियन्तुं समर्थस्य धर्मास्य स्ट्रिमाध्याय, श्रत्युग्रमपि स्ट्रिवादिकं नियन्तुं समर्थस्य धर्मास्य स्ट्रिसाध्यायते । 'स नैव ख्यभवत्तत् श्रेयोद्धपमत्यस्त्रत्त धर्मे तदेतत् चत्रस्य चनं यद्धमः तसात् परं नास्ति" दति । श्रस्थायमर्थः ;—स प्रजापित-मन्वादि-स्प-धारी अगन्-स्रष्टा परमेश्वरः प्रजाः स्ट्रप्टापि तित्रयामकाभावात् स्तत् कृत्यना-कृपे विभन्नं नैव प्राप्तदान, ततोविचार्थं नियामकलेन श्रेष्ठं धर्ममितियस्त्रेनास्त्रत्त्,—दित । श्रहा ! महदिदं धर्मस्य सामर्थाः; यन् चिवयादिक्योमारणे समर्थै। धर्माद्वीतः कर-प्रदानाद्यनुप-

वितगढक,—इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> समाचारी लेको उपभवजादि नेर्फ्शादि,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ṭ चत्र, प्रजापति-मनुष्यादि,---इति पाठी भवितुं युक्तः।

<sup>🖇</sup> धर्माधीनः - इति स॰ से । युक्तनयाः पाठः ।

<sup>(</sup>१) श्वेषाका वसन्तेत्सवविशेषः प्राच्यः क्रियते, उद्वभयद्यः उदीच्यः, धाङीनेवृकादयादाचित्रायैः । स्प्रस्तिदं भीमांसा-प्रथम-इतीयास-माधिकरके भाष्यादी ।

योगिनं याचक' विपादिक' न मारयित"। प्रत्युत, तसी धर्न ददाति, भटाद्यातिश्रूगः धनुः-खडणदि-धारिणोलव-मखाकाः एकेन् निरा-युधेन रग्नेन् खामिना त्रिधिचिष्यमाणा स्वाद्यमानाः सन्तोऽपि खामि-द्रोहादिभ्यति। तते।धर्माद्युक्षष्टं न किञ्चित्रयामकम-स्वीति। 'प्रलय-काले धर्मखापि संहारे भाविष्ट्रधेर्माधर्म-कार्याया त्रमभावः', (१) दति चेत्, न, पूर्व-कच्पानुष्ठान-सञ्चितस्य फल-वीअस्था-पूर्वस्य संहारानङ्गीकारात् १। द्रव्य-गुण-क्रिया-रूपएव हि धर्मः संहियते पुनक्त्यद्यते च सर्वदा (१) दति। त्रनेन, स्वि-संहार-प्रवा-हस्यानदितामनन्तताञ्च दर्शयित (१)॥

<sup>\*</sup> ताङ्यति, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> खकीयनेकेन, - इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> बमेन, -इति सु॰ पुक्तने नाक्ति।

<sup>∮</sup> विच्चिप्यमाखा,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) धर्माधर्मे विना जगदैचियासम्भवात् स्थेः धर्माधर्मकार्थलिति वेष्यम्।

<sup>(</sup>२) तथा चापूर्वक्षे धर्माधर्मी प्रजयेपि तिष्ठतः,—इति न विचित्र-च्छानुषपत्तिरिति भावः। तदानीं धर्माध्यमयोः सत्त्वच कार्यदर्शना-दनुमातव्यम्।

<sup>(</sup>३) द्रश्यं सेमादि, गुगाः ''क्षरणया पिद्राच्या गर्वेकद्वायन्या सेमं क्रांशा-ति"— हत्यायुक्तः चारण्यादिकचागः, क्रिया खिमहोत्रादिका। धर्म-त्वद्वामीषां न खरूपतः किन्तु श्रेयःसाधनतारूपेश्वेति मीमांसाश्चाक वार्त्तिकादौ शक्तम्।

<sup>(8)</sup> यद्यपि प्रवाहस्यावन्त्रलात् प्रवाहियक्तीनाञ्च सादित्वात् प्रवाहस्या-नादित्वासम्भवः, तथापि, प्रवाहियक्तीनां मध्ये खन्यतमया श्वक्या विना खनादिकालस्यानवस्थानमेव कार्थानादित्वमिति सिद्धान्तः। एतद

यदर्थं सृष्टि-मंहारी मंतिषोत्ती, तत् प्रवाह-नित्यलमिदानी-माह,—

न कश्चिद्दे-कर्ताच वेदं स्मृत्वा \* चतुर्मुखः। तथैव धर्मान् † सारति मनुः कल्पान्तरेऽन्तरे । ११॥

दित । स्टित-निर्णेहणां मन्वादीनां स्टित-कर्नृत्व-दर्शनात् तथैव श्रुति-निर्णेहणामपि वेद-कर्नृत्वमाश्रञ्च निराच्छे 'न कश्चित्'-दित । न तावत् व्याधावेद-कर्ना, तस्य विभाग-माच-कारित्वात् । नापि चतुर्भुत्वः, देश्वरेण चतुर्भुत्वाय वेद-प्रदानात्। नापि जगदीश्वरः, तस्य पिद्ध-वेदाभियञ्चकत्वात् । तदुक्तं मत्य-पुराणे,—

> "त्रस्य वेदस्य सर्वज्ञः कन्पादी परमेश्वरः। व्यक्षकः केत्रसं विप्राः! नैत कर्ता न संग्रयः। ब्रह्माणं सुनयः! पूर्वे सृष्ट्वा तसी महेश्वरः। दत्तवानखिलान् वेदान् विप्राः! श्वातमि॥ संस्थितान्॥।

<sup>\*</sup> वेदं श्रुत्वा,—इति शु॰ पुक्तके, वेदं सार्ता, - इति शु॰ मू॰ पुक्तके, वेदकर्ता,—इति से।॰ स्का प्रका के पाठः।

<sup>†</sup> तदेव धर्मा, -इति से । मूर् पुस्तने पाठः।

<sup>!</sup> कल्पान्तरान्तरे, इति सु॰ मू॰, सेा॰ मू॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> धर्माख,—इति मु॰ पुक्तको पाँठः।

<sup>∦</sup> विप्रयात्मिनि, – इति स॰ पुस्तके पाठः।

<sup>¶</sup> सुस्थितान् ,-- इति सु॰ पुन्तके पाठः।

बहाणा चोदिते।विष्णुकीस-रूपी दिजालमाः !। हिताय सर्व-क्षतानां वेद-भेदान् करेगित सः"।

दित । कठादीनानु तन्-कर्दलं दूरापास्तम् । उपपत्तयस्तु वैदापीरुषेयलाधिकर्णे (१) द्रष्टव्याः । ननु, 'मास्त्र-योनिलाधिकर्णे (१) मह्मणः सर्वेञ्चल-सर्वेभितल-दार्क्याय वेद-कर्दलं व्यासेन स्वितम्। (१) ननु, तेनैव देवताधिकरणे (४) वेद-नित्यलमपि, ''भ्रत्याव च नित्य-स्वम्' (मा०९ भ्र० इपा०१८ स्व०) इति स्वचेण प्रदर्भितम्। (१) एवं तिर्दे, विरोधः परिस्त्व्यः । उच्यते । वर्णानां पदार्थ-तत्-संवत्थानां वाक्यानाञ्चानित्यलं वैग्रेषिक-काणादादयोवर्णयन्ति (१), तान् प्रति-

इतरेवान्तु,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।
 इरामेतम्,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयेाः पाठः ।

<sup>(</sup>१) 'विदां खेके सिक्क में पुरुषाखाः" (मी॰ १७० १पा॰ २७ सू॰) इता-सिक्क धिकर के इतार्थः।

<sup>(</sup>२) शारीरक-प्रधम-प्रथम-दितीयाधिकरख-प्रथमवर्शको ।

<sup>(</sup>३) सिद्धान्तयति गन्धिति।

<sup>(</sup>e) शारीरक-प्रथम-हतीयाद्यमाधिकरको।

<sup>(॥)</sup> पूर्व्यायरविरोधमुद्भावयति स्वन्तर्शीति।

<sup>(</sup>६) श्रव्दानित्यत्वस्य वैशेषिकदितीयध्यायदितीयाक्रिके, म्याय-दितीयाश्राय-दितीयाक्रिके च वर्षितम्। श्रव्दानामनित्यत्वे च तत्सम्बन्धस्य
श्रव्द्यमृश्वासक्षाण्यस्य च सुतरामनित्यत्वम्, तद्यि आत्मतक्ष्विविके न्यायकुसमाञ्चलो च स्पष्टम्। पदार्थानां घटादीनामनित्यत्वस्य
शक्रव्यक्षितम्। स्वत्र, विशिधककाःश्वादाद्यः,—इति पाठीलेखकशमादक्कत इति प्रतिभाति, क्रसादस्येव विशेषिकदर्शनकर्त्तवात्। किन्तु

मीमांसकाः प्रथम-पादे<sup>(१)</sup> कालाकाशादीनामित वर्णानां नित्यलं वर्णयामासुः, "व्यवहारे भट्टनयः",—हत्यभ्युपगमं स्वचितं देवताधि-करणे तदे व व्यावहारिकं नित्यलं स्वचितम् <sup>(१)</sup>। श्रतः कालिदासादि-प्रश्चिव<sup>(१)</sup> वेदेव्वर्थाववोध-पूर्व्विकायाः पद-विशेषावापादापाभ्यां<sup>(४)</sup> प्रवत्तायाः वाक्य-रचनायाः श्रभावादपीक्षेयलं युक्तम् । ब्रह्म-विव-र्णले वियदादेरिव वेदस्थापस्ति,-हति मत्वा श्रास्त्र-योनिलाधिकरणे वेद-कर्दनं ब्रह्मणेदिश्चितम् । श्रतप्त भट्टपादाः सत्यपि पुक्ष-संबन्धे स्थातन्त्रं निवारयामासुः,—

"यन्नतः प्रतिषेधा नः पुरुषाणां खतन्त्रता"। इति । तस्मात्, "खतन्त्रः कर्त्ता" (पा०१ अ०४ पा०५४ स०) इत्यनेन खचणेन सचितः कर्त्ता न कोऽपि वेदस्यास्ति<sup>(४)</sup>।

सर्वेत्र दर्पनात्त्रयेव रक्तितः,—इति विध्यम्। वैग्रेविकायः कामादः, —इति क्यचित् सङ्गभयितसम्।

(१) मीमांसा-प्रथमाध्याय-प्रथमपादे।

(२) व्यावहारिकं वेदान्तमते, भट्टमते तु पारमार्थिकमेवेतिमन्तव्यम्।

(३) कालिदासादिग्रश्चे यथा दृद्धिगूर्व्विकामदृत्ति तथा वेदे, इति द्यतिरेको दृद्धान्तः।

(8) खावापः पदान्तरानयनं उदापः पूर्वपदापनयः। यदपरिवक्तिरिति क्षितार्थः।

(५) तथा च निःश्वासवदनाथा सेन वेदाः ब्रह्मणः सम्भृताः, — इति ब्रश्नसी।
वेदवर्षु खव्यवद्यारः स्वातकामदायान्तु पारमार्थिसं कर्त्तुं नास्तीति
सिद्धानार्थः।

<sup>\*</sup> इत्यन्युपगतिं-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

'च'कारः तु-शब्दार्थे वर्त्तमानीवैसवण्यमादः सन्ति हि वहवश्चतुर्मुख-मनु-प्रस्तवः स्वति-कर्त्तारः, वेद-कर्त्ता न के।ऽपीति वैस्वयण्यम्। 'वेदं स्वता' दत्यच वाकों श्रन्थङ्ग-न्यायेन दितीयार्ड्य-गतं
पदचयमचेत्रयम् । श्रन्थङ्ग-न्यायश्च,—(१)दितीयाध्यय-प्रथम-पादः
वर्णितः। तथादि,—च्योतिष्टोम-प्रक्रियायाम् उपमदासुपद्येमेषु?
चयोमन्त्राः श्रूयन्ते,—"यातेऽग्नेऽयाश्रया रजाश्रया दराश्रया तनु र्विषष्ठा
गहरेष्ठा, उपं वची श्रपावधीत् ॥ त्रेषं वची श्रपावधीत् खाद्याः"
दिति । तच, 'श्रयाश्रया' 'रजाश्रया' 'दराश्रया' -दति पद-भेदान्तन्त्रभेदः(१)। तच, प्रथम-मन्त्रस्य, तन्त्रित्यादि-वाक्य-श्रेषापेचाऽस्ति,
चरम-मन्त्रः, 'यातेऽग्ने'—दत्यसुंवाक्यादिमपे वते. मध्य-मन्त्रस्वाद्यम्नावपेचते । तचैवं संश्रयः,—किमपेचितार्थ-परिपूरणाय स्नोकिकः
किथानपि पद-सन्दर्भाऽधादरणीयः, किं वा श्रूथमाणं पदजातम-

वेदं ख्राता, इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> खत्र 'पुरागानाम्'— इत्यधिकः पाठः सु॰ पुक्तके।

<sup>📫</sup> च्योतिष्टोमिक्यायाम्, - इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> उपसदहामेषु,—इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः याठः।

<sup>🏿</sup> इत्थमेव विसन्धिः पाठः सर्वेद । एवं पर्त्र ।

ण भीमांसाभाष्ये तु 'यातेऽमेऽयार्यया तनुर्व्वाधिष्ठा'— इत्यादि खाचानां भन्नं व्वित्वा, पञ्चात्, 'रजाग्रया' 'इराग्रया'— इति प्रतीकदयं विश्वितम्।

<sup>(</sup>१) मीमांसायाः,--- इत्यादि।

<sup>(</sup>म) चातेऽप्रोऽयाग्या तनुर्व्धिष्ठा,—इत्वादिरेक्तामन्त्रः, यातेऽप्रे रजाग्रया तनुर्व्धिष्ठा,—इत्वादिर्दितीयः, यातेऽप्रे रजाग्रया तनुर्व्विष्ठा,— इत्वादिस्मृतीयः, इति विवेषः।

मुषद्मनीयम्? इति । वाक्यादेः(१) प्रथम-मन्त्रेणैव संबन्धात् वाक्यभेषस्य चरम-मन्त्रेणैव संबन्धात् लोकिकाध्याद्यारः,—इति पूर्वः पदः ।
वैदिकाकाञ्चायाः स्रति सक्षवे वैदिक-मन्दिरेव पूरणीयलात् मन्यमन्त्र-संबन्धानामपि पदानां बुद्धिस्थलेनाध्यादार्येभ्यः पदेभ्यः प्रत्यासन्नलाच, मनुषद्गएव कर्त्त्रयोनाध्याद्यारः,—इति सिद्धान्तः । एवञ्च
स्रति, प्रस्तिऽपि 'कन्यानारे धर्मान् सर्रति'—इति पदचयं पूर्व्यार्द्धेऽमुषद्मनीयम् । (१)चतुर्मुखल्लिसिल्सिन् महाकन्ये परसेश्वरेण दन्तं
वेदं स्रत्ना, तच विप्रकीर्णान् वर्णात्रम-धर्मान् सद्दलस्य स्रति-ग्रयइतेण उपनिवन्नाति। तथा च,पितामद्य-वर्षनानि तच तच निवन्धमकारिददाद्वियन्ते। चतुर्मुखल्य स्रति-मान्त्र-कर्दत्वं मनुनाऽप्रकृत्म,—

"इदं प्रास्त्रन्तु हत्नाऽसी मासेव खयमादितः । विधिवद्यादयामास मरीच्यादीनचं सुनीन्" ।

दित । यथा चतुर्मुखः, तथैव च खायभुवामनुः तिसन् तिसम्बा-भार-कर्षे वेदोक्षधर्माम् ग्रथ्नाति । मनु-ग्रहणेन, ऋचि-याञ्चवस्त्र्य-विष्णादयः उपखच्यमे । तदेवं प्रतिमहाकस्यं येन येन चतुर्मुखेन, प्रत्यवाम्मर-कस्पञ्च तैसीर्मम्बादिभिः स्रति-प्रणयनात्, धर्मादेः प्रवाह-नित्यलं सिद्धम् । एतदेवाभिप्रत्याश्वमेधिके पर्वणि प्रयते,—

> "युगेव्यावर्त्तमानेषु धर्मीऽप्यावर्त्तते पुनः। धर्मीव्यावर्त्तमानेषु लेकि।ऽप्यावर्त्तते पुनः"।

<sup>\*</sup> खन 'तेन तेन', इति पाठीसिवतुं युक्तः।

<sup>(</sup>१) वाकास्य य सादिभागत्तस्येवर्धः।

<sup>(</sup>र) रतत् पदत्रयस्य पूर्वार्डे चन्षके छते सति, या वाकार्यः सम्पद्यते, तमाद चतुर्मेख बलादिना।

इति। युग-भेदेन धर्म-वैसस्रक्ष्यभ्युपेता, 'धर्मान्'—इति वज्ज-वचन-मिर्देशः॥

तदेव वैसच्छा प्रतिजामीते,—

अन्ये क्रत-युगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे युगे । अन्ये कलि-युगे चृणां युग-रूपानुसारतः ॥ २२॥

इति। श्रम, श्रन्थ-शब्दोन धर्मस्य खरूपान्यत्वमाचष्टे, किन्तु प्रका-रान्यत्वम्। श्रन्थया, धर्म-प्रमाणं चोदमानामणि युग-भेदेन भेदा-पन्नेः । न हि, दयं चोदमा इतेऽध्येतव्या, दयनु चेतावाम्,— इत्यादि व्यवस्थापकं किञ्चिद्स्ति। प्रकारान्यते त्वस्ति दृष्टान्तः। एक-स्थाप्यि-होषस्यं सायं-प्रातः-कास-भेदेन श्रनुष्टान-प्रकार-भेद-श्रवणात्। "स्तं ता सत्येन परिविद्यामि"—इति सायं परिवि-द्यति, सत्यं त्वर्भेन परिविद्यामीति प्रातः"—इति । नगु, तचार्थ-वादेन मन्त्रः प्रकार-भेदेन उपपादितः है; "श्रुग्निकां स्वतम्, श्रसावा-

<sup>\*</sup> परे,--इति सु॰ मू॰ पुक्तके पाठः। अवरे,--इति सेा॰ मू॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> धर्मप्रधान,-इति स॰ मा॰ पृत्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> रकसाधिशामसा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∮</sup> मन्तप्रकारभेद उपपादितः—इति स॰ सा॰ पुक्तकवाः वाठः।

<sup>(</sup>१) धन्मप्रमाम,—इति हेतुगर्भविषेषसम् । चीदनागसार्थस्थैवधनीत्वात् धन्मस्य सरूपताऽन्यत्वे चादनाभेदस्यार्थसिङ्गलादितिभावः ।

दित्यः चत्यम्, श्रमिने तदादित्येन सायं परिविञ्चति, श्रमिनादित्यं प्रातः सह"—इति । एवन्तर्षि, श्रनापि, 'युग-रूपानु सारतः'—इत्य-नेन प्रकारभेदः उपपद्यते । श्रुगानां खरूपमनुष्टात्य-पुरुष-प्रक्रि-तार-तम्योपेतम्, तदनुसारे खानुष्टान-वैषयं सम्भवति । ''यथा प्रकुयात्, तथा कुर्यात्''—इति नित्य-कर्मसु निर्णीतलात् । तथासि, षष्टा-ध्याये त्यतीय-पादे विचारितम् । ''यावच्जीवमग्निहोन् जुड्यात्''— इति श्रूयते । तत्र, संग्रयः; किं सर्वाङ्गोपमंद्यारे खाधिकारः, उत्त, यदा यावन्ति प्रकोत्युपसंद्यन्ते, तदा ताविद्वरङ्गेरूपेतं प्रधानं कुर्वन्न-धिक्रयने? इति । सर्वाङ्गोपेतस्य प्रधानस्य फल-साधनलात् श्रङ्ग-वैकस्ये फलानुद्यात् सर्वे।पसंदारः,—इति पूर्वः पद्यः । (१)श्रत्र स्विज्ञनमग्निहोत्रस्येव निमित्तत्या श्रूयते, नलङ्गानाम्, सित च निमित्ते नैमित्तिकमवग्रस्थावि, श्रव्या निमित्त्वासस्थवात्, तते। अग्रवाङ्ग-परित्यागेन प्रधानं कर्त्त्वम्, तावतेव शास्त-वन्नात् फल-सिद्धः,—इति । वै।धायनस्य सरितः,—

"यथाकथिश्वित्यानि श्रत्यवस्थाः नुरूपतः । येन केनापि कार्याणि, नैव नित्यानि स्रोपयेत् । इति । पुरुष-शक्ति-तारतम्य-क्रतमनुष्ठान-वैषस्थमिति विवत्तया 'मृणाम'— दत्युक्तम् ॥

बाधायमञ्ज,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> शकावनवमुख्यतः,—इति स॰ बेा॰ पुक्तकयोः पाठः। शकावस्तृति-कृषितः,—इति तु तत्त्वकारधृतः।

<sup>(</sup>१) सिकान्तमाच अत्र होति।

श्रय, प्रतिज्ञातं वैज्ञचणं यद्भिः स्रोकैरपन्यस्यति । तम, चतुर्षु युगेषु प्राधान्येनानुष्ठातुं सुकरान् परम-पुरुवार्थ-हेतून् धर्मान् विभजते,—

तपः परं क्षत-युगे चेतायां ज्ञानमुख्यते\*। द्वापरे यज्ञमेवाहुः † दानमेवः कस्तौ युगे ॥ २३॥

इति । 'तपः' कच्छ-चान्द्रायणादि-क्षेण त्रभन-वर्क्षनम् । "तपो-भानभनात् परम्"—इति श्रुतेः । यद्यपि, दानस्यापि तपस्तं श्रूयते ;— "एतत् खन् वाव तपदत्याद्यः थः स्वं ददाति"—इति, तथापि, मात्र तद्वितम्, दानस्य प्रथमुकत्वात् । ननु, व्यासेन त्रोऽन्यथा सार्थते,—

"तपः खधर्म-वर्त्तालं श्रीचं सङ्गर-वर्ज्जनम्" । इति । नायं देशवः । कृच्छादेगपि ख-धर्म-विशेषलात् । "तप सन्ताप"—इत्यसाद्धाताहत्पञ्चस्य तपः शब्दस्य देव-श्रोषणे दक्तिर्मुख्या। स्नत्पव, स्कान्देऽभिवितम्,—

> "वेदोक्रेन प्रकारेण तथा चान्द्रायणादिभिः। बरीर-भोषणं यत्, तत् तपदत्युच्यते वुधैः"।

<sup>\*</sup> ज्ञानमुत्तमम्,-इति चेा मू पृक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यश्चिमत्याञ्चः,—इति सु॰ पुक्तको, यश्चिमत्यूषुः,—इति सु॰ मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> दानमेकम्-इति सु॰ मू॰ पुक्तके याठः।

इति । यन् तत्रेवेशकम्,-

"नाऽभी माजः, कथं, केन संसारं प्रतिपन्नवान। दत्याले। चनमर्थञ्चासपः शंगन्ति पण्डिताः"।

इति । चाऽन्यएव तप:-श्रव्हः, "तप त्रालाचने"--इत्यसाद्वाता-सद्त्यत्तेः । तत् \* तपेर्यं भ्रान-ग्रब्देन संग्रहीतम् । 'पर' ग्रब्दः प्राधान्येनानुष्टेयतामारः। तर्रि, चेतादिषु तपानाद्रियेत, इते च शान-यज्ञ-दानानि नाद्रियेरन्,-इति चेन्, न, इतर्-यावन्ति-इपा-थाः परिमंखायाः श्रनानिविचितलात् । न खलु, इदानीं कश्चिदनु-ष्टान-विधिः वन्तुमुपन्नान्तः, येन विधि-विश्रेषः ग्रङ्गोत<sup>(१)</sup> । भविष्यति तु ''वट्-कर्माभिरतः''—दत्यादिना तद्पक्रमः। युग-सामर्थे केवल-मच निरूषते । यथा, 'वमन्ते पृष्य-प्राचुर्थे ग्रीम्रे मन्ताप-वाङ्गल्यम्' —र्यादि चतु-मामर्थम्, तथा ज्ञतादि-सामर्थीन तपत्रादि-प्राचुर्यं विविचितम् । अतएव, 'युगे युगे तु सामर्थम्'--इति वच्छति । सामर्थ-ज्ञान-प्रयोजने झाभिधास्त्रते,-

'तेवां निन्दा न कर्चत्या युग-रूपादि ते दिजाः'।

<sup>\*</sup> तत्र.--इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) विधित्वस्याभावे तिंदशेषरूपायाः परिसंख्यायाः कुतः प्रक्वेति भावः। तथाहि .-- अञ्चात-ज्ञापनं, प्रवत्त्वङ्ग-प्रसिति-जनकं, खिस्धा-नामक-भदार्थान्तर-बाधकपद-घठितं वा वाकां विधिः। स च चिविधः विधिनियमपरिसंख्याभेदात्। यत्रेदमुताम्। "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पान्तिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसंखेति गीयते" **--**हति ।

इति । एतत्मामधाँ \* त्रक्षातिरपि दर्भयति,—

"तपोधर्माः कत-युगे ज्ञानं चेता-युगे स्वतम् ।

दापरे चाध्वरः प्रोक्तस्तिथे(१) दानं दया दमः"'।

इति ॥

धर्मान् विभज्य तद्दत् प्रमाणानि विभज्यंते ।—

कते तु मानवाधर्मास्त्रेतायां गौतमाः सृताः। द्वापरे शङ्ग-लिखिताः कलौ पाराश्रराः सृताः । २४॥

इति । <sup>(१)</sup>मानवादि-धन्थोक -धर्माणां प्रयुर-प्रवत्त्या गन्य-प्रामाण्य-प्रायुर्थमर्थ-सिद्धम् ॥

धर्मावदधर्माखापि वक्तुमिष्ठलात् (१) त्रधर्म-प्रापकं खान-विश्वेषं हेवतया विभज्यते,—

त्यजेहेशं कत-युगे चेतायां ग्राममृत्मृ जेत्। दापरे कुलमेकन्तु कर्तारन्तु॥ कली युगे॥ २५॥

<sup>\* \*</sup> रतत् सामर्थः, इति स॰ सा॰ पुक्तकयानीकि।

<sup>†</sup> विभनते, -- इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> मानवाधकाः,—इत्येकवचनान्तपाठः सु॰ पून्तके एवं परच।

५ पाराश्ररस्थितः, — इति सेा॰ मू॰ पुक्तने पाठः।

<sup>|</sup> कत्तारख, इति मु॰ मू॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तियाः क्षजिः।

<sup>(</sup>२) नन सते तु मानवाधर्मा इत्यादिना मानवादिधर्माणां स्तादिषु प्राच्यम् मानवादीति ।

<sup>(</sup>३) धर्मीयथा उपादेयतया वक्तिकः, तथा अधर्मीऽपि हैयतयेति भावः।

दति। पतितः प्राधान्येन यस्मिन्—एकेन राज्ञा परिपाख्यमाने \* ग्राम-ममूहात्मिन देशे निवसेत्, सदेशः सर्वे। प्रिक्ते सामर्थात् † श्रध-भीपादकः। एवं यासे योज्यम्। कुल-त्यागोनाम,—पतितस्य कुले विवाद-भोजनाद्यप्रवन्तेः। कर्व-त्यागः सभाषणादि-वर्जनम्।। त्याज्य-देशवत् निमित्तान्यपि त्याज्यानि विभजते,—

क्षते सम्भाषणादेव चेतायां स्पर्शनेन च। दापरे त्वन्नमादाय विली पतित कर्मणा ॥ २६॥

इति । इतादिष्मित्र कसौ पतित-सम्भाषणादिना न स्वयं पतित, किन्तृ वधादिना कर्मणा पतिताभवति<sup>(१)</sup> ॥

महापुरुष-तिरस्कारादौ तदीय-श्राप-परिपाक-हेतुं कालं वि-भजते,---

<sup>\*</sup> प्रतितः प्रमान् यस्मिन् येन कोन राज्ञा परिपालिते,— इति भु• पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> क्रतसामधीत्, -- इति सु॰ प्रस्तने पाठः।

<sup>‡</sup> सम्भाषणात् पापं, - इति सु॰ मू॰ पुक्तने पाठः।

९ स्पर्शनात्तया, - इति से । मृ युक्तके पाठः । चेतायाद्येव दर्शनात्, -- इति सु भू पुक्तके पाठः ।

<sup>॥</sup> दापरे त्वर्धमादाय,—इति तत्त्वकारधृतः पाठः।

<sup>(</sup>१) कत्तीरन्तु कार्यो युगे,—इत्यनेन कर्त्यृसंसर्भस्य निविद्धालात तत्वर्त्ता कर्त्वाविष पाषी भवति, न तु प्रतिताभवति। प्रतनन्तु स्वयं इतिन वधा दिकर्भविवित भावः।

हात तत् श्राणिकः \* शापस्त्रेतायां दशभिर्दिनैः। दापरे चैक-मासेन † कसौ संवत्सरेण तुः॥ २०॥ दित ॥

धर्मास तारतस्यापादकानि निमित्तानि निभजते,-

श्रभिगम्य कते दानं चेतास्वाह्रय दीयते। दापरे याचमानायः सेवया दीयते कली॥ २८॥

इति । यन प्रतिग्रहीता वर्त्तते, तत्र दाता खयं गला गुरुमिव तमभिगम्य<sup>(१)</sup> कृते दानं करोति । चेतायां प्रतिग्रहीतारमाह्रय तसी दीयते । 'चेतासु'—इति वज्ज-वचनं कृत-दापरादिषु जातावेक-वचनमिति प्रदर्शनार्थम् <sup>(१)</sup> । दापरे खयमागत्य याचमानाय प्रति-ग्रहीने दीयते । कसी न याच्जा-मानेण, किन्तु सेवया । स्हस्प-तिग्पि श्रमुं विभागमाइ,—

<sup>\*</sup> तात्कालिकः, — इति से। ॰ स॰ पुस्तकयेाः पाठः । इति तु तत्व्यवा-व्यापः, — इति सु॰ मू॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>†</sup> द्वापरे मासमाचेग,-इति सु॰ म॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> संवत्सरेख तत्, - इति से । मू॰ पुन्तने याठः।

याचमानस्य,─इति सेा॰ मू० पुस्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) स्मिगम्य विनयादिभिराराध्य।

<sup>(</sup>२) क्रतादीनां प्रत्येकं बद्धनामि भेदस्याविविच्चितत्वादेववचनम्। खिन-विच्चतभेदा व्यक्तिरेव हि जातिरित्याख्यायते। यत्रेदसुक्तम्। "खर्षकि-याकारितया भिन्नास्व हि व्यक्तयः। तास्व व्यक्तयस्यक्तभेदाजाति-बदाख्ता" इति। प्रक्रवर्धतावच्छेदकवत्तसंबन्धेनेकत्वस्याद्वयः,— इत्विष वदन्ति।

"छते प्रदीयते गला चेतासानीयते ग्रहे। दापरे च प्रार्थयनः कलावन्गमान्विते"।

दित ॥ निमित्त-कृतं तारतम्यं दर्भयति.—

श्रभिगम्योत्तमं दानमा ह्रयैव तु\* मध्यमम्। श्रथमं याचमानाय सेवा-दानन्तु निष्कलम् । ॥२८॥

इति । उत्तमलाद्यवान्तर-विश्वेषः पुराण-मारे फल-दारेखायपा-दितः,—

> "गला यत् दीयते दानं तदनना-फलं स्वतम् । महस्र-गुणमाह्नय याचितन्तु तदर्श्वम् । श्रीभगम्य तु १ यद्दानं यदा दानमयाचितम्॥ । विद्यते सागरस्थान्तस्थान्तोनेव विद्यते"।

इति ।

कलि-धर्माणामसिन् ग्रन्थे प्राधान्येन वस्त्यमाणलात् कलि-सामर्थे विशेषतः प्रयञ्चयित,—

<sup>\*</sup> माइतच्चैव,-इति मु॰ मू॰ सेा॰ मू॰ पुस्तकयेाः पाठः।

<sup>†</sup> खधमं याध्यमानं स्थात्,—इति सु॰ मू॰ पुक्तको, कानिस्ठं याध्यमानं स्थात्,—इति से १० मू॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> सेवया नियमलं भवेत्, — इति से। • मू॰ पुन्तके पाठः ।

५ जिम्मियन्त,—इति स॰ ना॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>|</sup> दानेष्वयाचितम्, - इति मु॰ यन्तवे पाठः।

\*जिताधर्मी द्याधर्मीण सत्यचैवान्दतेन च ।
जिताखार स्तुः राजानः स्त्रीभिख पुरुषाः कजी । इ॰॥
सीदिन्त चामिहाचाणि गुरु-पूजा प्रणप्यति।
कुमार्यक्ष प्रस्तयन्ते तिसान् किल-युगे सदा॥॥ ३१॥

इति । श्रधर्मास्य जयोनाम, पाद-चयोपेतलम् (१) । एकेन पादेन वर्भमानलम् धर्मास्य पराजयः । तदाइ व्हस्ततिः,—

"तियोऽधर्मस्तिभः पादैर्धर्मः पादेन गंखितः"।
इति । सत्यानृतयोधर्माधर्म-क्षपत्नेऽपि षृष्यगुपादानं धर्माधर्मावुदासत्य प्रदर्भनार्थम् । यावत् यावत् कलिर्व्विवर्द्धते, तावनावदधर्माविवर्द्धते,—इति विवचया चाराद्युदादरण-बाङ्ख्यम्<sup>(२)</sup>।
तदुनं विष्णुपुराणे,—

"यदा यदा मतां शानिर्वेद-मार्गानुसारिणाम्। तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचल्णैः।

<sup>\*</sup> जित इत्यादि स्नाकात् पूर्वम्, —'क्षते चास्यिगताः प्रासाः' इत्यादि बच्चमासः स्नोकः पठाते मृजपुक्तकदये।

<sup>†</sup> जितः सत्योखतेन च,-इति सु॰ मू॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चौरेन्तु,— हति स॰ से।॰ पुस्तकयाः, भ्टबेन्तु,— हति सु॰ सू॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> जिताः,—इति मु॰ मू॰, सेा॰ म॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> व्यक्तिम् कलियुगे तथा, - इति से । मृ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) यादचतुर्थांगः।

<sup>(</sup>२) तथाच, इदमपि उदाचरखप्रदर्शनार्थमेवेतिभावः।

न प्रीतिर्वेद-वादेषु पाषण्डेषु दया-रमः । तदा तदा काखेर्व्वद्धिरनुमेवा दिजान्तमैः"।

इति ॥

वदुक्तम्,—'तपः परं कत-युगे'—हत्यादि, तम्, हेतुमाह,— †क्षते त्वस्थि-गताः प्राणास्त्रेतायां मांसमाश्रिताः ‡ । द्वापरे रुधिरच्चैवं कली त्वन्नादिषु स्थिताः॥ ३२॥

इति । 'प्राण' प्रब्दोवायु-विशेषं वित्त-पञ्चकापेतं इदयादि-स्थाननिवासिनमाच्छे । प्राण-सिक्षपञ्च मैचेय-शाखायां विस्पष्टं श्रूयते ।
"प्रजापितर्व्वापकाऽगेऽतिष्ठत्, स नारमतेकः, स श्रात्मानमिभ्धायन्
वक्षीः प्रजाश्रस्कत, तात्रश्रोवाप्रवृद्धात्रप्राणाः स्थाणुरिव सन्तिष्टमानाः
श्रूपश्चत्, स नारमत, चेाऽमन्यतः एताषां प्रतिवेधनायाभ्यन्तरं
विशानि,—इति, स वायुमिवात्मानं कलाऽभ्यन्तरं प्राविश्वत्, स
एकानाश्रस्यत्, पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभन्नोत्यते; यः प्राणोऽपानः
समानजदानाव्यानः,—इति, श्रय योऽममूर्द्धमुत्कामयति एषवाव
स प्राणः, श्रथ योऽयमवाञ्चं संक्रामित एषवाव चेाऽपानाऽत्य योऽयं

<sup>\*</sup> दया रतिः, - इति स॰ से।॰ युक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> व्ययं श्लेशकः, 'जिताधर्मो ह्यधर्मा श्रे — इत्यादि श्लोकात् पूर्वे पठाते मू॰ युक्तकदये।

<sup>‡</sup> मांससंहिताः,—इति सु मू पुस्तके पाठः।

<sup>े</sup> द्वापरे विधरं यावत्,—इति सु॰ मू॰ पुस्तको, द्वापरे त्वमाताः प्राक्षाः,— इति चेा॰ मू॰ पुस्तको पाठः।

<sup>||</sup> काकाबद्रादिव स्थिताः,— इति सु॰ मू॰ युक्तके, कली रक्तगताः स्थताः,
- इति से।॰ स॰ पक्तके पाठः।

स्विवष्ठमन्न-धातुमपाने स्वापयित श्रिणिष्ठश्चाङ्गे समं नयित एषवाव समानाऽथ योऽयं पीताशितमुद्गिरित निगरित एषवाव सजदानेऽथ ये नैताः शिरा श्रमुखाप्ताएषवाव स व्यानः,—दित । श्रमोव पाषाणविद्वयर्थः । वाक्-चनुरादीनीन्द्रियाण्यपि प्राणाधीन-व्यापार-तात् प्राण-श्रम्देन व्यवद्वियन्ते । श्रतएव क्न्द्रागाश्रामनिन्तः;— "न वे वाचान चन्नंषि न श्रोनाण्य न मनांसीत्याचनते प्राणदत्येवाचनते"—दित । तसात् —दिन्द्रय-वायु-समुदाय-क्पं लिङ्ग-श्ररीरं लेकान्तर-गमन-चमं(१) प्राण-श्रम्देन विविचतम् । तस्य, श्रम्य-मांसादि-मये स्थून-श्ररीरे कर्म-रक्तुभिर्व्ववथते । तस्य वन्ननं तत्त्वद्यगमामर्थादस्थादिषु व्यवितष्ठते । तथा च, क्रस्ट-चान्द्रायणादिषु श्रम्नाद्यादार्षु व्यवितष्ठते । तथा च, क्रस्ट-चान्द्रायणादिषु श्रम्नाद्याद्याद्व व्यवितष्ठते । तथा च, क्रस्ट-चान्द्रायणादिषु श्रम्नाद्याद्व श्राणानां साम्राद्याव्ययेष्यस्यां सहसाऽनुपच्यात् प्राणानामयाकुलतेति क्रत-युगे तपः सुकरम् । चेतादिषु मांसाद्युपचयेण प्राणानां त्याकुलतात् तपोदुष्करम् ।

<sup>\*</sup> सिरा,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> क्षक्रचान्त्रयगाद्यर्थमाद्वारपरित्यागात्,—इति स॰ सेा॰ पुस्तक्याः पाठः।

<sup>(</sup>१) व्यापक्यात्मनः लेकान्तरगमनादिलच्या किया न सम्भवति, तसात् लिङ्गशरीरलेकान्तरगमनादिनेव तस्य लेकान्तरगमनादि-व्यपदेशः। उक्तभ, "पञ्चप्रायमनोवृद्धिदशेन्त्रियसमन्वितम्। खपदी-कृतभूतेत्थां सूच्याङ्गं भागसाधनम्"—इति। श्रीरं तावत् त्रिविधं लिङ्गश्रीरापरपर्यायंस्चाशरीरमेकम्। स्थूलश्रीरमपर परिदृश्य-मानम्। खन्यव कारणश्रीरमिवद्यारूपमित्येकेषां दर्शनम्, खिन् स्रावश्रीरं स्थूलभूतानान्तरभेदस्चाभूतमयमित्यन्येषाम्। इच्च प्रय-माक्तश्रीरद्वस्योपयागद्यति मन्तव्यम्।

यद्यपि, प्राणानां मांचाद्यात्रयेण भ्वानादिवूपकार-विशेषोदुर्लभः, तथापि, तपचे। अस्मवं वकुं तद्वर्णनम् । श्रतएव, कूर्यपूराणे, युगान्तराभिप्रायेण तपें। उन्तरं वर्णितम्,—

> "महिंसा सत्य-वचनमानृषंखं दमेाघृणा<sup>(१)</sup>। एतत्तपोविदुधीरान भरीरख ग्रीषणम्"।

दति ॥ ददानीं युग-सामर्थ-वर्णनस्य प्रयोजनमारः,—

युगे युगे च ये धर्मास्तव तव च \* ये दिजाः। तेषां निन्दा न कर्त्तव्या युग-रूपा हि ते दिजाः॥ ३३॥

इति । 'युग-रूपाः' युगानुरूपाः, काल-पर-तन्त्राः,--इति यावत्। तदुक्तमारण्य-पर्वणि,--

> "श्वमिनंद्यानगाश्चिते विद्वादेवर्षयस्तया । कालं समनुवर्त्तन्ते तथा भावायुगे युगे ।

<sup>\*</sup> तेषु तेषु च, - इति से। मू णुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> नगाः ग्रैलाः, - इति स॰ चा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) यथा ज्ञतयुगधर्मे तपिस प्रायानामस्यिगतत्वसुपयुज्यते, तथा जेतादि-युगधर्मेषु ज्ञानादिषु तेषां मांसादिगतत्वं नेप्रयुज्यते इत्याप्रश्चार्थः। ज्ञानादिव्यनुपयागेषि तप्रसादीनामसम्भवे तदुपयागोऽस्येवेतिनास-कृतिदिति सिद्धान्तार्थः।

<sup>(</sup>२) बार्ष्यंस्यमनैदुर्धम्, दमइन्द्रियनियनः। धना दया।

कालं कालं समायाद्य भराणां नर-पुत्रवाः ! । वल-वर्ण-प्रभावा हि " प्रभवनयुद्भवन्ति च" ।

इति ॥ मन्वेवं कस्ती पापिनामनिन्यतात् कृत्वं धर्माधर्म-व्यवस्था-पक-श्रास्तं विश्ववेत । तथा हि;—'जितेषधर्मी हाधर्मीण'—इति धर्कम्, तत्र, "धर्मा चर"—इति श्रूथमाणोविधिः पौद्येतः

> "नास्ति सत्यात् परोधर्मी। नानृतात् पातकं परम्। स्थितिर्दि सत्ये धर्मस्य तस्मात् मत्यं न स्रोपयेत्"।

इति राज-धर्मीयूक्तम्, तस्, त्रनृतस्यानिन्दाले वाध्येत;

"श्रदण्डान् दण्डयन् राजा दण्डांश्वेवाणदण्डयन् । श्रयज्ञामहदाप्नोति नर्कश्चेव गच्छति"।

र्ति वचनं चौरम्यानिन्द्यत्वे वार्थतः

"स्त्रीभिर्भर्नुर्व्चरां कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः"।

इति याज्ञवलको किः ;

"भक्तारं लङ्गधेद् या तु जाति-स्त्री-गुण-दर्षिता। तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वक्तसंस्थितः।"।

इति अनूतिः ;

"परित्याच्या तथा भार्था भर्त्तृत्वेचन सिंहिनी। तन देखीन चास्तीति त्यं हि वेत्य यथातथम्। सर्व-लवण-युकापि या तु भर्त्तुर्धतिकमम्।

<sup>\*</sup> वलवर्षाप्रभावा हि, - इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> भर्तवचः,-इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> संदितः, — इति सु । पुक्तके पाठः ।

करे। ति सा परित्या ज्येत्येष धर्माः समातनः"।
इति ब्रह्मपुराणे महर्षीणामुक्तिः; तदिदमुक्ति-चयं स्त्री-जितस्य "
श्रिनन्दायां वर्षाधतं स्थात्; श्रिक्कद्र-काण्डे श्रिप्रोशेष-प्रायस्मिनं
वज्रधा श्रुतम्; श्रास्रमेधिके पर्कणि पैवाणुक्तम्,—

"हातयं विधिवद्राजम् ! ऊर्द्धामिन्छन्त ये गतिम् ।
श्रा-जग्र-भवमेतत् स्यादग्रिहानं युधिष्ठिर !
न स्याज्यं घणमणेतद्यशीतयं । दिआतिभिः । यद्देतस्यां १ पृथ्यियो हि किश्चिद्धि पराचरम् ।
तत् धर्मग्रिहानस्य क्षते सृष्टं स्वयभुवा ।
माववुधन्ति ये चैतस्राम् तमसाऽऽवृताः ।
ते यान्ति नरकं धारं रौरवं नाम विश्रतम्" ।
हतिः तदेतत् । श्रुति-दयमग्रिहानावसादस्यानिन्दायां वाध्येतः "ग्रुरारनिष्टाचरणं ग्रुरारिष्ट-विवर्ज्ञनम् ।
ग्रुरास् चेवाऽकरणं भ्रानानुत्पन्ति-कारणम् ।

विवादस तथा तेन ज्ञानानुत्पत्ति-कारणम्"।

त्राचार्य-निन्दा-त्रवर्णं तद्वाधस्य च दर्भनम् (१)।

<sup>\*</sup> स्तीविजयस्य, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> अत्र, एक्तियम् , — इत्यसुद्धः पाठः सर्वे व्येव पुस्तकेष् ।

<sup>‡</sup> दिजादिभिः, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> यचैतन्यं,---इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>🍴</sup> तदेतत् --इति सु॰ मृक्तके नाक्ति।

<sup>(</sup>१) बाधी बन्धनादि दुःखम्।

रित स्कान्द-पुराण-वचन्मु, एतच गुरु-पूजा-प्रणामस्य अनिन्दायां वाध्येत ;

"प्राप्ते तु दादश्चे वर्षे यः कन्यां न प्रयक्किति । मासि मासि रजसायाः पिता पिवति शोणितम्" । इति यम-वचनम्,

"पितुर्यहे तु या कन्या रजः प्रश्रत्यमंद्धता।
भूष-इत्या पितुस्तस्याः सा कन्या त्रवली स्वता"।
इति वचनम्, निरुभयं कुमारी-प्रसवस्थानिन्दायां वाध्येत। ततः
कथमनिन्दा? इत्यत श्राह,-

युगे युगे तु सामर्थ्य प्रोषं मुनि-वि-भाषितम्॥। पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं विधीयते॥ ३४॥

इति । 'ग्रेवम्' श्रविष्टं तत्तदयुग-सामर्थं सुनिभिर्न्यैर्व्धिशेषेष भाषितम् । तथा चार्ष्य-पर्व्याण पयते,—

> "क्ततं नाम युगं श्रेष्ठं यत्र धर्माः सनातनः। क्रतमेव न कर्त्तवां तिसन् काले युगोत्तमे।

गुक्स श्रृषा प्रसाशस्य, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्राप्ते दादश्मे,--इति स॰ से।॰ पुन्तकये।ः पाठः।

<sup>‡</sup> वचनम्,—इति मु॰ पुस्तके नास्ति।

<sup>🔈</sup> युगसामर्थाविषेषु,—इति सा॰ मू॰ पुत्तके पाठः।

<sup>॥</sup> मुनिभिभाधितम् ,— इति मु॰ मृ॰ पुन्तके पाठः।

ण प्रधीयते,—इति सु॰ मृ॰ पृत्तके पाठः ।

न तत्र धर्माः सीदिन्ति न जीर्यन्ते च वै प्रजाः । ततः कतयुगं नाम कालीन गुणतां गतम्। क्रते युगे चतुष्यादशातुर्वर्णञ्च प्रायतम् । एतत् कृतयुगं नाम त्रीगुष्ड-परिवर्क्तितम् । पादेन ग्रस्ते अधिकीरकतां याति चाचुतः । ज्ञान-प्रवृत्तास्य नराः क्रिया-धर्य-परायणाः । तते।यजाः प्रवर्तने धर्मास विविधाः कियाः । ख-धर्म-खाः कियावन्ते। जनास्त्रेता-युगेऽभवन्। विष्णुः पीतत्वमायाति चतुर्द्धा वेदएवच । महासा भूरि विभंगः महो कश्चिदवस्थितः । मळात् प्रचावमानानां व्याधवीवद्वीः भवन् । कामार्खापद्रवासीव तथा दैवत-कारिताः। काम कामाः चार्थ-कामायज्ञांस्वनिक चापरे। एवं दापरमामाद्य प्रजाः चीयन्यधर्मतः । पादेनैकेन कौन्तेय! धर्मः कलि-युगे स्थितः। वेदाचाराः प्रशास्यन्ते धर्मायज्ञ-कियाखया । माध्योत्याध्यस्तन्त्री-देश्याः कोधादयस्त्रथा<sup>(१)</sup>" ।

## इति । तत्रवन,—

<sup>\*</sup> इदं श्लाकार्क्षं मु॰ पुक्तके नाम्नि । † सत्येनास्येव विभंग्रोसत्ये कश्चिदवस्थितः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) श्राधिर्मानसी यथा। याधिः प्रसिद्धएव। सन्त्री निद्राप्रमी स्वेगरिति-केषः।

"त्राह्मणाः चित्रयावैद्याः मंगिरन्ते" परम्परम् । ग्रह्न-तुत्त्वाभविद्यन्ति तपः-मत्य-विवर्क्तिताः । खभावात् कूर-वर्षाण्यान्योन्यम् चविष्रद्विताः । भवितारानगः मर्वे मंग्राप्ते थुग-मंख्ये" ।

रत्यादि । ब्रह्म-पुराणेऽपि,—

"दीर्घ-कालं ब्रह्म-चर्यं धारणञ्च कमण्डलेः ।

गोचानमाह-मपिण्डान्तुं विवालेगो-वधक्तया ।

नराय-मेधा मद्यञ्च काली वर्च्य दिजातिभिः" ।

क्रतुरपि,—

"देवगच स्तोत्पिक्तिं कन्या न दीयते। न यद्ये गो-वधः कार्यः कलौ न च कमण्डलुः"। इति । पुराणेऽपि,—

'जहायाः पुनस्दाहं जोशंग्रं गी-वधन्तथा।
कती पश्च म कुर्त्वीत स्नाह-जाथां कमण्डलुम्'।
दित । तथा, प्रन्येऽपि धर्मज-समय-प्रमाणकाः १ धिन्त, —
'विधवायां प्रदेशत्पत्ती देश्वस्य नियोजनम्।
वालिका-ऽचनयोन्योश्च वरेणान्येन मंख्नितः।
कत्यानाममवर्णानां विवाहश्च दिज्ञातिभिः।

<sup>#</sup> संग्रिरनाः,—इति मु॰ पुग्तको पाठः।

<sup>†</sup> च्याभश्राङ्कताः, — इति स॰ से। ॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>🛊</sup> सपिग्डान्वा,—इति यत्रान्तरे पाठः।

<sup>§</sup> धम्ल ज्ञप्रमाणकाः- इति स॰ चा॰ पुन्तकयाः पाठः।

(१) श्वाततायि-दिजायाणां धर्म-युद्धेन हिंसनम्। दिजस्वाध्यो तु निर्याणं श्रोधितस्वापि संग्रहः(१) । स्व-दीना च सर्वेषां कमण्डलु-विधारणम्। महाप्रस्थान-गमनं गो-संज्ञतिस्य गो-सवे(१) । सौनामस्यामपि सुरा-ग्रहणस्य च संग्रहः(॥) । श्रीप्रहेशन-इवन्यास्य लेहेशलीढ़ा-परिग्रहः । वान-प्रस्थात्रमस्थापि प्रवेशोविधि-चोदितः । वन-खाध्याय-सापेन्यस्य-सङ्कोचनन्त्रस्याः(१) ।

- \* दिजस्याध्वी तु नै।-यातुः,—इति निर्मयसिन्धौ पाठः।
  † सीक्षांतेन्द्वा परियन्दः,—इति सु॰ पुस्तने पाठः।
- (१) बाततायिनच,—"अग्निदागरदचीव ग्रास्त्रपाणिर्धनापदः। चेत्र-दारापद्वारी च मड़ेते चाततायिनः"—इति स्मृत्वृक्ताः।
- (२) दिजानां समुद्रयाचा, समुद्रयाचायां क्रतायां प्रायखित्तशोधितस्यापि संग्रहेत व्यवहारः।
- (३) ग्रीसंच्यमिर्गावधः।ग्रीसवीयाग्रविधेयः।
- (8) सुरायक्षं सुरायकः। (यकः पात्रविश्वेषः)। तद्यक्षात्र, "सुरायकं यक्षाति"—इत्यादिना सौत्रामन्यां विक्तिः। सुरायक्षास्य तत्वर्तः संयकः इति वार्थः।
- (प्) खिंचिन्द्रेश्व द्वयते यया, सा खिंचिन्द्रेश्वचनी वैकङ्गतस्कृत्। तस्या खिंचिन्द्रवन्याह्रताविष्टिपाद्यनार्थं वेद्दर्गं कीढ़ायाच तस्याः परिग्रहः।
- (६) रुप्तमिष्ठेष्टादि, साधायावेदाधायनम्। तत्सापे जमग्री प्रकासः,
  -"रवाहात् मध्येत विभोयोपिवेदसमन्त्रितः।

प्रायश्चित्त-विधानस्य विप्राणां मरणानिकम् । संगर्ग-देषः स्तेनासैर्महापानक-निक्कृतिः (१) । वरातिथि-पित्तभ्यस्य पप्रदूषाकरण-क्रिया (१) । दत्तीरसेतरेषान्तु पुत्रलेन परिग्रहः । सवर्णान्याङ्गना-दृष्टीः संगर्गः ग्रोधितरिषि । श्रयोनी मंग्रहे बत्ती परित्यागोगुरु-स्तियाः (१) । श्रामिनं। चैव विप्राणां (१) सेम-विक्रयणं तथा । पद्मकानग्रनेनान्न-हरणं हीन-कर्मणः (१) ।

<sup>\*</sup> सवर्षानां तथा दशी,-इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>†</sup> धयानी संग्रहावित्ते,-इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ां</sup> सामिनं, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) संसर्भदेशवन्तेयान्यगद्यापातकनिष्कृतिः, — इति निर्धयसिन्धौ पठितं व्याख्यातञ्च; संसर्भदेशवन्तेयेतरमद्यापातकत्रये ब्रह्महत्या-सुरापान-शुक्तन्यग्रमनरूपे ज्ञानकते या निष्कृतिर्मरणरूपेति।

<sup>(</sup>२) उपाकरणमभिमन्त्रणपृत्विकद्दननं तच ग्रह्योत्ते मध्यकीख्यकर्मीण वरातिथये विद्वितम्। पिल्थ्यसास्कारी निहिस्तम्।

<sup>(</sup>३) खयानौ शिष्यादौ। "चनसमु परित्याच्याः शिष्यगा"— हत्यादिना तत्परित्यामोविक्तिः।

<sup>(</sup>१) श्रस्थिसञ्चयनं मरणाचतुर्थाहादौ विहितम्। श्रद्धस्य तदुत्तरं विह्नितः।

<sup>(॥)</sup> शामित्रं यागे विश्वितम् शमितुः ऋत्विभिवशेषस्य कर्मा ।

<sup>(﴿)</sup> अज्ञाभावात् षड्भक्षमनश्रतः "वृभुच्चितस्त्राचं स्थित्वा धान्यमहाद्य-रणद्वरेत्"—इत्यादिना अज्ञहर्यां विचितम्।

ग्रहेषु दास-गोपाल-कुलिम नाई-सीरिणाम्।
भोज्यास्त्रता, ग्रहस्थस-तीर्थ-सेवाऽति दूरतः।
णिष्यस्य गुरु-दारेषु गुरुवदृत्तिरीरिता\*(१)।
णापदृत्तिर्दिजाय्याणामश्वस्तिनस्ता तथा(१)।
प्रजार्थन्तु दिजाय्याणां प्रजाऽरणि-परिग्रहः(१)।
प्रजार्थन्तु दिजाय्याणां प्रजाऽरणि-परिग्रहः(१)।
प्रजास्त्राणां प्रवासितं मुखाग्नि-धमन-किया(४)।
यतस्तु सर्व्य-वर्णेभ्यों भिचा-चर्या विधानतः।

- \* गुरुवदुत्तिश्रीजता,-इति निर्श्ययसिन्धौ पाठः ।
- † यतेस सर्व्ववर्षेषु,-इति निर्मयसिन्धौ पातः।
- (१) निष्ठितत्रचाचारियोगुरौ परेते गुरुदारेषु गुरुवद्विर्मन्वादिभिः क-चिता।
- (२) धापि सर्वतः प्रतियहै। (नन्तरस्ति ख ब्राह्मणानां विष्टिता । ध्यय-स्तिनकता स्विदिनमात्रनिर्व्वाहे। चित्रधनत्वम् । श्वाभवं श्वत्तनं तदस्य पुरुषस्यास्ति, — इति मत्वर्धीयहकः । यथात् नश्र समासः । ध्ययस्त्रनि. कत्वद्व ब्राह्मणस्य "ध्यश्वस्तिनशस्य वा"—इति मन्वादिभिर्व्वाहितम् ।
- (३) जातकमा होमे सन्तिजीवनार्धमरशिपरियष्टः कस्याचिक्राखाया-मुक्तः।
- (8) दारेखियं निचिष्य सामिकानां प्रवासः कर्म्मप्रदीपादी विद्यतः "निः-चिष्यामि खदारेषु परिकष्य दिजं तथा प्रवसेत् कार्य्यवान् विद्यः"— इत्यादिना । तस्यैवाच "ब्राह्मश्यानां प्रवासित्वम्"—इत्यनेन परामर्गः। मुखाभिधमनद्य, "मुखेनके धमन्याद्यिम्"—इत्यनेन विद्यतम्।
- (प्र) वजात्कारादिदुक्छीसंग्रह्य, "वजात् प्रमण भृता चत्"—हवादि-मा विद्यितः।

नवादने दश्राहश्च दिचणा गृह चोदिना(१)।

ब्राह्मणादिषु प्रहृद्ध पचनादि-कियापि च।

स्ग्विम-पतनाद्येश्च ट्रादि-मरणन्नथा(१)।

गो-हिति-शिष्टे पयि शिष्टैराचमन-क्रिया।

पितापुच-विरोधेषु साचिणां दण्ड-कच्चनम्।

यच-सायं-ग्रहत्वश्च स्रिरिभिस्तत्व-तत्-परैः †(१)।

एतानि लोक-गृष्ट्यथं(४) कलेरादे। महात्मिः।

समयश्चापि(४) साधूनां प्रमाणं वेदवद्भवेत्।

इति । (१)तद्क्रमापसम्बनापि,—"धर्मज्ञ-समयः प्रमाणं वेदाख्य"— इति । एवमन्यद्णुदाद्दार्थम् । यथा, मुनिभिस्तत्तत्-युग-सामर्थः विधि-निषेधाभ्यां विश्रेषेण भावितम्, तथा, विद्दितातिकम-निषि-द्वाचरणयोः प्रायिक्षत्तमपि चिरन्तनेन धराश्ररेणेकम् । प्रवन्ते द्वि धद्ध-पराश्ररस्य वचनानि,—

धतेः सायं ग्रन्थ्यत्वं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।
 तक्तदर्श्विभः,—इति निर्वयसिन्धौ पाठः ।

<sup>(</sup>१) नवादके दशाइख, — "दशाइनेव सुध्येत भूमिछच नवादकम्" — इत्यादिनाक्तम्। "गुरवे वरं दत्ता" — इत्याद्यक्ता दिल्ला।

<sup>(</sup>२) स्तब,—"रुद्धः ग्रीचसुते र्रुप्तः प्रत्याख्यातिभधन् क्रियः। श्वात्मानं घातयेरान्तु"—इत्यादिना विश्वितम्। स्मृथ्यदेशः।

<sup>(</sup>१) "यचसायंग्रहे।मुनिः"-इलनेन विक्तिं यचसायंग्रहतम्।

<sup>(</sup>в) मुक्तिः रचा।

<sup>(</sup>५) समयः सम्बत् प्रतिचा इति यावत्।

<sup>(﴿)</sup> साधूनां समयस्य प्रशासाममापनाने नाप्यक्षाम् इत्यर्थः।

"जराय-जाय-जासेव जीवाः मंस्वेद-जास ये। श्रवधाः मर्काविते बुधेः ममनुवर्णितम्। निस्त्रयार्थं विबुद्धानां प्रायस्त्रित्तं विधीयते। श्रवस्त्र-ग्रतमेकन्तु यदि प्राणिर्व्योजयेत्। उपाय्येकादमादधात् प्राणायामांस्तु षोड्गां। चि-स्वानमुदके कला तस्त्रात् पापात् प्रमुच्यते। श्रव्यमद्धतु विभुणं प्रायस्त्रित्तं विधीयते। श्रविमद्धतेतु विभुणं प्रायस्त्रित्तं विधीयते। श्रवेन विधिना वाऽपि स्थावरेषु नमंग्रयः। कायेन पद्धां हस्ताभ्यामपराधादिमुच्यते। चतुर्गुणं कर्म-कृते दिगुणं वाक-प्रदृषिते । कृत्वा तु मानमं पापं तथैवैक-गुणं स्थानन्"।

दित । 'च'कारे। याज्ञवलका-मन्वादि-समुचयार्थः । प्रसिद्धा हि तदीय-प्रन्येषु प्रायश्चित्ताध्यायाः । पराश्चर-ग्रहणन्तु कलि-युगाभि-प्रायम् । सर्वेद्धेव कल्पेषु पराश्चर-सरतेः कलि-युग-धर्म-पच-पाति-लात् प्रायश्चितेष्वपि कलि-युग-विषयेषु पराश्चरः ग्राधान्येनादर-णीयः । श्वतः, पराश्चर-मन्वादि-प्रोक्तं प्रायश्चित्तं तत्तत्-पाप-परिद्धा-राय विदत्-परिषदा विधीयते । एतदुकं भवति,—नाना-मुनिभि-सात्तद्-युग-सामर्थस्य प्रायश्चित्तस्य प्रपश्चित्वात् तदुभयं पर्यालेख्य

<sup>\*</sup> धनस्थिमस्पमेकतु, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> दादग्र, - इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> चस्थिवन्धेषु,—इति सु॰ पुन्तके पाउः।

वाक्यदूथिते,—इति स॰ से। ॰ पुस्तक्षयाः पाठः ।

निन्दाऽनिन्द्योः व्यवस्या कन्यनीया । यः पुरुषोयुग-सामर्थमनु-स्रायं विहितानुष्ठानं प्रतिषिद्ध-वर्ज्ञानं प्रमाद-क्रत-पापस्य प्रायिष्य-सञ्च कर्त्तुं प्रकोऽपि न कुर्यात्, तदिषयाणि,—

"भूष-स्था पितुस्तर्यं सा कन्या रवली स्थता"। राधादि-निन्दा-वचनानिः श्रम्न-विषयं तिषां निन्दा न कर्मथा'— स्थादि वचनम्। श्रमण्य भैवागमे १ पद्यते,—

"श्रत्यन्त-रेश-युक्तेऽङ्गे राज-वार-भयादिषु। गुर्विश-देव-इत्येषु नित्य-दानी न पाप-भाक्"। दति। तस्मात् न केऽपि धर्बाधर्ष-शास्त्रस्य विञ्जवः—दिति॥

भनु, जन-प्रकारेण युग-शागर्थाश्वाशेषस्थानेक-प्रश्च-परिचयम-भारेण दुर्व्वाधलात् कथं मन्द-प्रज्ञानामकनपायुवां युग-शामर्थानु-शारिणसातुर्व्वर्ध-समाचारस्य निर्णयः? रत्यतन्त्रारः,—

<sup>\*</sup> निन्दानिन्द्रयोः, - इति स॰ से। पुलाकयोः पाठः।

<sup>†</sup> युगसामर्थ्यमनुस्रत्व,—इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> श्रत्यमेव सर्वेत्र पाठः। यत्र्यान्तरे तु "पितुक्तस्याः" - इति पाठः।

सौरागमे, ─इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>॥</sup> धम्मद्रास्त्रस्य, - इति म॰ से। पुस्तकयेाः घाठः।

पूर्वप्रधायाम्,—(१) 'मन्वेदं कको पापिनामनिन्दालात्'—इत्वा-दिना सन्दर्भेष भूमिकायां यः पूर्वपद्य उपकानाः, तस्य सिडानाः भिदानीमाष्ट्र एतद्क्षां भवतीत्वादिना ।

## श्रहमधैव तत् सर्वः मनुसृत्य द्ववीमि वः । चातुर्व्वर्ण्य-समाचारं ऋखन्तु मुनि-पुक्तवाः ! †॥३५॥

इति । श्रनुस्त्याः मर्जस्य मंत्रलयाभिधानात् मन्दानामणेतत् सुरहम् । 'श्रम्थेव'—इति काल-विस्नम्न-निषेधात् श्रन्यायुषामण्य ग्रन्थे
निर्णयः सुस्रभः । स्वारावर्णाश्चातुर्व्वर्णम्, तस्य समाचाराधर्मः ।
श्राचार-श्रव्दः श्रील-पर्यायः स्त्रौकिकं दत्तमावष्टे (१) । समीचीनः
श्रिष्टाभिमतश्चाचारायस्य धर्मस्य कार्णवेन वर्त्तते, सेऽयं यजनयाजनादि-कर्म-स्त्रणोधर्मः समाचारः । श्रतएव, श्राचार-धर्मयो
र्मतु-हेतुमदूरेण भेदं बद्धति ; 'श्राचाराधर्म-पासकः '—इति ।
श्रुतिस्य धर्माचारौ भेदेन व्यपदिश्रति ;—"यथाकारौ यथाऽऽचारौ तथा भवति"—इति । श्रुत्यन्तरे च कर्म-द्रत्तयोभेदश्राधायते ;—
"श्रथ, यदि ते कर्म-विचिकित्सा वा स्त्र-विचिकित्सा वा स्थान्"
इति । यद्यपि,—

'ऋणु पुत्र ! प्रवच्छामि ऋत्वन्तु मुनि-पुद्भवाः !'। इत्यप्रमत्तवं पूर्वमेव विहितम्, तथापि युग सामर्थ-प्रपञ्चनेन

<sup>\*</sup> तद्धमी, — इति स॰ से।॰ सु॰ मू॰ घुस्तकेषु पाठः। तत्धमी, इति से।॰ मू॰ धुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ऋषिपुद्भवाः,--इति स॰ सा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>1</sup> अनुस्त्रतस्य,--इति स॰ सा॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) इसं चरित्रम्। सीकिकपदेन, ''वद्मास्यता देवपिटभक्तता''—इत्यादि द्वाराताध्वतम् । सीकिकपदेन, ''वद्मास्यता देवपिटभक्तता''—इत्यादि

व्यवित्रतात् नदेव पुनः सार्थते । ऋष वा, पूर्वीकं युन-मामर्थ-व्यवण-विषयम्, इदन्तु धर्म-त्रवण-विषयम्, इत्यप्नक्तिः॥

वच्छमाण-धर्म-जातस्वां परम-पुरुषार्थ-हेतुनां कैसुनिक-न्वा-येन(१) श्रभिधातुं यन्य-पाठ-तदर्थ-जाने(१) प्रशंसति,-

पराश्रर-मनं पुग्यं पविचं पाप-नाश्रनम्। चिन्तितं ब्राह्मणायीय धर्मा संखापनाय च ॥ ३६॥

इति । पराश्वरेण प्राक्तं यन्थ-जातं 'पराश्वर-मतं', तच पाठ-माचव पुष्य-प्रदम्। पुष्यञ्च दिविधम्, -- दष्ट-प्रापकमनिष्ट-निवर्त्तकञ्च। तद्भयं 'पवित्र-पापनामन'-मन्द्राभ्यां विवच्यते । तदेव ग्रत्य-जातं 'चिन्तितम्' ऋर्षताविचारितं सत् पूर्व्वत् पुष्ण-प्रदं भवति । अर्थ-विचारस्य प्रयोजनं देधा, स्वानुष्ठानं परापदेशय । तद्भर्य 'ब्राह्मस'—द्वादि-पद-दयेने।चते । ब्राह्मणसार्यात्राह्मणनिमित्तं? खधमीनुष्ठानिमिति यावत्। 'धर्म-शंखापनम्' परेषां धर्मीापदे मे-

<sup>\*</sup> इदन्तु श्रवणं धर्माविषयम्, - इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> धर्माज्ञानस्य,-इति स॰ सा॰ युक्तकयाः याठः।

<sup>†</sup> पराष्ट्यं मतं,--इति सा॰ मू॰ पुन्तके, पाराष्ट्रमतं,-इति सु॰ मृ॰ पुस्तके पाठः।

काञ्चार्यात्राञ्चार्यात्राचार्विमत्तं,—इति मु॰ पुत्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) केमुतिकन्यायस,-- "समवायस यत्रैषां तत्रान्ये बहुवामलाः। नृनं सर्वे द्वयं यान्ति किमुतेवं नदीरअः"-इति इन्दोग्रपरिशिष्टना-क्यादुक्रेयः ।

<sup>(</sup>२) दितीयादिवचनानां पदमिदम्।

नानुष्ठापनम् । यदा, ग्रन्थ-पाठ-तदर्थ-ज्ञानयोरपीदृशे। महिमा,
तदा किंमु वक्तव्यम् : श्रनुष्ठानं पुरुषार्थ-हेतु:.—द्दिति<sup>(१)</sup>। युक्तक्षेतत्,
पराश्वरस्य पुन्तस्य-विश्वष्ठ-प्रसाद-सञ्ध-वरेण सर्व्य-शास्त्र-इदयाभिश्वत्वात् । तथा च, विष्णु-पुराणम्,---

"वैरे महित मह्वाकात् गुराग्स्थात्रिता समा।

तया, तसात् समस्तानि भवान् प्रास्ताणि वेत्यिति!।

सन्तर्भ समुच्छेदः हं कोधेनाऽपि यतः हतः।

तया, तसात्महाभागः ददास्यन्यमहं वरम्।

पुगण-मंहिता-कर्त्ता भवान् वत्यः भविष्यति।

देवता-पाग्मार्थञ्च यणावदेत्यते भवान्।

प्रतन्ते च निवन्ते चं हो कर्माण्यस्य-मस्ता मितिः।

मत्-प्रमादादमन्दिग्धा तव वत्सः भविष्यतिः।

हत्याचार-काण्ड प्रथमाध्याये त्राचारावतारः समाप्तः॥।।।

## (॥ ग्रन्थानुक्रमणिका समाप्ता॥)

<sup>\*</sup> सन्न, 'ब्राह्मग्रेत्यादिपदयारर्थः' इत्यधिकः गाठः स॰सा॰ पुस्तकयाः।

<sup>†</sup> इदयासिज्ञलम्, इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ो</sup> स्वा , 'इति'—इत्यधिकः पाठः मु॰ पृथ्तके । स धासकृतः, पर्यचना-नामपि विष्णुग्राणीयत्वन मध्ये 'इति' प्रव्दस्यायुक्तत्वात् ।

१ समच्चेरः, -- इति सु॰ प्रत्ते पाठः।

<sup>लक्संणि त्यमला,—इति स॰ सेा॰ पुन्तकयोः पाठः ।</sup> 

<sup>(</sup>१) तदनेन केंमुतिकन्यायः प्रक्षतं समर्थितः, -- इति मन्तव्यम्।

<sup>(</sup>२) कामनापूर्वकं जियमायं काम्यं कर्मा प्रशिर्षटित्तिहेत्तात् प्रस्तं, व्रद्धान्नानामपूर्वकं जियमायं निस्कामं क्राञ्च संसारित्दित्तिसाधन-स्वात निद्यत्तम्यतः। तद्त्रं अन्ताः ''इह चामुच वा काम्यं प्रस्तं कर्मा क्रिकेतः। निस्कामं त्रान्वक्रिकः निद्त्तम्पदिस्यते''—इति।

त्रयाचारे। निरूष्यते । यत् पृष्टम्,—
'चातुर्व्वर्ष्य-समाचारं किञ्चित् साधारणं वद' ।
दित, तचीन्तरमाइ,—

चतुर्णामपि वर्णानामाचाराधर्मा-पालकः। श्राचार-अष्ट-देशानां भवेडमीः पराङ्मुखः॥ ३०॥

इति । श्राचारस्याचय-चितरेकास्यामेहिकामुश्रिक-श्रेयोहेतुत्वम्, श्रा-चार-सक्ताच, श्रामुशासनिके पर्वस्थिभिहितम्,—

"श्राचाराक्षभते ह्यायु राचाराक्षभते श्रियम्।
श्राचारात् कीर्त्तमाप्तेति पुरुषः प्रेत्यः ।
दुराचारादि पुरुषे निहायुर्व्धिन्दते महत्।
यमिन् चास्य भतानि तथा परिभवन्ति च।
तस्मात् कुर्व्यादिहाचारं यदीक्छेद् भितमात्मनः।
श्राप पाप-प्ररीरस्य श्राचारोहन्यस्वचणम्।
श्राचार-स्वच्योधर्मः सन्तस्राचार-स्वच्याः।
साधूनाद्य यथावन्तमेतदाचार-स्वच्याः।

<sup>\*</sup> चायु, - इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> न सन्ति,-इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यदिष्केत्, इति सु॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) ग्रेल परकाका।

इति । इारीताऽपि स्वरति,—

''साधवः जीण-देशाः खुः मच्छन्दः साधु-वाचकः । तेवामाचरणं यनु सदाचारः सज्ज्यते ॥

इति । मनुर्याइ-

"तसिम् देशे यश्राचारः पारम्पर्य-क्रमागतः । वर्षानां सान्तरासानां स सदाचारजच्यते"(१)।

इति । सन्तः प्रिष्टाः । तेषां खरूपमार भगवान् वेधायनः । "प्रिष्टाः खणु विगत-मत्पराः निरहङ्गाराः कुर्मा-धान्याः (१) त्रली-णुपाः रम्भ-र्प-लोभ-मार-क्रोध-विवर्ष्णिताः"—इति । त्रार्ष्य-पर्कणि,—

"श्रद्धाः अम-सम्बद्धाः श्रिष्टाचाराभवन्ति ते ।

<sup>\*</sup> इताऽपि,--इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यस्मिन्, -इति सु॰ युक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> मनुरप्राइ- - इत्वादि, 'इति'—इत्यनाः पाठानास्ति सः सा॰ एसा-कयाः।

बीधायनः, ─रित स॰ सेा॰ पुलाकयोः पाठः । एवं सर्व्वत्र ।

<sup>(</sup>१) तसिन् देशे ब्रह्मावर्त्तदेशे। इदं हि पूर्वमुक्तम, — "सरसती-दध-बत्योर्द्दवनद्योर्थदन्तरम्। तं देव-निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचलते"— इति। पारम्पर्यक्रमागते। निवदानीन्तनः। खन्तराकाः सङ्घीर्याः।

<sup>(</sup>२) 'वर्षनिकी है। चित्रधान्यादिधनः कुम्भीधान्यः, इति कुसू क्रमट्टः। 'कुम्भो उद्युका, वाग्यासिकधान्यादिनिषयः कुम्भीधान्यकः'— इति मेधातिथिः।

वैतिश-तृद्धाः ग्रुवयोष्टलत्रकायग्रस्तिनः । गुरु-ग्रुश्रुववोदान्ताः ग्रिष्टाचाराभवन्ति ते" ।

दित । अन, शिष्टानामिश्मितादया-दाचिष्य-विनयाद्यन्तित्वस्य-विग्रेषत्राचारः,—रत्युकं भवति। स त्राचारः त्रौतं स्नार्कञ्च धर्मः पास्त्यति । धर्मा-विषातिनां नैर्घृष्ट-क्रोधादीनामभावात् । त्रमित वाचारे विरोधि-सद्भावात् धर्माएव न प्रवक्तते, कथित्रत् प्रवक्ती-ऽपि परावक्तते । चेऽयं धर्म-पास्तकत्राचारसतुर्णां वर्णानां साधा-रणः । तनु, 'किश्चित् साधारणं वद,'—रति धर्मः प्रष्टः प्रत्युक्तर-म्याचार-विषयम्,—रति न सङ्गक्तते,—रति चेत् । न, निमित्त-नैमित्तिकयोराचार-धर्मयोरभेदस्य विविचितत्वात् ॥

ददानीं ब्राह्मणस्यासाधारणं धर्मं दर्भयति,—

षट्-कर्माभिरतानित्यं देवता-ऽतिथि-पूजकः। हुत-प्रेषन्तु भुज्जाने। ब्राह्मग्रीनावसीद्ति॥ ३८॥

रति । यजर-याजनाध्ययनाध्यापन-दान-प्रतिग्रहाः षट् कर्माणि । तदाद मनुः,—

"श्रधापनं चाध्यनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहसापि षट् कर्माण्य-जन्मनः" ।

<sup>\*</sup> श्रीतं सार्त्तं स्, -इति स॰ से। प्रसक्यार्गाति।

<sup>†</sup> तत् वयस्ति, -- इति सु॰ पुन्तवे पाठः।

<sup>‡</sup> भुद्रीयात्, -- इति से। मृ पुक्तके पाठः।

इति। श्रवाधापनं कृषी-पुराणे प्रपश्चितम्,—

"एवमाचार-सम्पन्नमात्मवन्तमदाभिक्तम् ।

वेदमधापयेद्धर्मा-पुराणाङ्गानि नित्यमः ।

संवत्परेगिति प्रियो गुरुर्ज्ञानमिनिर्द्मिन् ।

ग्रमते एष्कृतं तस्य प्रियस्य वस्तागुरः ।

श्रावार्य-पुत्रः श्रुश्रूषुर्ज्ञानदेश्वार्याक्तः श्रुत्यः ।

श्राप्तः श्रकोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्वाप्यादम् धर्मतः(१) ।

श्राप्तः श्रकोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्वाप्यादम् धर्मतः(१) ।

श्राप्तः प्रयोऽष्य विधिवत् षड्धाप्यादिकान्तमः" ।

श्राप्तः प्रियोऽष्य विधिवत् षड्धाप्यादिकान्तमः" ।

इति । विष्णुरणास्,—"नापरी जितं याजयेत् नाध्यापयेत् नापनयेत्"— इति । विष्णुरः,—

विद्या इ वे आञ्चणमाजगाम गोपाय मां वेवधिकेऽइमिसा। श्रस्थकायागृजवे त्रठाय न मां त्रूयावीर्थवती तथा खाम्"॥

इति । श्रधापने नियममाद यमः,—

"सततं प्रातद्त्याय दन्त-धावन-पूर्वकम् ।

स्नात्वा जला च शिथेभः कुर्यादधापनं नरः" ।

इति । सन्विष,-

त्रधेसमाणम् गुर्हानित्यकालमतन्त्रितः। अधीस्त्र भा दति त्रूयादिरामाऽस्त्रिति वा रमेर्!

<sup>(</sup>१) सः जातिः। तरते जाचार्यमृत्रादया दश अध्याप्याः।

दित । त्रध्येष्यमाणः शिष्यः, तं प्रति वैदसुचारिय्यन् प्रतिदिनमधा-पन-प्रारम्भे त्रतन्त्रितः,—"त्रधीव्य भोः"—दित बुवन्तार्भेत, समाप्ते। "विरामाऽस्तु"—दित बूवनुपरमेतः द्रश्वर-प्रीतयो । एतत् सर्वमभि-प्रेत्य श्रुतिराइ,—"त्रष्टवर्षं ब्राह्मणसुपनयीत तमधापयीत"—दित ।

श्रव प्रभाकरे। मन्यते, — 'खपनयीत' — इति नयतेरात्मनेपदस्य श्राचार्य-करणे पाणिनिना स्वचितत्वात् (१) खपनयनाध्यापनयो श्वाचार्यन्त्रा-किमावलेनेक – कर्वकत्वात् (१) श्राचार्यत्व – कामाऽध्यापनेऽधिकारी। श्रत-एव मनुना स्मर्थते, !—

"जपनीय तु यः ग्रियं वेदमधापयेद्विजः। य-कन्पं स-रहस्रञ्च तमाचार्यं प्रवचते"॥

इति । एवं चाध्यापन-विधा सुखिते सत्यध्ययनस्य पृथािवधिनं कस्प-नीयोभविष्यति ; विहितस्याध्यापनस्याध्ययनमन्तरेषानुपपत्तेरध्ययन-स्यार्थ-चिद्धलात् (१) । ननु, नाध्ययन-विधा कम्पना-देषि।ऽस्ति,

<sup>\*</sup> खध्येष्यमागः शिथं प्रति,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> र्श्वरशितये,---इति नास्ति ग्रा॰ पुस्तके।

<sup>‡</sup> उपनयीत, — इत्यादि,सार्याते, — इत्यन्तः पाठः स॰ सा॰ मुन्तकयार्भसः।

<sup>(</sup>१) "सम्माननोत्मर्जनाचार्यकरण-ज्ञान-स्ति-विग्रयन-खयेषु नियः" (१७० १॥० १॥ स्व स्व ) इति पार्शिनिस्त्रम्।

<sup>(</sup>२) " खद्यवधं ब्राह्मग्रम्पनीयत तमध्यापयीत"—इति श्रुष्टा तयोरेक-कर्षकत्मनगम्यते । तत्त तयोरङ्गाङ्गिभानमन्तरेग्र नोपपद्यते । खङ्गाङ्गिभानस्य द्यभावे इच्छ्या किख्त् किञ्चित् कुर्यात् किख्य किञ्चिरित नेकप्रकेकत्वनियमः स्थात् । तथाचीपनयनमङ्गं खध्यापन खाङ्गीति वच्छमाग्रममुवचनात् खक्षम् ।

<sup>(</sup>३) तथाच, वर्षापत्था माणवनस्थाध्ययनं नभ्यते, इति भावः।

कृप्तस्वैव विधेः सत्तात् "खाधायोऽध्येतयः" दति श्रुतेः। सैवम्, श्रधि-कार्यश्रवणेनास्त्व विधेरनृष्ठापकत्वायोगात्। श्रयोत्येत,— विश्वजिद्यायेन राजिसन-न्यायेन वाऽधिकारी परिकल्प्यतां ;—"विश्वजिता यजेत" दत्यन 'एतत्कामः'— दति (१)नियोज्य-विश्वेषणस्याश्रवणादनृष्ठाना प्राप्ता खर्गस्य सर्वेरिय्यमाणतात् (१) सएव(१)तदिश्वेषणत्वेन परिक-विपतः, एवमन खर्गकामामाणवको (४) नियोज्योऽस्त । राजिसने,— "प्रतितिष्ठन्ति इ वै यएताराचीरुपयन्ति" दत्यर्थ-वाद-श्रुनायाः प्रति—

कल्पनादेग्वः स्थात्,—इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> तत्वामः,— इति मु • मुक्तवे पाठः।

<sup>‡</sup> मानवका, - इति स॰ चा॰ पृक्तकयार्दन्यमध्यः पाठः। एवं परच।

<sup>ै</sup> प्रतितिस्त्रमीह वा एते य एता राजोरपयन्ति,—इति सु॰ पुस्तके पढिः। रापयन्ति,—इत्यन रापयनन्ति,—इत्यन्यच पाठः।

<sup>(</sup>१) नियुच्योऽधिकारी । कामनावानेव हि काम्ये खिधिकियते इत्यतः ति । प्रेमगीभूतायाः प्रकामनायाः परिकल्पना खावग्रकी ।

<sup>(</sup>२) सर्वेरियमायालं प्रवान्तरमपरिकत्य खर्मस्य परिकल्पनायां विनिगमकम्। तथाच जैमिनिस्चम्। "स खर्मः स्थात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्" (मी॰ ४६५ १ए० १५ स०) इति। स इति विधेय
प्राधान्यविवद्यया पुंसा निर्देशः। खर्मानियोज्यविशेषमं स्थात्
सर्वान् पुरुषान् प्रति चविशेषात्। "सर्वे चि पुरुषाः खर्मकासाः।
कृतस्तत्? प्रीतिष्टि खर्मः। सर्वे च प्रीति प्रार्थयते"—इति प्रावरभाष्यम्।

<sup>(</sup>s) माखनकोऽनधीतवेदोवटुः। 'अन्यसोमाणवको स्रेयः'- इति स्मरणात्।

ष्टाचाः, श्रत्यम्मस्रुतात् स्वर्गतः प्रत्यासन्नतया, प्रतिष्ठाकामे।ऽधिकारी कन्पितः (१), एवमन, पयः-कुन्धादि-कामे।ऽधिकारी स्थात्,—
"यदृ चोऽधीते पयसः कुन्धाः श्रस्य पितृ न् स्वधात्रभिवहन्ति, यद्यप्रृषि

घृतस्य कुन्धाः,यसामानि दे।मएभ्यः पवते"—दत्यर्थनादात्,—दिति ।
मैवम्, पयः-कुन्धादे ब्रेह्मयद्य-विधि-भेषलात्, माणवकस्याप्रवृद्धलेन

स्वर्गकामलाऽसभवास् (१)। कचित्रत् सभवेऽध्ययोन्धाश्रयलं दुन्धारम् ;
श्रधीते स्वाधाये पद्यादध्ययन-विधवगमः, तदवगमे चाध्ययनम्,—

दति । तसात्, श्रध्ययनस्याध्यापन-प्रयुक्तलादध्यापनमेव विधीयते

नाध्ययनम् (१),—दति ।

तदेतहुर-मतमन्ये वादिने। न जमन्ते ; श्रनित्येनाध्यापनेन नित्य-

<sup>\*</sup> बाबन्तमञ्जातवात्, — इति स॰ चा॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> इत्यर्थनादक्तुतिरिति,—स॰ से।॰ पुक्तप्रयोः पाठः।

<sup>‡</sup> मन्यवादिना,-इति स॰ सा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) खन, ''क्नमाने योनिर्देशाद श्रुती स्नुमानं खात्'' ( मी॰ ४ ख॰ ३ पा॰ १० सू॰ ) इति जैमिनिस्चम्। राजिसचारी खर्चवार-निर्देश्यमेन क्लं खात्, क्नखात्म स्नुती हि खर्मखानुमानिम्बा-चेय बाचार्थीमन्यते इति स्चार्यः।

<sup>(</sup>२) तथाच, न पयः कुल्यादेरध्ययनपालत्वक्यनसम्भव इति राजिसच-न्यायस्यानवकाग्रः। सर्गकामनाया ससम्भावात् विश्वजिक्तग्रायस्याप्य-नवकाग्रः।

<sup>(</sup>३) तथाच चधापनविधिनेवाध्ययनस्य लाभेन "साध्यायोऽध्येतत्यः"— इति स्रूयमाणवाकां विधित्वासम्भवादित्यानुवादस्वेति गुरूणां सि-ज्ञान्तः। स्तच जैमिनीयन्यायमालावित्तरे स्पष्टम्।

स्त्राध्यमस्य प्रयोक्षमशक्यतात्, श्रिनिष्यं चाध्यापनं जीवन-कामस्य (१) तनाधिकारात् । तदाद मनुः,—

"षणानु<sup>(२)</sup> कर्माणामस्य चीणि कर्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव विश्रद्धाच प्रतिग्रहः"॥

इति। श्रध्यनम् नित्यम्, त्रकरणे प्रत्यवायस्य मनुना स्वतत्वात्; "योऽनधीत्य दिज्ञावेदानन्यत्र" कुरुते त्रमम्। म जीवस्रेव ग्रूदलमाग्रः गच्छति साम्बयः"।।

दित । श्रतः ख-विधि-प्रयुक्त सेवाध्यमम् । न चान्यान्याश्रयः, श्रध्यगान् प्रागेव सन्धा-वन्दनादाविव पित्रादि-सुखेन विध्यर्थावगमान्,
पित्रादिभिनियमितलादेव माणवकस्य न श्रप्रमुद्दल-देश्वोऽस्ति ।
यद्यपि, तैन्तिरीय-शाखायाम्,—"खाध्यायोऽध्येतयः" दित वाक्यस्य
पद्य-मश्रायश्च-प्रकरणे पठितलाद् ब्रह्मयश्च-विधि-रूपताः, तथाष्यभेष-स्वतिषपनयन-पूर्वेकस्याध्यमस्य प्रपश्चामानला मूख-स्वत-श्रुतिरनुमातथाः । विवरणकारस्त,—'श्रधापयीत'—द्रत्यत्र णित्रर्थस्य जीवनार्थतेन रागतः प्राप्तलात्, प्रस्तस्याध्यमस्य विधेयतामभिप्रत्य, "श्रष्टवर्षे। श्राह्मान्, प्रस्तस्याध्यमस्य विधेयतामभिप्रत्य, "श्रष्टवर्षे। श्राह्मान्, प्रस्तस्याध्यमस्य विधेयतामभिप्रत्य, "श्रष्टवर्षे। श्राह्मान्, प्रस्तस्याध्यमस्य विधेयतामभिप्रत्य, "श्रष्टवर्षे। श्राह्मान्, प्रस्तस्याध्यमस्य विधेयतामभिप्रत्य, "श्रष्ट-

<sup>\*</sup> वेदमन्यन, -- इति याःशामारे पाउः।

<sup>†</sup> पित्रादिनियमितलात् एवं मासवकस्य नाप्रबुद्धत्वे देश्वोऽपि, — इति गु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>1</sup> अञ्चयश्चविधिरयम्, — इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>े</sup> श्रुतिरर्थानुमन्तवा, - इति स॰ सा॰ पुन्तक्योः पाठः।

<sup>ी</sup> विषयीतान्धीपपादयामास, इति स॰ चेा॰ पुन्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) जीवनं जीविका दिति शिवत्।

<sup>(</sup>२) वसां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रह्रकपायाम्।

पार्यामास<sup>(१)</sup>। सर्व्याणित नित्यः स्वाधायाध्यमस्य विधि:— "खाष्ट्राची अधेतच" इत्वेवमाताकः श्रीतः । तथा सः तिरपि,--"तपोविशेषैविविधेर्वतेश्व विधि-चोदितैः। वेदः इत्होऽधिगन्तवः स-रहस्रोदिजन्मना"(१)॥ इति । \*श्रधिगतिरर्थ-विचार-पर्यम्तमध्ययमम्। तथा च कूर्य-पुराणे, श्रध्यन-तदर्थ-विचारयोरभावे प्रत्यवायः सार्थते,-"योऽन्यन कुर्ते यक्षमनधीत्य श्रुतिं दिजः। स वे मूड़ोन सक्षायोवेदवाद्योदिजातिभिः॥ वेदस पाठ-माचेण समुद्देवि भवेद्दिजः। पाठ-मानावसायी तु पद्धे गौरिव भीदित ॥ योऽधीत्य विधिवदेदं वेदाघें न विचारचेत्। ष सान्वयः प्रुद्ध-समः पाचतां न प्रपद्यते" ॥ इति । श्रध्यनखेतिकर्त्त्वतामाइ याज्ञदस्यः,— ''ग्रह्मेवाणुपामीत खाध्वाचार्यं समाहितः। श्राइतश्चायधीयीत सक्षं चासी निवेदयेत्॥ हितं चास्वाचरेश्रित्वं मनात्राक्षाय-कर्मभिः"।

<sup>\*</sup> अधिगमि, -- इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) षधापयीत—इत्यच सिजर्घाऽध्ययनप्रयोजनतं, तथाधापनपर्यवसितं। षधापनस्य जीविनार्यत्वन्तु 'वसान्तु नम्मेगामस्य'—इति पूर्वे ह्या-सनुवचनात् स्वह्मम्। तथाच तस्य जीवनानुकूपस्यापारत्या रामतः प्राप्ततात् न विधेयतं। किन्तु सप्राप्तस्याध्यनस्य । तथाच, 'सर्ववं नाद्मास्याध्यनस्य । तथाच, 'सर्ववं नाद्मास्याध्यनस्य । तथाच, 'सर्ववं नाद्मास्याध्यनस्य । दिविपरिकामेकोपपादनीयमिति विवर्णकारस्याप्रयः।

<sup>(</sup>२) रचस्यमप्रियत।

रति । विष्णु-पुराकेऽपि,-

"उभे सन्धे रितं भूष! तथैवाग्निं समाहितः । उपितिष्ठेत्, तथा कुर्यादुरेारप्यभिवादनम् ॥ स्थिते तिष्ठेद्वजेत् याते नीचैरामीत चासने । शिक्षोगुरानिर-श्रेष्ठ ! प्रतिकृतं न सञ्चरेत्॥ तैनैवाकः पठेडेदं नान्य-चित्तः पुरः-स्थितः । श्रनुद्वातश्च भिचात्रमश्रीयात् गुरुषा ततः ॥ श्रीचाचारवता तच कार्यं गुरुष्यं गुराः । श्रतानि(१) चरता ग्राह्मोवेदंश कत-वृद्धिनाः ॥

इति । कीर्मेऽपि,-

"त्राह्नते। ध्यानं कुर्यादीचमाणा गुरेर्मुखम् । नित्यमुद्भृत-पाणिः स्थात् माध्याचारः सुमंयतः" ॥ इति । स्व-कुल-परम्पराऽऽगतायाः श्राखायाः पाठोऽध्ययमम् । तदास् विशवः,—

"पारम्पर्धागतीयेवां वेदः स-परिदंहणः(१)।
तच्छाखं कर्म कुर्व्वीत तच्छाखाऽध्ययनं तथा"॥
इति। ख-प्राखा-परित्यागं प्रण्व निषेधितः,—
"यः ख-प्राखां परित्यच्य पारक्यमधिगच्छति।
स प्रदूददृद्धः कार्यः सर्व-कर्मसु साधुभिः॥

<sup>#</sup> चासिते, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) जतानि तत्तवेदभागाध्ययने विश्वितानि ग्रोभिनाद्यसानि ।

<sup>(</sup>२) सपरिवंद्याः अङ्गोपाकृतिद्वासादिसच्तिः।

स्तीया भारतीज्ञिता धेन ब्रह्म तेने।ज्ञितं परम्। ब्रह्मदेव स विश्वेयः सङ्गिनित्यं विगर्दितः"॥

रति । ख-प्राखाऽध्ययन-पूर्व्यकन्वन्य-प्राखाऽध्ययमं तेनैवाङ्गीकृतम्,— "अधीत्य प्राखामात्मीयां पर्प्राखां ततः पठेत्"।

इति । वेदवह्वर्ष-प्रास्त्रमधीयीत । तदाइ यहस्यतिः,—

"एवं दण्डादिकीर्युक्तं संस्त्रत्य तनयं पिता ।

वेदमधापयेत् पश्चात् प्रास्तं मन्वादिके तथा ॥

बाह्मणोवेद-मूलः स्याक्कृति-स्थत्योः समः स्थतः ।

सदाचारस्य च तथा द्येयमेतन्त्रिकं सदा ॥

श्रधीत्यचतुरे।वेदान् साङ्गोपाङ्ग-पद-क्रमान्(१) ।

स्वति-होनाः न प्रोभन्ने चन्द्र-हीनेव सर्व्वरी"॥

इति । श्रम, श्रध्ययनेन पञ्चधा वेदाभ्यामः उपलक्तिः । तथाच दचः,--

> "वेद-स्वीकरणं पूर्वे विचारोऽभ्यसनं जपः। तहानं चैव श्रियोभ्योवेदाभ्यासाहि पञ्चधा"॥

<sup>\*</sup> विचारीध्ययनं,— इति मु॰ पुक्तके पाठः। † तपः—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) चन्नानि,—"प्रिक्षाकर्णोयाकर्यां निवतं क्योतियाचितिः। इन्दसां विचितिस्वेव यङ्गेन्नवेद इत्यते"— इत्युक्तानि । उपान्नानि पुव्यसूत्रा-दीनि । पदौरात्र्यविशेषः यत्र ऋषां पदानि एचन् पद्मन्ते । कमीऽपि रात्र्यविशेषः यत्र पूर्वपदं स्वका उत्तरपदमुपादीयते ।

## इति । दारीताऽपि,-

"मन्त्रार्थ-ज्ञोजपन् जुङ्ग्सचैवाध्यायन् दिजः। स्वर्ग-लेकिमवाप्नोति नरकन्तु विपर्यये"॥ इति । गुद्द-मुखादेवाधितयं नतु लिखित-पाटः कर्मयः। तदाइ नार्दः,—

> "पुस्तक-प्रत्यवाधीतं नाधीतं गुरू-सन्निधी। भाजते न सभा-मध्ये जार्-गर्भरव स्त्रियाः"॥

इति । श्रध्ययने वर्जनीयानाइ मनुः,-

"नाविस्पष्टमधीयीत न भूद्र-जन-सिंखी । न निशादन्ते परिश्रानी" ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्"॥

### इति । भारदोऽपि,-

"इस-दीनसु घोऽधीते सर-वर्ष-विवर्क्तितः(१) । भागानु:-सामभिद्गधोवियोनिमधिगस्कृति"॥

#### इति। व्याचाऽपि,-

"श्रमधायेष्वधीतं यद्यस प्रदूरसः मित्रधी। प्रतियह-निमित्तं च नरकाय तदुत्रते"। । इत्यध्यवाधापनथीः प्रकर्णे॥

# प्रतिकान्ती, - इति सु॰ युक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) वैदिकानां दिविधा अध्ययनप्रणाली वर्त्तते, इस्तस्यक्षरभेदात्। तदुभयविधसररहितमध्ययनमत्र निन्दाते,—इति मन्तव्यम्।

श्रथानध्यायाः। तेच दिविधाः ; नित्यानैमिक्तिकाश्र । तच नित्यानाइ द्वारीतः,—

> "प्रतिपत्स चतुर्द्धामष्टम्यां पर्वणोर्दयोः । श्वोऽनध्यायेऽच प्रवर्थां नाधीयीत कदाचन"॥

इति । नैमित्तिकामाद याज्ञवस्काः,-

"श्व-क्रोष्टु-गर्द्धभोलूक-साम-वाणार्त्त-निखने(१)।
श्वमेध्य-धव-प्रद्वद्वान्ध-स्मधान-पितान्तिके॥
देशेऽद्वर्रुवावात्मिन च विद्युत्-स्तनित-संप्रवे।
स्वाऽऽर्द्वपाणिरस्भोन्तरर्द्धराचेऽतिमाहते॥
पांत्रु-वर्षे दिशां दाहे सन्ध्या-नीहार-भीतिषु।
सावतः पूति-गन्धे च धिष्टे च ग्रहमागते॥
स्वरेष्ट्र-यान-इस्त्यश्व-ना-द्वतेरिण-रोहणे(२)।
सप्त-चिद्यद्वनध्यायानेतांस्तात्का स्विकान् विदः"॥

इति । श्रन्थे लनध्यायास्तत्र तत्र सार्यन्ते । तथाव नाग्दः.— "श्रयने विषुवे चैव प्रयने वेश्वने हरेः । श्रनध्यायस्त कर्त्तव्योमन्वादिषु युगादिषु" ॥

<sup>\*</sup> पांख्यवर्षे दिग्दाहे, - इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) सामनिखने ऋग्यज्ञेषोरनध्यायोबोड्यः। "सामध्वनाद्यग्रंथी ना-धीयीत कदाचन"—इत्युक्तेः।

<sup>(</sup>२) देशियं वाजुकामधभूमिः।

दति । मन्त्रादयोगस्य-पुराणेऽभिहिताः,—

''त्रश्रयुक्-ग्रुक्ष-गवमी कार्त्तिके दादणी तथा ।

दतीया चैत्र-मासस्य तथा भाद्र-पदस्य च॥

फाल्गुनस्य लमावास्या पेषस्यैकादणी तथा। ।

त्राषादस्थापि दणमी माधमासस्य सप्तमी। ॥

त्रावगस्याद्यमी कृष्णा त्राषादस्यापि पूर्णिमारे ।

कार्त्तिकी फाल्गुनी चैत्री क्षेष्ठी पश्चदणी सिता ।

• मन्त्रादयस्ति दन्तस्यात्रय-कारकाः॥''॥

इति। युगादयोविष्णु-पुराणे वर्णिताः, १—
"वैशाख-मायस्य च या \* \* हतीया
गवस्यसे। कार्त्तिक-शुक्त-पचे।
नभस्य मायस्य च कृष्णपचे !
चयोदशी पञ्चदशी च माये" ॥

। कूर्यपुराणे,—

<sup>\*</sup> इतीयाचैवमाघस्य — इति स॰ देा॰ युक्तक्योः पाठः।

<sup>• †</sup> अयं पाठोग्रसारारेषु बज्जषु दस्तादाद्दतः। 'गुष्यस्थैकादधी तथा'— इतित्वादर्भपृक्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> तथा माधस्य सप्तमी,—इति राज्यानारे पाठः।

<sup>§</sup> तथाऽषाष्ट्य पूर्णिमा,—इति यत्थानारे प्राठः।

<sup>॥</sup> मन्त्रनार्यक्तेताद्त्तस्याच्यकारिकाः, - इति ग्रसान्तरप्तः पाठः।

प वर्णितः,--इति वाक्ति स॰ से।॰ पुक्तवयोः।

<sup>\*\*</sup> सिता, — इति यत्रान्तरीयः पाठः ।

<sup>†</sup> तमिखपचे,—इति याठो सम्यानार हता।

"खपाकर्माण चोत्सर्गे<sup>(१)</sup> चिराचं भपणं स्पतम्। त्रष्टकासु लहोराचस्त्वमासुच राचिषु॥ मार्गश्रीर्षे तथा पेषि माघ-मासे तथैवच।

तिस्रोऽष्टकाः समाख्याताः ऋषा-पचे तु स्ररिभिः"॥ इति। गैतिमाऽपि,--"कार्त्तिकी-फाल्यान्यावादी-पौर्णमासी किस्नो-उष्टकाः चिराचम्",--इति । उक-पीर्णमासीरारभ्य चिराचम । तथा तिस्रोऽष्टकाः सप्तम्याद्यः, ताखपि चिराचमनध्ययनिमत्यर्थः । पैठी-निसः,—"कृष्णे भवाः तिस्रोऽष्टकाः, मार्गश्रीर्ष-प्रस्तवः दृत्येके"— दति । भाषसम्बन्तु, उपानमार्थः मासं प्रदोवेऽनधायमाइ,-"श्रावर्णा पार्णमास्थामधायमुपाद्यत्य मामं प्रदोषे नाधीयीत"— रति । प्रदोष-प्रब्देनाच पूर्व-राचिः विवित्तता । पयोदश्यादि-भरोषेकापे नाधीयीत । तथाच त्रादित्यां पुराणम्,-

"मेधा-कामस्त्रयोदयां धत्रम्याचु विशेषतः। चतुर्थाञ्च प्रदोवेषु न सारेन्न च कीर्रायेत्"॥ इति । चतुर्थादि-तिथि-दैविध्ये प्रजापतिः,— "वष्टी च दादग्री चैव ऋईराचोन-नाड़िका!। प्रदोषे नलधीयीत हतीया नव-नाडिका"॥

मैरार्थमासीति, —इति पाठः मु॰ पृक्तके।

<sup>†</sup> चादित्व, इति नास्ति स॰ से।॰ पुस्तवयीः।

<sup>🕽</sup> खर्डरायोगनाडिकाः,—इति म्॰ प्रतके पाठः।

<sup>(</sup>१) उपनामीत्सी प्रज्ञाचृक्तनमीविश्वेषा अध्ययनारमास्याः कर्त्त्वो। परमेता प्रश्रखादिभिरपि मन्नायामवामयातताच प्रसम्दं कर्मचाविस्रग्य विसरः।

#### इति । याज्ञवस्क्योऽपि,-

"यहं प्रेतेश्वनधायः शिखार्तिग्-गृह-वश्वषु । उपाकर्माण चोतार्गे ख-शाखे श्रोचिये तथा" ॥ सन्ध्या-गर्जित-निर्धात-भू-कंपोल्का-निपातने (१) । समाण वेदं शु-निश्वमारण्यकमधीत्य च ॥ पञ्चरक्षां चतुर्दक्षामष्टम्यां राज्ञ-स्रतके । श्वतु-सन्धिषु भुक्ता च श्राद्धिकं प्रतिग्रद्धा च ॥ पश्च-मण्डूक-नकुल-श्वाहि-मार्ज्ञार-मूषिकैः । हते (नारे बहाराचं शक्क-पाते तथान्त्रये" ॥

## इति । अनुविकः

"वारेरपञ्जते यामे सभुमे वाऽग्नि-कारिते। श्राकालिकमनध्यायं विद्यासर्व्याङ्गते(र) तथा"॥

<sup>\*</sup> ख-प्राखास्त्रोचिये स्ते,—इति मृण्युक्तके पाठः। † भृधकः, इत्वादर्भयुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) किर्धाती क्षेत्र यथा समम्, — ''यदान्तरी चे बलवान् मारता मरता इतः। पतत्वधः स निर्घाता जायते वायसम्भवः''। ''रुष्ट् च्छिखा च स्त्याया रक्तनील शिखीन्त्रला। पौरवी च प्रमासेन उपकातानावि-धासस्ता'' इत्युक्त बच्चो।

<sup>(</sup>२) "प्रकृतिविषद्धमङ्ग्तमायदः प्राक् प्रवेशधाय देवाः स्वजन्ति" इति-यधात्, "स्वितिकाभादसत्याद्धा नास्तिकादाऽप्रधम्मेतः। नरापचा-रावियतसुपसर्गः प्रवर्त्तते। तताऽपचारावियतमपवर्ष्णेन्ति देवताः। ताः स्वजन्यङ्गतांन्तांन्तु दिखनाभसभूमित्रान्। तर्व विधाकाने उत्पाताः देवनिर्म्मिताः। विचरन्ति विनाद्याय स्वीः सम्भावयन्ति-

इति । कूर्य-पुराणे,---

"स्त्रातकस्य द्वायायां प्रात्मलेर्मधुकस्य च । कदाचिदपि नाध्येयं केविदार-कपित्ययोः"॥

इति । जनामणमधानामपवादमाह मनुः,—
"वेदोपकरणे चैव खाध्याये चैव नित्यके"।
ं नानुगेधोऽस्यनध्याये हाम-मन्तेषु चैवहि"॥

दित । वेदोपकरणान्यङ्गानि । नित्य-स्वाध्यायोत्रह्म-यज्ञः । श्रोन-काऽपि,—

"नित्ये जपे च काम्ये च क्रती पारायणेऽपि च। नानध्यायोऽस्ति वेदानां, यहणे ग्राहणे स्रतः"ं।

दति । क्रार्य-पुराणेऽपि,—

"त्रमधायम् नाङ्गेषु नेतिहास पुराणयोः । न धर्मा-ग्रात्वेश्वन्येषु पर्वाखेतानि वर्ज्ञयेत्"॥

इति ।

॥०॥ दत्यनध्यायप्रकर्णं ॥०॥

पूर्व्वमध्यमाधापने सेतिकर्त्त्रथते तिक्षिते, त्रथ यजन-याजने निक्ष्पयामः ।

<sup>\*</sup> नैत्यिके,-इत्यन्यत्र पाठः।

<sup>†</sup> तथा,—इति स॰ सा॰ प्रस्तवयोः पाठः।

<sup>‡</sup> इतिकर्त्तेवात्वेन,--इति मृ॰ पत्तके पाठः।

च" - इट्कांस आपन्जानाय देवन गृतामुम्यादीनां सभावप्रधाताः ।

तत्र, यजनस्य सृष्टिं प्रयोजनं चाइ भगवान्,—

"मह-यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरेवाच प्रजा-पितः । श्रनेन प्रसिव्यध्यमेष वे।ऽस्तिष्ट-काम-धुक् ॥ देवान् भावयनानेन ते देवाभावयन्तु वः । पग्सारं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्य्य ॥ हष्टान् भोगान् हि वे।देवादास्यन्ते यज्ञ-भाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्योयोभुङ्को स्तेनएव सः" ॥

इति । तस्य च यजनस्य सालिक-राजस-तामय-भेदेन चैविध्यं सएकाइ.—

"श्र-फलाकां जिभिर्यश्चो विधि-दृष्टे ग्वर्च्यते ।

यह्यमेवेति मनः समाधाय स सान्तिकः ॥

श्रमिरुक्षाय तु फलं दक्षार्थभपि चैव यत् ।

रूच्यते भरत-श्रेष्ठ : तं यश्चं विद्धि राजसम् ॥

विधि-दीनमस्ष्टाम्नं श्रम्त्र-दीनमद्चिणम् ।

श्रद्धा-विरद्धितं यश्चं तामम परिच्चते" ॥

र्ति । श्राश्वमेधिके पर्वणि दिजादि-स्ष्टे वैश्वार्थल-प्रतिपादनेन

यश्चः प्रशस्ते, ं—

"यजनार्थं दिजाः स्रष्टास्तारकादिति देवताः । गावेशयज्ञार्थसुत्पन्नादित्तणार्थं तथैवस ॥ सुवर्णं रजतं चैव यात्री कुमार्थसेवस ।

<sup>\*</sup> दिजाति छरे, — इति स॰ से। ॰ मुक्तकयोः पाठः।
† प्रस्यते, — इति स॰ से। ॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>🕽</sup> पार्च,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

द्धार्थमध यूपार्थं ब्रह्मा चके वनस्पतिम् ॥ याम्यारकाश्व पश्चवे (१) जायन्ते यज्ञकारकात्" । दति । द्यारीताऽपि, श्रम्नय-व्यतिरेकाभ्यां यज्ञ-महिमानं दर्शयति,—

"यद्वीन खेरकाविमसाविभान्ति, यद्वीन देवाः श्रम्हतत्वमाप्तुवन् । यद्वीन पापैर्वक्रिभिर्विमुकः, प्राप्नीति खेरकानमरस्य विष्णोः॥

नास्ययञ्चाय जीका वे नायज्ञी विन्द्ते प्राप्तम् ।

श्रनिष्ट-यज्ञोऽपूतासा भस्यति क्रिन-पर्णवत्"॥

इति । यद्म-विश्वेषास्त्रि-होनाद्यः । तथात श्रूयते, — "प्रजापति-र्धज्ञानस्क्रताग्नि-होनं चाग्नि-होमञ्च पार्णमाशे चोक्यं चामा-वायां चातिरानं च"— इति । श्रश्चि-होनादीनां संकतिरग्निभः साध्यतान्तत्-संस्कारकमाधानमादादनुष्टेयम् । तत्र प्रजापतिः,—

> "सर्व्यक्वाधिकारी खादाहिताग्नर्धिने सित् ! श्राद्धान्त्रिर्धने। प्रथमे वित्यं पापभयात् । दिजः" ॥

<sup>#</sup> नश्यति, इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>†</sup> भूयते,—इति मृण् युक्तके पाठः।

<sup>!</sup> सर्वसंस्थाधिकारः स्थादाचितामधेनेसति,--इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> पापच्यात्,--इति स॰ सेा॰ पुक्तवयोः पाठः।

<sup>(</sup>१) "ग्राम्यारक्यासतुर्दम् । गौरविरकाङ्गोङ्यतरोगर्दभोमनुष्यास्विति सप्त ग्राम्याः प्रमुवः। महिष-वानर-ऋच-सरीक्षप-रव-एषत-स्गास्विति सप्तारक्याःप्रमुवः"—इति पैठिनसिवचनम्य सर्भव्यम्।

हित । चकरके प्रत्यवायः कूर्य-पुर्के दर्भितः, "—

"नास्तिकाद्यवाऽऽस्त्रसाद्योऽग्रीनाधातुमिक्कित ।

धनेत वा न यद्येन स थाति नरकान् वहन् ॥

तस्तात्वर्य-प्रयत्नेन नासुकोदि निषेषतः ।

प्राधायाग्रीन् निष्कुताता यनेत परनेष्क्म्

हति। श्रुतिश्व, कालादि-विजिष्टमाधानं विधक्ते,—''वसने बाह्यणो-ऽग्निमादधीत; वसकोवे बाह्यणसर्तुः, स्ववैनस्तावाधाय ब्रह्मवर्षयी भवति, ग्रीमे राजन्यसादधीत; ग्रीमोवे राजन्यसर्तुः, स्ववैनस्ता-बाधाय हिन्द्यवान् भवति, अरदि वैद्यसादधीत; करदे वैद्यसर्तुः, स्वविनस्तावाधाय पद्मान् भवति",—हति। स्वासमेधिवेऽपि,ः—

"वसकी आञ्चाणका कादाधियोऽग्निर्नराधिप! वसक्तेआञ्चाः प्रोक्तिवेद-योगिः सक्याने ॥ यक्याधानं? त येगाय वसकी क्रियते मृप!। तस्य अर्जिद्यादिङ्ख आञ्चाणका विवर्द्धते ॥ यज्ञियसाग्निराधियो ग्रीमे श्रेष्टः स वे॥ मृप!। येगाधाणक्तु वे ग्रीमे क्रियते तस्य वर्द्धते ॥ श्रीः श्रवाः पत्रवर्द्धव विक्सिये वस्तं यद्वः ।

दर्श्विः,—इति नास्ति स॰ केा॰ पुलावयोः।

<sup>†</sup> इन्द्रियावी,—इति स॰ यक्तके पाठः।

<sup>🕽</sup> व्यात्रमेधिकेपर्वीय,—इति मृ॰ गुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> व्यक्तावयं,—हित मु॰ युक्तके याठः। ॥ केन्द्रस्य वे, —हित स॰ वे।॰ युक्तकयोः याठः।

मरत्-काले तु वैश्वश्वाधाधानीयोजनामनः ॥
भरद्राचः स्वयं वैश्वीवैश्व-योनिः सज्यते।
भरद्याधानमेवं वै क्रियते येन पाण्डव॥
तस्य श्रीः वै प्रजाऽऽयुस्र प्रवोऽर्थस कर्द्वते"।

इति । त्राधान-पूर्वकाश्च यज्ञाः, द्र्याद्यः । तथाच विश्वष्टः,—'श्रवश्चं बाह्मणोऽग्रीनाद्धीत, द्र्य-पूर्णमासाग्रयणेष्टि-चातुमास्यैः पग्रुचामैश्च? धजेत"—इति । हारीतोऽपि,—

"पाक-यज्ञान् यने विश्व इविध्वां सु निर्ह्याः।
सौम्यां सु विधिपूर्वेण यदक्केत् धर्मम्ययम्॥"॥
दिति। ते च गोतमेन दिर्मिताः,—"अष्टका पार्वण-आद्धं आवणायद्यणी चैत्राश्रयुजीति सप्त पाक-यज्ञ-संखाः, श्रम्याधेयमग्निहीचं
दर्भ-पूर्णमामावाग्यणं चातुर्माखं निर्द्ध-पग्र-वन्धः सौन्नामणीति सप्त दविर्धन्नसंखाः, श्रिष्टोमात्यग्निष्टोमनक्षः वोद्शी वाजपेयोऽतिराचे प्रोर्थामः दित सप्त सेम्म-संख्याः" दित । श्रपरांस्य
महायज्ञ-कृत्वन् देवने दिर्मितवान्,—"श्रम्यमेध-राजस्वय-पौण्डरीक-

<sup>\*</sup> श्ररदार्श्रेष,-- इति स॰ से। • पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> ग्रद्राचि,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ा</sup> तस्येव श्रीः प्रजायुष्य,—इति मु॰ पुष्पके पाठः।

<sup>🖔</sup> सोमांख,-इति स॰ सा॰ प्रसक्योः पाठः।

<sup>∥</sup> ब्रह्मचाय्ययम,—इति स॰ सा॰ पुस्तक्योः पाठः।

प गौतमेन, -- इति स॰ सेर॰ युक्तकयोः पाठः। एवं सर्वत्र।

दित । श्रकरणे प्रत्यवायः कूर्या-पुर्ाणे दिश्वतः, \*—

"नास्तिक्याद्यवाऽऽलखाद्योऽग्रीत्राधातुमिक्कति ।

यजेत वा न यज्ञेन स याति नरकान् वह्नन् ॥

तस्मात्मर्व-प्रयक्षेन बाह्मणोहि विश्वेषतः ।

श्राधायाग्रीन् विश्वद्धातमा यजेत परमेश्वरम्"॥

दिति। श्रुतिस्, कालादि-विशिष्टमाधानं विधन्ते,—''वसने ब्राह्माली-ऽग्निमादधीत ; वसनोवे ब्राह्मालसर्तुः, स्त्रुवेनस्तावाधाय ब्रह्मवर्षमी भवति, ग्रीमो राजन्यत्रादधीत ; ग्रीमोवे राजन्यसर्तुः, स्त्रुवेनस्ता-वाधाय दन्द्रियवान् भवति, प्ररदि वैद्यत्रादधीत ; ग्रद्वे वैद्यस्वर्तुः, स्त्रुवेनस्तावाधाय पद्मान् भवति'',—दिति । श्रास्त्रमधिकेऽपि,‡—

"वयनो ब्राह्मणस स्वादाधेयोऽग्निनराधिप! वयनोब्राह्मणः प्रोक्तोवेद-योनिः यजस्यते॥ श्रम्याधानं१ तु येनाध वयनो क्रियते नृप!। तस्य श्रीब्रह्मयद्भिश्च ब्राह्मणस्य विवर्द्धते॥ स्वाच्यस्याग्निराधेयो योग्ने श्रेष्ठः स वै॥ नृप!। येनाधानन्तु वै योग्ने क्रियते तस्य वर्द्धते॥ श्रीः प्रजाः प्रावश्चेव विक्तश्चेव वसं यशः।

<sup>\*</sup> दर्शितः, -- इति नास्ति स॰ सा॰ गुक्तवयीः।

रं इन्द्रियावी,--इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चात्रमेधिकेपर्वेशि,—इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>🧏</sup> अन्ध्राध्यं,—इति मु॰ पुत्तके पाठः।

<sup>∦</sup> श्रेष्ठस्य वै, —इति स॰ सा॰ पुन्तकयोः पाठः।

गरत्-काले तु वैश्वस्वाधाधानीयोज्जनामनः ॥ गरद्राचः चित्रये वैश्वेविश्व-योनिः सख्यते। गरद्याधानमेवं वै कियते येन पाण्डव॥ तस्य श्रीः वै प्रजाऽऽयुख्य प्रमवे।ऽर्थस्य वर्द्धते"।

श्ति । त्राधान-पूर्वकाश्च यज्ञाः, द्रशाद्यः । तथाच विष्ठः,—"त्रवधः न्राह्मणोऽग्रीनाद्धीत, दर्श-पूर्णमासाग्रवणेष्टि-चातुमास्यैः पर्द्धसमिश्च थिनत"—इति । हारीतोऽपि,—

"पाक-यज्ञान् यजेनित्यं इविर्यज्ञांसु नित्यमः। सौम्यांसु विधिपूर्वेण यदक्तेत् धर्ममययम्॥"॥

द्या । ते च गोतमेन दर्भिताः,—"अष्टका पार्वण-आहं आवणा-यशयणी चैत्राश्वयुजीति सप्त पाक-यज्ञ-संखाः, ऋग्वाधेयमग्निहानं दर्भ-पूर्णमासावाग्यणं चातुमासं निक्ड़-पग्नु-वन्धः सौनाम-णीति सप्त द्दिर्यज्ञसंखाः, श्रिग्रिष्टोमात्यग्निष्टोमजक्ष्यः वोड्गी वा-जपेयोऽतिराचे।प्रोर्धामः दति सप्त चे।म-संखाः" दति । श्रपरांसु महायज्ञ-क्रत्वम् देवले।दर्शितवान्,—"श्रम्भध-राजस्वय-पौण्डरीक-

<sup>\*</sup> प्रदाचेच,-- इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> ग्रद्दाचि, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> तस्येव श्रीः प्रजायुख,—इति मु॰ युक्की पाठः।

<sup>🖔</sup> सोमांख,-इति स॰ सा॰ प्रक्तवयोः पाठः।

<sup>॥</sup> ब्रद्धाचाव्ययम,—इति स॰ सेा॰ पुन्तवयोः पाठः।

<sup>ा</sup> गौतमेन, - इति स॰ सा॰ पुन्तकथोः पाठः। एवं सर्वत्र।

गोसवाद्योमहायज्ञा:-क्रतवः \*" इति । एते सर्वे यञ्चाः यथायोगं नित्य-नैमित्तिक-काम्य-भेदेन चिविधाः ;—

"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चिविधं कर्म पौरूषम्"। इति मदाखसेकोः। तच, यज्ञानां नित्यत्वं श्राधर्वणग्राखायां श्रूयते,— "मन्तिषु कर्माणि कवयोयान्यपद्धंसानि चेतायां वस्था सन्ततानि, तान्याचर्यः नियतम्"—इति । राजधनेयिशे शाखायामपि,—

"कुर्वन्नेवेर कर्माणि जिजीविषेक्तं समाः"।

दित । "एतदे जरामधमिश्रिक्षेत्रं जरमा वाह्येवासासुखते म्हत्युना स्था-दित स । विधि-वाक्येषु स जीवनाद्युपवन्धस्य नित्यल-सचकं । तथा॥ "यावक्रीवमिश्रिक्षेत्रं—जुड्डयात्" "यावक्रीवं दर्ग-पौर्णमा-साम्यां यजेत"—दित । श्रवरणे प्रत्यवास्य नित्यल-गमकः । तथा-सार्थ्येणे श्रूयते,—"यस्यानश्चिक्षेत्रं श्रव्यानश्चित्रं विधिना स्वतमास्यस्य कीकान् दिन्तिनं बाह्यतमवैश्वदेव भविधिना स्वतमासप्रमांसस्य कीकान् दिन्तिनं रित । तथान श्रुत्यन्तरम्,—"यस्य पिता पितामदोवा से।मं न पिवेत्, स बात्यः"—दित । जीवन-कामना-स्थितिरक्त-ग्रह-दाद्यान् सन्यत्व-निमित्तम्पजीस्य प्रवत्तं निमित्तकम्। तथान श्रुतिः,—

<sup>\*</sup> मञ्चायज्ञकतवः, -- इति स॰ से। ॰ पुन्तकयोः पाठः ।

<sup>†</sup> कुथंमप्राखायां,--इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> तान्याद्धरथ,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> राजसनेय,—इति मु॰ गुक्तके पाठः।

पा अन, निखलनचाकः, — हति याठी भवितुं युक्तः।

<sup>🏿</sup> चन, यथा,--इति पाठी भवितुं युताः ।

चाक्रतवैश्वदेव,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

"यस रहं दहत्यग्रये चामवते पुरे डाग्रम शक्षण निर्मणेत्"— इति । कामनया प्रवृत्तं काम्यम् । तद्यया "वाययं सेतमालभेत श्वतिकामः, वायुर्वे चेपिष्ठा देवता"—इत्याद्याः काम्यप्रश्वः; "ऐन्द्रा-ग्रमेकादश्र—कपालं निर्वपेत् प्रजा-कामः" इत्याद्याः काम्येष्टयः" (१) तत्र, काम्यानां कामितार्थ-सिद्धिः प्रलम् । नित्य-नैमित्तिकयोस्तु यथाविध्यनुष्ठितयो रिन्द्र लेकि-प्रापकलमार्थ्यणे स्रूयते,—

> "काली कराली च मनेजिया च मुलेक्तिता याच सुधूम-वर्णा । स्मुलिक्तिनी विश्वक्षी च देवी खेलायमाना दित सप्त जिक्काः ॥ एतेषु यश्चरते साजमानेषु यथाकालं चाळतये। ह्यद्यायन् । तं नयन्येताः सूर्यास्य रामया— यव देवानां पतिरेकाऽधिवामः। ॥ एह्येहीति तमाळतयः सुवर्चसः सूर्यास्य रिग्नाभियंजमानं वहन्ति । प्रियाश्च वाचमिभवदन्योर्चयन्य— एखः पुष्यः सुकते। ब्रह्मखेलाकः" ॥

<sup>\*</sup> चापि,--इति मु॰ पुस्तके याठः।

<sup>†</sup> लेलीयनाना, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🛊</sup> देवानामतिरेकोऽधिवासः, — इति स॰ से। । ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) इन्छिपन्नीर्भेदख,—''इन्डिल चम्बा वागः यश्रक्त पश्चनास्भृतः। एतः विकास क्षाः कतः प्रोक्ती होमान्यत् पूजनं स्भृतम्''— इत्युक्तदिशाऽयसेयः।

रति। त्रानुषासनिकेऽपि,-

"सु-ग्रुद्धेर्यजमानैश्च खिलिमिश्च तथाविधेः।

ग्रुद्धेर्ययोपकरणे<sup>(१)</sup>र्यष्टयमिति निश्चयः॥
तथा कतेषु यश्चेषु देवानां तेषणं भवेत्।
तुष्टेषु देव-संघेषु यश्ची यश्च-फलं सभेत्॥
देवाः सन्तोषितायश्चेर्लीकाम् सम्बर्द्धम्युत।
जभयोर्लीकयोर्देति, भूतिर्यश्चेः प्रदृश्यते॥
तस्माद्यश्चाद्दिवं यान्ति त्रमरेः यह मादते।
गास्ति यश्च-समं दानं नास्ति यश्च-समोविधिः॥
सर्व-धर्म-समुद्देशोदेवि, यश्चे समाहितः"।
द कथश्चित्रिश्च-कर्माणि स्र्योरम्, तटा तसमाधानम

रति। यदि कथि चित्रय-कर्षाणि जुणेरन्, तदा तत्समाधानमारः प्रजापतिः,—

> "दर्शस पूर्णमासस लुधाऽधोभयमेव वा। एकसिन् सन्द्र-पादेन द्योरर्द्धेन श्रोधनम्॥ हिर्वर्धश्रेष्वश्रक्तस्य लुप्तमप्येकमादितः। प्राजापत्येन रहुद्धोत पाक-मंस्यास चैव हि॥ सन्ध्योपासन-हाना तु नित्य-स्वानं वित्योप्य च\*। हेामं नैमित्तिकं, रहुद्धोद् गायश्रष्ट-सहस्व-स्वत्॥

<sup>\*</sup> नित्यस्तानं तु लीप्य च, इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः, लीप्य वा, — इति ज्ञा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यद्भ दयम्, — श्रुत-श्रीर्य-तपः-कन्या-श्रिय-याच्यान्वयागतम् । धनं सप्तविधं यद्धं मुनिभिः समुदाञ्चतम्" - रत्युत्तलच्चगं साभाविकम ज्ञतसंस्तारादिकस्रागतुकम्।

ममाउन्ते चाम-वज्ञानां चाना चान्द्रायणञ्चरेत्। श्रक्तवाऽन्यतमं यद्यं यद्यानामधिकारतः॥ उपवासेन शुद्धोत पाक-संस्थासु सैवहि"।

इति । कात्यायने।ऽपि,-

"पिल-यज्ञात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेऽपि च। श्रनिष्टा नव-यद्येन नवान्त-प्राथने तथा॥ भोजने पतितासस्य चर्वेश्वानराभवेत्"।

इति। विहित-द्विणा-पर्याप्त-द्रवाभावेऽपि" नित्यं न लेापयेत्। तराइ वाधायन:,-

''यस नित्यामि सुप्तानि तयैवागनुकानि(१) च । सु-पथ-स्थोऽपि न स्वर्गं स गच्छेत् पतिताहि सः॥ तसात् कन्दैः फलैर्मूलैर्मधुनाउच रचेन वा। नित्यं नित्यानि कुर्वीत नच नित्यानि खेापयेत्"॥

इति । नन्, सम्पूर्ण-द्रय-सम्पत्तावेव साम-यागः कार्यः । तदाइ मनः,—

"यस दैवार्षिकं विसं पर्याप्तं शत्य-एत्तये । श्रिकं वाऽपि विद्येत स देामं पातुमईति"॥

इति। चाज्ञवस्कोऽपि,—

''नैवार्षिकाधिकान्नीयः सहि सामं पिवेद्विजः"।

<sup>\*</sup> त्रवानाभेषि, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) म्हदाद्वाचितियतिमित्तम्पत्रीय विद्वितं यत् नैमित्तिकां, तदेवाचा गन्तकतया निर्दिष्टमिति बौध्यम्।

इति । श्रेवार्षिकास्त्रासाभे चाम-यागार्द्वाचीनाद्शाद्यएव कार्याः । एतद्पि मएवाइ,—

"प्राक्षीमिकीः कियाः कुर्याद्यसात्रं वार्षिकं भवेत्"। इति। श्रक्य-धनस्य यज्ञोमनुना निविध्यते,—

"पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्धानोजितिष्ट्यः । नतस्य-दिचिषेयेज्ञैयंजेताय कथञ्चन ॥ दिन्द्रयाणि यहः स्वर्गमायुः कीक्तिं प्रजाः पद्मृत् । इन्ह्यस्य-दिचिणायज्ञसस्यास्यस्य-धनायकेत्" ॥

रति । मत्य-पुराणेपि,—

"श्रद्धानों \* दहेद्राष्ट्रं मन्त्र-दीनस्तयर्खितः । श्रात्मानं दक्तिणा-दीनोनासि यद्य-धमेरिपुः" ॥

इति । एवस यत्येतानि वयनानि 'कन्देर्मूसैः' इत्यादिवयनेन विर्द्योरिव्यति चेत् । मैवम्, एतेषां वयनानां काम्य-याग-विषयलात् ।
'यम्पूर्णानुष्टान-प्रक्रौ यत्यामेव काम्यं कर्त्त्रयम्'—इति वष्टाध्याये<sup>(१)</sup> मीभाषितम्। तथादि—"ऐन्द्राग्रमेकाद्य-कपासं निवंपेत् प्रजा-कामः"—
इत्यन्, किं यथाप्रक्रि प्रयोगेषाप्यधिकारः, एत ववंगोपसंदारेष ?—
इति संग्रयः । नित्येषु यथाप्रक्रि प्रयोगस्य पूर्वाधिकर्षे निर्धातवात् काम्येष्विप तथा,—इति प्राप्ते बूमः । नित्यानामसमर्थेनाषपरित्याक्यलान् तच यथाप्रक्रि प्रथेगः । श्वपरित्यक्यानि दि
नित्यानि, जीवनादि-निमित्त-वंग्रन तत्प्रयन्तेः । नैमित्तिकं

<sup>#</sup> अर्घशीना, -- इति ग्रज्यान्तर एतः पाठः।

<sup>(</sup>३) मीमांशा-षष्ठाध्याय-इतीयपाद-दिताधिकरको।

प्रत्यप्रवर्णकाने निमालनीव शियत । कामना तु न निमालं ; येना-वस्यमिष्टिं प्रवर्णयेत् । श्रते न काम्यस्थापित्याञ्चलम्। तथा स्रति, फल-सिद्धार्थमेव काम्यस्थानुष्ठेयलात्, फलस्य च क्रत्यांगे।पक्त-प्रधानमन्तरेणानिष्यनेः, यदा क्रत्यांगानुष्ठान-ब्रक्तिसदेव काम्य-ममुद्देयम्,—इति सिद्धानाः॥

॥०॥इति यजन-प्रकर्णम् ॥०॥

दत्यं यजनं निक्षितं, याजने तु विधिः श्रूयते,—"द्रयमर्जयन् प्राह्मणः प्रतिरुषीयादा जयेद्ध्यापयेदा"। नवायं नित्य-विधिः, प्रावरणे प्रत्यवायादि-नित्य-सत्तणाभावात्। प्रापि तु काम्य-विधिः, प्रयाजन-कामस्य तपाधिकारात्। तपापि, नापर्व-विधिः(१) जीव-नेपायतेन याजनस्य प्राप्ततात्। तद्भेतुलस्य मार्कण्डेय-पुराष्ट्र दिधितम्,—

"याजनाध्यापने ग्रुद्धे तथा ग्रुद्धः" प्रतिश्वः।
एवा सम्यक् समाख्याता चितर्यं तद्य जीविका"॥
दिति । नापि परिसद्धाः, नित्य-प्राप्तेरभावात् । तद्यात् पचे प्राप्तमान्त्रियम-विधिरयम् । स्थायं नियमः पुरुषार्थएव, नतु क्रलर्थः,

<sup>#</sup> पुत्र,- इति स॰ चेा॰ ग्रा॰ पुत्तकेष् ।

<sup>†</sup> अन, 'चितयी'-इति पाठी अवितु' युक्तः।

<sup>‡</sup> तस्मात्, - इति गास्ति स॰ वेा॰ ग्रा॰ पुत्तकेषु ।

<sup>(</sup>१) व्यपूर्व्यस्य पूर्वेमप्राप्तस्य विधिरपूर्व्वविधिः वासनाप्राप्तप्रभविधिरिति यासत्। तत्रदेसुक्तम्, —''विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाचित्रे स्ति। तत्र वान्यत्र व प्राप्ती परिसंस्थेति गीयते''—इति।

द्रयार्जन-विधानस्य पुरुषार्थलेन लिपा-सूत्रे (१) विदारितलात्।
तथादि,—द्रव्यप्राप्तिः, क्रल्यं वा पुरुषार्थां वा?—इति संग्रयः।
तप पूर्वः पवः, क्रल्यंयं, तथा यति\* नियमस्वार्थवन्तात्। ब्राह्मणस्य
याजनादिना, चित्रयस्य जयादिना, विग्रस्य क्रस्यादिना,—इति
नियमः। यत्र पुरुषार्थ-पन्नेऽनर्थकः स्थात्, खपायान्तरेणार्जिः
स्थापि द्रवस्य जुत्पतिघातादि-पुरुषार्थ-सम्मादकलात्। कतुस्त
नान्यया सिद्यति। व्यतस्य नियमाऽर्थवान्,—इति प्राप्ते कृतः।
द्रस्यं द्रि सम्पादितं यत् पुरुषं प्रीणयति। व्यतसस्य पुरुषार्थलं
प्रत्यनं दृष्टम्। क्रवर्थता तु नियमान्ययाऽनुपपन्या कर्ण्यने। क्षृत्रस्य कर्ण्यादस्यीयः। सित च पुरुषार्थले, क्रतारपि भाजनादिवत् पुरुष-कार्थतया तदर्थनाऽपर्थात् सम्पद्यते। नियमस्त, पुरुषार्थजन-विधा किस्सिददृष्टं जनिष्यिति सम्पद्यते। नियमस्त, पुरुषार्थजन-विधा किस्सिददृष्टं जनिष्यिति सम्पद्यते। क्रवर्थविदिनाजीवनले।पन-

<sup>\*</sup> तथापि, इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>ं</sup> क्षचियस अयादिना,—इति नास्ति सु पुक्तके।

इंडचं,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> कालर्थ,—इति गु॰ पुन्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) "यसिन् प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिमाऽर्घवक्तवाऽविभक्तत्वात् ( भी ॰ इस ॰ १पा॰ १स ॰)" इसेनिसन् सूत्र भाष्यकारस्य दिनीयवर्णके,— इति नोध्यम्।

<sup>(</sup>२) तथाच याजनादिनाऽर्क्जने किचिद्दृष्ट्यं करुयते, तक्षियमखार्घवन्वाय । इतर्या खक्तम्येनापि प्रकारेण द्रवार्क्जनसम्भवात् याजनादिनियमो-स्चनप्रतेनाप्यप्रकाः कर्तुमिति नोध्यम्।

कतुरपि न सिधेत्<sup>(१)</sup>। तसात्, पुरुषार्थायाजनादिः, — इति सिद्भम्। चितियार्विना याजियताऽन्योन केाऽयस्ति,—इति चेत्। नैधम्,श्राप साम-सूत्रे वोड्यानास्तिजां वरणमभिधाय वाजवितः सप्त-द्यास पृथावरणाभिधानात्। "सद्खं मप्त-दशं कौषितिकनः समामनित, स कर्मणासुपद्रष्टा भवति''—इति । श्रतएव विशिष्ठ वंशीत्पन्नस्य सत्यह्यां नामकस्य महर्षे: प्रश्न-वाक्ये देव-भागस्य सञ्जय-नाम कान् ब्राह्मणान् प्रति याजकलं। तैत्तिरीयक-ब्राह्मणे श्रयते,-'वाभिष्ठोह मत्य-इयो देवभागं पप्रस्कृत् सुझ्यान् बद्ध-याजिने।यजे थे" इति । तथा कौषितिक-भाह्मणे, चित्र-नामकं प्रति श्रेत-केतायाज कलमासातम्,—"चित्रोद वै गार्ग्यायणिर्यस्माणत्राद्णि वन्ने, स इ पुत्रं स्त-केतुं प्रजिश्वाय याजयित्। "इति। तसाद्, स्विम्योऽन्य:-सदस्थीयाजयिता। चिलिजावा याजयितारः सन्तु, सर्वयाऽपसि भाह्यणानां जीवन-हेतुर्थाजनम्। तत्रितिकर्त्तवता-क्षेण स्था-जिन-वाससारन्यतरेणापवीतिलं ते चिरीयवे विधीयने,—"तसाध-ज्ञोपवीत्येवाधीयीत याजयेचजेत् वा यज्ञस्य प्रस्तवा ऋजिनं

<sup>\*</sup> वसिष्ठ, - इति दन्यमधाः पाठः मृ॰ पुस्तने प्रायः सर्वेत्र ।

<sup>†</sup> साखद्य, -इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुत्तकषु पाठः। एवं पर्त्र।

<sup>‡</sup> याजकलं इति नास्ति मृ॰ पुस्तके।

६ बज्जयाजिने।यायजा इति, इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>¶</sup> प्रतिग्रय याजयेति, इति पाठः मृ॰ प्रस्तके।

<sup>(</sup>१) क्रावर्धमिक्कितस्य द्रश्यस्य तदन्यत्र भोजनादी विनियोगस्य कर्नुमस् स्मवादिति भावः।

वामावा दिवलत उपवीय"—रित । मन्त्रेषु स्वादिषु ज्ञानश्च वाजनांगतेन सन्दोग-जाहाणे समासायते,—"वोष वा अविदिन्तार्षय-कन्दो दैवत-ज्ञाहाणेन याजयित वा प्रध्यापयित वा, स्थाणं वर्ष्कितां गर्ने वा पद्यते प्र वामीयते पापीयान् भवित यातया-मान्यस्य कन्दांसि भविन्त, प्रथ यो मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्, सर्वमायुरेति श्रेयान् भवित श्रयातयामान्यस्य कन्दांसि भविन्तः, तसादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्"—रित ।

ननु कचिन् याजनस्य कचिन् प्रतिग्रहस्य च निन्दितलात्? तद नुष्ठानवतः स्वाध्यय-गायश्रोजपत्राद्यायते,—"रिच्यतद्व वा एष-प्रेव रिच्यते योयाजयित प्रति वा ग्रह्माति, याजियला प्रति-ग्रह्म हाइनन्त्रन् चिः स्वाध्ययं वेदमधीयीत, चिराचं वा साविचीं गायचीमन्वातिरेचयित"—दिति । तथाइन्यचापि,—"दुहोद वा एष हन्दांचि योयाजयित, म येन यज्ञ-कतुना याजयेत्, सोइरखं परेत्य प्रची देशे स्वाधायमेवेनमधीयन्नासीत; तस्या-नम्भनं दीचा, स्वानसुपसदः, श्रासनस्य सुत्या, वाग्जुद्धः, मन उपभूत्, धृतिभूवा, प्राणोद्यवः, सामाध्यर्थः, श्वाएष यज्ञः प्राण-दिवणोइनस-दिचणः सम्बद्धतरः"॥ दिति चेत्। नायं देषः, श्रयाज्य-

<sup>\*</sup> मन्त्रस्थादिज्ञान्य, - इति स॰ से।॰ मा॰ पुक्तकंषु पाठः।

<sup>†</sup> स्थातुं वा गक्ति,—इति भा॰ स॰ मुक्तकथी। पाठः।

<sup>‡</sup> खच, इत्यादि, भवन्ति, - इत्यन्तः पाठः स॰ सेा॰ प्रा॰ पुस्तकेनु नास्ति।

<sup>🥎</sup> कचित् याजनं निन्दिता, इति पाठः स० गा॰ पस्तवयोः।

<sup>∦</sup> तस्यानग्रनम् — इत्यादि, 'सम्बद्धतरः'— इत्यन्तः पाठीनास्ति स॰ सेा॰

याजन-विषयतात् । जीवितात्ययमापत्रस्य प्राच-रक्षार्यमयाक्ययाजनमपि समास्यते । तथा, वाजसनेय-त्राह्मणम्,—"प्राणस्य वै
समार्यमायायाञ्चं याजयित अप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिरुष्टाति""इति ।
तन्त्र, प्रायश्चित्तं कृन्दोगाः प्रामनित्तः,—"त्रयाज्य-धाजने दिण्णांस्यक्षा मामं चतुर्ध-काले भुद्धानः (१) तन्त्रम्त्राम् गायेत्"—इति । तथा
समनुरिप सारितः,—"प्रुद्ध-याजकः प्रुद्ध-द्रय-परित्यागात् पृते।भवति । त्रभिभस्त-पतित-पानर्भव-भूणर-पृञ्चस्य-प्रशुच्चि-कस्त-कार्!
तैसिक-चाक्रिक-धिज-स्वर्ण-कार्-वर्म-कार्-पद्धक्व वर्धिक-गणगणिक-सानिक-व्याध-निषाद-रजक-चर्द-चर्म-कार्ाः प्रभोज्यासाप्रप्रतिग्राह्मस्याज्यास्य" । तथाच विष्ठः,—दिज्ञणा-त्यागास्य पृते।भवतीति विद्यायते॥"—इति । तथा वौधायनाऽपि,—"वद्धप्रतिग्रह्मस्य प्रतिग्रह्म त्रयाज्यं वा याजियता नाद्यात्, तस्य चान्-

<sup>\*</sup> अप्रतिस्हा प्रतिस्हाति, - इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> सर्वेदयपरिवासात्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ग्रस्तकार,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🦠</sup> सुवर्णनेख्येक वढ़क, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> वुराष्ट्रचर्माकारां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> दिक्तिकात् पापाच, -- इति स॰ सो ॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) भोजनस्य कालचयमितवाद्य चतुर्धकाके भुझानः। यूर्वेदिने उपोध्य यरदिने दिवा खभुका राची भुझान इति यावत्। तथाचोक्तम्। "मुनिभिर्द्धिरणनं प्रोक्तं विप्राणां मर्यवासिनां नित्वम्। खद्दनि च तथा तमिखन्यां सार्द्धप्रद्रामान्तः"—इति।

मणिला तरत्समन्दीयं जपेत् " - दित । रित्रयाज्य-याजक सर्वणं देवलेन दर्शितम्,-

> "यः प्रहरान् पतितांश्वापि याजयेदर्थ-कारणात्। याजितेवा पुनस्ताभ्यां बाह्मणेऽयाज्य-याजकः"॥ इति । ॥ ॥ इति याजनप्रकरणम् ॥ ०॥

तदेवं याजनं निक्षितम्। ऋष दान-प्रतिग्रही निक्ष्येते।
तत्र, दान-विषया श्रुतिः,—"दानिमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति,
दानान्नातिदुष्करं तस्माद्दाने रमन्ते"—इति। तथा वाक्यान्तरभिष्,—"दानं यञ्चानां वक्ष्यं दिचिणा लेग्ने दातारं सर्व-भूतान्युपजीविन्ति, दानेनारातीरपानुदन्त, दानेन दिवन्नेशिमनाभवन्ति, दाने सर्वे
प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्ति,"—इति। न्नादित्य-पुराणेऽपि,—

"न दानादिध कं किञ्चित् कृष्यते भुवन-नये।

दानेन प्राप्यते खर्गः श्रीदानेनेव सभ्यते॥

दानेन प्राप्यते खर्गः श्रीदानेनेव सभ्यते॥

दानेन प्राप्यते विद्या दानेन युवती-जनः॥

धर्मार्थ-काम-माचाणां माधनं परमं स्रतम्"। इति।

एवं श्रुति-स्रितिभ्यां प्रमंद्या-पूर्विका दान-विधिक्वीतः। याज्ञव-

<sup>\*</sup> नाखाझमबाझमशिला पतेत्,--इति सु॰ मुक्तक पाठः।

<sup>†</sup> खन्न, 'तथा'-- इत्यधिकः पाठः स॰ सो॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु ।

<sup>🕽</sup> बाद्यवस्कार्दि,-- इति स॰ बा॰ भा॰ पुस्तकेषु पाठः।

"दातवां प्रखदं पाचे निमित्तेषु"<sup>(१)</sup> विशेषतः । याचितेनापि दातवां श्रद्धा-पूर्वन्तु भ्रक्तितः॥ गो-भ्र-तिल-चिरणादि पाचे दातव्यमर्चितम्। नापाचे विद्वा किञ्चिदात्मनः श्रेयर्ष्कता"। रति। तयोरन्यतरः खरूप-विधिरितरस्त गुज-विधिः। भनुरपि,-"दानं धर्मं निषेवेत निष्य-नैमिन्न-संश्वकम्। परितृष्टेन भावेन पाचमासाद्य प्रक्रितः"॥ इति । वक्रि-प्राणे परे विस-वैयर्थोक्ति-पुरःसरं दानं विहितम्,-"यस विसंग दानाय ने।पभागाय देखिनाम्। नापि कीर्त्ये न धर्षाय तस्य विसं निर्धकम्॥ तखादिनं समामाच देवादा पार्वाद्य । द्यात् सम्यग्-दिजातिभ्यः कीर्चनानि न कार्येत्"॥ इति । विष्णुधर्मी सरे दानाभावे बाधमाइ,-"बीदते दिज-मुख्याय चाऽर्थिने न प्रयक्ति। मामर्थे मति दुर्बुद्धिर्नरकायोपपद्यते"॥ इति ।

निमित्तेतु,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> दातव्यमिषंते, - इति मु॰ पुक्तके पाठः। "वर्षितमर्चिताय द्यात्" -- इति वचनानारदर्भनादुअयमपि सक्ष्रकते।

<sup>‡</sup> दानधम्भं,-इति स॰ ग्रा॰ मुक्तकयोः पाठः।

<sup>ऽ अपिपुरागेपि,─इति सु॰ पुक्तके पाठः ।</sup> 

<sup>(</sup>१) पाचम्, — "विद्यायुक्तोधमीश्रीकः प्रशानाः चान्तोदानाः सत्यवादी-कृतचः। दक्तित्यानेगोद्धिता गोशारको दाता यञ्चा ब्राह्मबः पाच-माऊः" — बत्युक्तकच्चसम्। निमित्तं संक्रान्यादि।

# बद्ध-पुराखेऽपि,--

"सदाचाराः जुलीनाञ्च ह्रपवनाः प्रियम्बदाः । बन्न-श्रुताञ्च धर्मञ्चायाचमानाः परान् ग्रहान् ॥ दृश्यन्ते दुःखिनः सर्वे प्राणिनः सर्वदा सुने । श्रदत्त-दानाः जायन्ते पर-भाग्योपजीविनः" ॥ इति ।

## थामे।ऽपि,—

"श्रवर-दयमभ्यसं नास्ति नास्तीति यत् पुरा । तदिदं देहि देहीति विपरीतसुपस्थितम्" ॥ इति । स्कान्देऽपिः—

'देशीखेवं बुवसर्थों जनं बोधयतीव सः ।

यदिदं कष्टमर्थिलं प्रागदान-फर्सं दि तत्॥

एकेन तिष्ठताऽधसादन्येने।परि तिष्ठता ।

दाष्ट-याचकयोर्भेदः कराभ्यामेव स्वचितः॥

दीयमानन्तु योसीदात् गो-विप्राग्नि-सुरेषु च ।

निवारयति पापात्मा तिर्थग्योनिं वजेत्तु सः"॥ दति ।

वातातेषाऽपिः—

"मा ददस्ति योत्र्यात् गयग्नौ त्राष्ट्राणेषु च। तिर्थम्-योनि-ग्रतं गया चाण्डालेखपि जायते"॥ इति । दानस्य स्वरूपं तचेतिकर्त्तयताञ्च देवले।दर्णयति,— "त्रर्थानामुदिते पाचे सङ्ख्या प्रतिपादनम्।

तथितिकर्त्तथताच्च,—इति स॰ से।॰ ग्रा॰ गुक्तकेषु पाठः।

दानमित्यभिनिर्द्धिं याखानं तस्य वच्यते ॥ दे हेतुः षड्धिष्ठामं षड्क्नं षड्विपाक-युक् । चतु:-प्रकारं चि-विधं चि-मादं दानमुच्यते ॥ नात्यलं वा बद्धलं वा दानस्थाभ्यद्यावश्म्। महा भित्र दानानां टिंड्र-श्रेयस्करे हिते॥ धर्मामधेञ्च कामञ्च बीड़ा-६र्ष-भयानि व। अधिष्ठामानि दानानां घड़ेतानि प्रचचते ॥ पानेभ्यादीयते नित्यमनपेच्य प्रयोजन्म्। केत्रलं धर्म-बुद्धां यत् धर्म-दानं तद्धते ॥ प्रधाजनस्पेच्येव प्रसङ्गात् चतप्रदीयते । तदर्थ-दानमित्या इरेहिकं फल-हेतुकम्॥ क्ती-पान-म्हगयाऽचाणां प्रमङ्गाद् यत् प्रदीयते । धनई वु प रागेण काम-दानं तद्यते। संसदि बीड्या स्तर्या चार्थिभ्योयत् प्रयाचितम्॥ प्रदीयते च यहामं बीड़ा-दाममिति स्रतम् ॥ बृष्ट्रा प्रियाणि अला वा दर्वाद् यदात् प्रयक्ति। इर्ष-दानमिति प्राइदीनं धर्य-विचिन्तकाः ॥ भाकोकनार्थं चिंगानां श्रितीकाराय यद्भवेत्।

<sup>\*</sup> रुद्धिचयकरे,-इति स॰ सेा॰ मुस्तकयोः पष्ठः।

<sup>†</sup> खागमुद्या,-इति स॰ से।॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> वडक्यंचिन्तकाः,—इति स॰ सा॰ धा॰ पुन्तकेषु पाठः।

५ आक्रोग्रामर्थिशंसामां—इति स॰ सा॰ पुराक्योः पाठः।

दीयते वाऽपकर्तभेश \* भय-दानं तद्चते ॥ दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयञ्च धर्म-युक्। देश-कालौ च दानामङ्गान्येतानि षद्विदः॥ श्र-पाप-रागो धर्मात्मा दित्मुख्यमनः (१) इउचिः। श्रनिन्द-जीव-कथी च षड्भिदीता प्रशस्ते॥ चि-शुक्रः गुक्र-वित्तय् घृणासुः संयतेन्द्रियः। विसुक्रोधोनि-देषिभ्धानाह्मणः पात्रसुखते" ॥ इति । विग्रुक रति, विभिमातापिवाचार्यैः ग्रिचितवेन ग्रुट्सः। "श्रीचं ग्रुद्धिर्मदाप्रीतिर्धिनादर्भने तथा। सत् ज्ञतियानस्या च दाने अद्धेत्यदाहता॥ श्राचारावाधमक्रेशं ख-यद्मेनार्क्तितं धनम्। खर्ण वा विपुलं वाऽपि देथमित्यभिधीयते ॥ यदात्र दुर्लभं द्रव्यं यिसान् कालेऽपि वा पुनः। दानाहीं देश-काला ता स्थातां श्रेष्टी नचान्यया ॥ श्रवस्था-देश-कालानां पात्र-दाचोश्व सम्पदा ।

पाककर्टभ्यो,—इति स॰ सा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> दिल्लस्याजतः, - इति मु॰ पत्तके पाठः।

<sup>‡</sup> क्रम्यतिख,—इति स॰ सेा॰ प्रा॰ पस्ततेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) यसनं कामजकापजदेषिविश्वेषः। तद्त्तम्। "स्यायाऽचोरिवा-स्वप्नः परीवादः" स्वियोमदः। तौर्य्यात्रकं द्याद्या च कामजोदशका-गामः। पेश्वन्यं साइसं दोच ई्याऽस्याऽर्घदृष्ठमम्। वाग्दग्रज्ञस्य पाष्ठ्यं कोधजोऽपि गणोऽस्वकः"—इति।

द्या वापि भवेष्णेष्ठं श्रेष्ठं वाऽण्यय्था भवेत्॥
द्या विष्या विषया विष्या विष्या विषया वि

<sup>\*</sup> भूबच्याभ्यः, -- इति स॰ पृक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> कातमप्रमतां,-इति मु॰ पुंत्रकी पाठः।

<sup>‡</sup> चेंदुत्तं-इति स॰ देा॰ पुक्तक्योः याठः।

<sup>🦠</sup> कर्मत, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∥</sup> मध्यव्यतां,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

प रवमाविष्यं, - इति सु प्राची पाठः।

<sup>•</sup> विकास,--इति सु पुस्तके पाठः।

<sup>🍴</sup> सर्वेवामयापदम्, — इति सु॰ पुक्तवे वाठः।

<sup>(</sup>१) चनुकोश्रीदया।

<sup>(</sup>२) प्रपा पानीयश्चाता । चाराम 'उपनमम् । तङ्ग्रीजकासयनिश्चे ।।

तदाशिक्षकिष्ठाञ्जर्दीयते यहिनेदिने । त्रपराविजयेश्वर्थं \* स्ती-वासार्थं यदिव्यते । र्कारंश्चन् यहानं कान्यमित्यभिधीयते । कासापेचं कियापेचमर्थापेचमिति स्रतम्(१) ॥ विधा नैमिलिकं प्रोत्रं स-हामं हे।म-वर्क्कितम्। नवात्तमानि । चतारि मध्यमानि विधानतः॥ श्रधमानि तु ग्रेषाणि चिविधवमिदं विदः। त्रय-विद्या-वधू-वस्त-गो-भू-इकाय-इसिनाम्॥ दामान्युत्तमदागामि उत्तम-द्रव्य-दानतः। विद्यादाच्छादनं वायः परिभोगौषधानि च॥ दामानि मध्यमानीति मध्यम-द्रवा-दानतः। उपानत्-प्रेथ-यानानि इच-पाचासनानि च॥ दीप-काष्ठ-फलादीनि परमं बड-वार्षिकम्। बक्जवादर्घ-जातानां मञ्जा श्रेषेषु नेयाते ॥ श्रधकान्यविष्ठानि सर्वदानान्यते। विदः 🗓 दृष्टं दसमधीतं वा प्रवाधत्यनुकीर्त्तनात्॥ स्नाचा अनुशोचनाभ्यां वा अग्न-तेजो १ विपद्यते ।

अप्रवास्त्रियं, -- इति पाठः स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तकेषु ।

<sup>†</sup> तत्रोत्तमानि, - इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः पाठः।

j चन, 'इति'—हलाधिकः पाठः सु॰ युक्तके ।

<sup>§</sup> भगतेजा,—इति सु॰ पुत्तके वाटः।

<sup>(</sup>१) काकापेकं यथा व्यावाद्यादिनिमित्तकं दानम्। क्रियापेकं यथा स्ना-आदौ बन्दादिश्योदानम्। व्यर्थापेकं यथा पुत्रजन्मादौ दानम्, "यकां मां दम्रगुर्देवात्" – इत्याद्यक्षं वा।

तसादाता-कृतं पुष्धं न रथा परिकीर्सयेत्"॥ इति । नित्य-नैमिस्तिक-काम्य-विमकाख्यास्य स्वारीदान-भेदाः पुराय-सारे दर्थिताः । सास्तिकादि-भेदान् भगवानारः —

> ''दातव्यमिति वहानं दीवतेऽनुपकारिणे। देशे च काले पाचे च तहानं सात्तिकं स्टतम्॥ चनु प्रत्युपकारायं फलसुहिम्स वा पुनः। दीवते च परिक्तिष्टं तहाससुदाक्तम्॥ म्न-देश-काले वहानभपाचेभ्यस् दीवते। प्रसक्ततमवद्यातं तन्तासससुदाक्तम्"॥ इति।

तच फखविशेषोविष्णुधर्मीामरे दर्शितः,—

"तामसानां प्रसं शुक्के तिर्यक्के मानवः सदा। वर्ण-सक्दर-भावेन<sup>(१)</sup> वार्क्के सदि वा पुनः॥ वास्ते का दास-भावेन नाच कार्याः विचारका । चति।ऽन्यया तु मानुकी राजसानां प्रसं भवेत्॥ सान्तिकानां प्रसं सुक्के देवते नाच संस्थः"। इति।

तप दान-पापमाइ याज्ञवस्त्राः,-

"न तिच्या केवसया तपसा वाऽपि पाचता। यभ हत्त्रसिमे चोभे तिह्र पाचं प्रचचते"॥ इति । चसोऽपि,—

''विद्या-युक्तीधर्य-बीकः प्रजानाः

<sup>\*</sup> बसंब्युतमविज्ञातं,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) विजातीययार्व्यवेशः संप्रयोगात् योजायते देशयं वर्वप्रकृतः।

चान्तोदानाः सत्य-वादी कत-तः। साध्यायवाम् धतिमान् गोत्रर्धा-दाता यञ्चा बाह्यणः पानमाष्टः"॥ इति।

वशिष्ठः,-

"किञ्चिद्देशयं पार्च किञ्चित् पार्च तपे। सयम्। पात्राणामपि तत्पाचं भूट्राम्नं यख नोदरे"॥ इति।

वृहस्पति:,—

"त्रागमियति यत् पात्रं तत् पात्रं तार्थियति" । इति । विष्णुधर्योक्तरे,—

"पतनात् चायत्ते यसात् तसात् पाचं प्रकीर्त्तितम्" । इति । स्कन्द-पुराणे पाच-विशेषोविह्तः,—

> "प्रथमन् ग्रोई।नं दश्चाक्ष्रममुक्तमात्। ततोऽन्येषाञ्च विप्रत्यां दश्चात् पाषामुसारतः॥ ग्रेरोरभावे तत्पुत्रं तङ्कार्यां तत्-सुत्रं तथा। पौत्रं प्रपावं दौक्षिमन्यं वा तत्-सुक्षोद्भवम्॥ तक्कातिकमे दानं प्रत्युताधोगतिष्रदम्"। दति।

धमाऽपि,—

"धममनाहाले दानं दिगुणं न्नाहाल-नुवे(१)।

<sup>\* &#</sup>x27;इतिमान्,' — इत्यन्न,स्यतिमान् , — इति सु पृक्तके, 'साध्यायवान्एति॰ मान्' — इत्यन्न, कृतिम्लाने।गोष्टिता, — इति जीमूतवाचनकतः पाठः । † सत्सतान्, — इति सु॰ पृक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) ब्राच्यमात्मानं व्रवीति नपुनर्जाञ्चाखरत्तोयः चाउयं ब्राच्यस्त्रवः। तथा चास्त्रम्। "जनमकर्मपरिभद्धो ब्राच्चीकक्रीर्ववर्जितः। व्रवीति ब्राध्यस्

प्राधीते जनसाइसमनमं वेद-पार-गे"॥ इति । प्राधीतः प्रारम्भाध्यनदत्वर्थः । समर्भः, \*—

"खत्यिन-प्रस्ति पैव भूतानामागितं गतिम्। वेक्ति विद्यामविद्याञ्च य भवेदेद-पार्गः"(१) ॥ इति । ॥ "शूद्रे सम-गुणं दानं वैद्ये तद्-दिगुणं स्थतम्। स्विचे चिगुणं प्राञ्जः यद्गुणं नाञ्चणे स्थतम्" ॥ इति ।

शूद्रादीनां पापल-प्रतिपादनमञ्जदानादिविषयं "कताञ्चमितरेशः"
—दित गौतम-वचनात्।

वासः,--

"मातापिकोस यहनं आह-सस-स्तास थ। जायाऽत्सकेषु यहनं सेऽिंक्यः स्वर्ग-संक्रमः है॥ पितुः वत-गुणं दानं सहसं मातुक्यते। व्यनमं दुहितुर्दानं सेाद्धें दक्तमचयम्"॥ इति।

भविष्योत्तरे,-

"न केवसं नाह्यणानां दानं सर्वेष प्रस्तते ।

- \* संवर्तः,-इति गास्ति सु॰ पुस्तवे ।
- † 'इति' शब्दोऽत्र गालि सु॰ मुलनी।
- ‡ खन्नदानविषयं,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।
- 🖔 अन 'हति' सन्दार्शिकारिक मु॰ पुक्तके।

चारं सचेयेत्राचायमुकः"—इति।"ग्रभीधानादिसंकारेयुक्तच नियत-व्रतः। नाध्यापयति नाधीते सचेयेत्राच्यममुकः"—इत्युक्तच्याको वा।

(१) विद्या तथायानम्। अविद्या मिथायानं सर्मनवापा वा, तथाले-चेत्रासभाया विद्यापदेन संग्रहामनायः।

भगिनी-भागिनेयानां मातुलानां पितुःखसुः । दरिद्राणाञ्च बन्धूनां दानं कोटि-गुणं भवेत्"॥ इति । श्रातातेपाऽपिः—

"चनिक्षष्टमधीयानमतिकामिति योदिजम । भोजने चैंद दाने च दश्यायप्तमं सुसम्"॥ इति । महाभारते.-

> "इतस्वा इत-दाराख्यं ये विप्राः देश-विश्ववे । श्र्यार्थमभगव्यक्ति तेथोदानं महाफलम्' ॥ इति।

श्रवाचमार मन्:,—

"न वार्याप् प्रयच्छे मु वैड़ाल-त्रतिके दिने। न वक-व्रतिके पापे नावेद-विदि धर्म-वित्॥ विष्ययितेषु दक्तं हि विधिनाऽयर्जितं धनम्। दातुर्भवत्यनचाच परचादातुरेतच ॥ यः कारणं पुरक्तत्य व्रत-चर्यां निषेवते । पापं व्रतेन मंकाच वैदालं नाम तद्वतम् ॥ श्रधोवृष्टिनैकृतिकः खार्थ-मंधान-तत्परः। श्रठोमियाविगीतय वक-व्रत-चरोदिजः" ॥ इति ।

## न्तातातपाऽपि,॥—

पिटससः,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> पित्रभात्रदारास, - इसि स॰ सा॰ ग्रा॰ पुत्तनेषु पाठः।

ग्रं नचायविष,—इति स॰ सेा॰ मुस्तविषः पाठः। नचायवेषि, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> वक्टिसिकरेदिजः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>।</sup> नासीदं स॰ सा॰ या पुस्तनेषु।

"नष्टं देवसके दश्तमप्रतिष्ठञ्च वार्क्कुषौ (१) । यथ बाणिज्यके दशंभ च तत् प्रेत्य नी इड"॥ इति । देवसकञ्च स्कान्दे दर्शितः,—

"देवार्चन-रतोविप्रोविकार्थी वत्सर-षयम् । स वै देवसकानाम इय-कयोषु गर्डतः"॥ इति ।

बदुमनुः,—

"पाच-भ्रते। प्रियं चोवित्रः प्रतिग्रह्म प्रतिग्रहम्। श्रमस् विनियं जीत तसी देयं न किञ्चन ॥ श्रञ्चयं कुरते यञ्च प्रतिग्रह्म समन्ततः । धर्मार्थं नोपयुक्के भ न नं तस्करमर्चयेन्" ॥ इति ।

विष्णुधर्भी तरे,-

"पर-स्थाने रुषा दानमधेषं परिकीर्त्तितम् । चारूढ़े पतिते † चैव चन्यचार्त्रेर्धनेस ‡ यत्<sup>(१)</sup> ॥

(१) वार्ड्यी रक्षियाचिता

<sup>\*</sup> नेापयुद्धीत, -- इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> बारू ज्पतिते, - इति सु॰ युक्तके याउः।

<sup>‡</sup> खन्यथासेधनेख,-इति स॰ सा॰ मुक्तकयोः पाठः।

<sup>(</sup>२) परस्याने परभूमी। भूखामिनाऽन्ज्यातु न दोवः। "नानन्जातभूमिर्छि यज्ञस्य पणमज्ञते"— रख्नाः। आरूढ़े पतिते इति स्वभीखिनीस्वनन्त्राचारिविषयम्। ''बारूढ़ोनेस्विनं धर्मा यस्तु प्रस्वदे

पुनः। प्रायस्ति न पर्धामि येन शुद्धोत् स खात्मदा"— इति, ''आर् रूढ़पतिनं विषं मस्त्वाच विनिःस्नृतम्। उद्यं क्रिन्ट्स्य स्पृद्दा चान्द्रायसं चरेत्'-- इति चैनमादिनचनेस्तस्यायनं निन्दितस्वात्। "विद्यस्त्रभययापि स्नृतेराचाराच' (१६०० १ पा० १३ स्तः) इति प्रारीरकस्त्रभपाच सर्त्तस्य। सन्धार्याप्रीरिति, सन्धा प्रास्त्रीयापायं विना चाप्ररिक्तितिरायमः। सन्धाराप्रीरिति तु युक्तः पाठः।

व्यर्थमत्राह्मणे, दानं पतिते तस्तरे तथा।
गुरोश्वापीति-जनके छतन्ने द्याम-थाजके ॥
वेद-वित्रथके चैव थस्य चोपपतिर्यष्टे ।
स्त्रीभिर्जितेषु यहनं व्यास-थाष्टे तथेवच ॥
अह्म-बन्धो च यद्दनं यहनं व्यस्तीपती।
परिचारेषु यहनं वृथादानानि घोड़म"॥ दति।

महाभारते,—

"पङ्गश्विधरामूकायाधिनोपहतास्य थे।

भर्त्वाक्ते भद्दाराज, न तु देयः प्रतिग्रहः"॥ इति ।

पाने। पेन्तपमपाय-दानस्य मनुर्निषेधितः,—

"श्रन्षंते यद्दाति न ददाति यद्दंते"।

श्रर्नान्दीपरिज्ञानाद्दानाद् धर्मास्य दीयते"॥ इति ।

भविष्योत्तरे देय-खरूपं निरूपितम्,—

"यद्यदिष्टं विश्विष्टस्य न्याय-प्राप्तस्य यद्भवेत्।

तत्तन् गुणवते देयमित्येतद्दान-खन्नपम्"॥ इति ।

श्रिशेषस्य देयत-प्राप्ती विशेषमाद्यास्यवक्त्वः,—

"स्व-कुटुम्नाविरोधन देयं दार-सुतादृते ।

नान्यये(१) स्ति सर्वसं यद्यान्यसी प्रतिस्तृतम्" ॥ इति ।

वृद्दस्यितरिप,—

<sup>\*</sup> जनकृषी यद्दाति नददाति यदकृषी, - इति स॰सा॰ पुक्तवारीः पाठः।

<sup>(</sup>१) चन्वयः सन्ततिः।

"(१) जुटुम-भक्त-वसनार् देयं यदितिरिकाते"। इति। विव-धर्मी,—

"तसामिभागं वित्तस जीवनाय प्रकरपयेत्। भाग-इयम् धर्मार्थमनित्यं जीवनं यतः"॥ इति । कुटुम्बाविरोधेन देयमित्युक्तं, तस्यापवादमाइ व्यासः,— "कुटुम्बं पीड्यिलाऽपि बाह्यसाय महात्मने । दातयं भिचवे पासमात्मनोश्वतिमिक्कता"॥ इति । देय-विशेषेण फल-विशेषमाइ मनुः,—

> 'वारि-दसृप्तिमाप्नोति सुखमचयमत्र-दः। तिस-प्रदः प्रजामिष्टां दीप-दश्चनुरुन्तमम्॥ भूमि-दोभूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हरस्य-दः। यह-दोऽस्याणि वेस्मानि रूप्य-दोरूप' मुन्तमम्॥ वासेदश्वन्त-सालोक्यमत्य-सालोक्यमत्य-दः। श्रमणुद्-दः त्रियं तृष्टां गो-दो व्रश्वस्य पिष्टपम्।॥ धान-त्रया-प्रदोभार्यामेखर्यमभय-प्रदः। धान्य-दः त्रात्रतं सौस्यं वृद्धा-दो ब्रह्म बात्रतम्॥ सर्वेषासेव दानानां ब्रह्म-दानं विज्ञिस्तते"। इति।

<sup>\*</sup> रूपा,—इति सु॰ पुराकी पाठः।

<sup>†</sup> जुद्धां,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> पिछवम् ,— इति पाठा<del>का</del>रम्।

<sup>(</sup>१) बुटुम्बबस्देनावश्वभरकीया भव्यन्ते। ते च, "माता पिता गुवर्धाता प्रजादीनाः समास्त्रिताः। व्यथागते। शिव्यक्षेत । पाव्यक्तं उदाक्तः" — इति मनुनेक्काः।

अविध्योत्तरे पाष-विशेष देश-विशेषोद्धितः,—

"तथा द्रश्च-विशेषांत्र दशात् पाष-विशेषतः ।

पार्तानामन-दानञ्च मो-दानञ्च सुटुम्बिने ॥

तथा(१) प्रतिष्ठा-दीनामां चेष-दामं विशिध्यते ।

सुवशें बाजकानाञ्चां विद्यां चैवोद्धे-रेतसाम् ॥

कलां चैवानपत्थानां ददतां गतिद्यामा' । दति ।

## कान्देऽपि,-

"त्रामास यानं द्वितस पान-मनं शुधार्त्तस भरेग्नरेन्द्र । द्यादिमानेन स्राष्ट्रनाभिः संस्ट्रसमानं विदितं नयन्ति" ॥

## चित्रिराः,—

"देवतानां गुरूषाञ्च मातापित्रोस्वधैवत्त । पुर्छं<sup>(९)</sup> देयं प्रयत्नेन नापुष्यं चोदितं<sup>‡</sup> कवित्<sup>गं</sup>॥ इति। विष्णु-धर्मोत्तरे,—

"चस्रोपचीनि चट्ट्रसं देवं तसीव तद्भवेत्"। इति। दान-निमित्ताम्याद ज्ञातातपः.—

ग्रोदानं शक्तने तथा,—इति सु॰ पृक्तके घाठः ।

<sup>†</sup> याचकानास,-इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चार्जितं,—हति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रतिका बास्पदम्।

<sup>(</sup>१) पृद्धं न्यायाचितम्।

"श्रयनादौ बदा देयं द्रथमिष्टं ग्रहे तु यन्। षड्भौति-सुखे चैव विमोचे चन्द्र-सूर्यकोः ॥ संक्रामी यानि दन्तानि इय-कथानि दाहृभिः। तानि नित्यं ददात्यकः पुनर्कनानिजनानि" ॥ इति।

बत्-विश्वहोऽयगादीन्दर्भवति,-

"सग-कर्कट-संकान्ती दे हृदग्-दिच्छायने। विषुवे च तुला-मेषौ तथार्मध्ये ततोऽपराः(६)॥ यय-दृश्चिक-कुमोषु सिंहे चैव घटा रविः। एतदिच्छा-पदं नाम विषुवादिधकं प्रस्तम्॥ कन्यार्था मिथुने मीने धनुष्यपि रवेर्गतः। यङ्गीति-सुसाः प्रोक्ताः षड्गीति-गृषाः प्रस्तैः"॥ रति।

विष्णु-धर्की करे,-

"वैत्राखी कार्लिकी माघी पूर्णिमा सु महाकका। पौर्णमापीषु धर्नासु मापर्च-यश्तिससु च। इत्तामामिष दानानां फलं दश्र-गुणं भवेत्' श्ति।

मगु:,—

"सइस-गुणितं दानं भवेद्त्तं युगादिषु । कर्मा त्राद्वादिकश्चीव तथा मत्वन्तरादिषु"॥ इति ।

याज्ञवस्काः,—

<sup>(</sup>१) विध्ने,—इति प्रधमादिवचनान्तं पदम्। तयार्यम-विध्वयार्मध्ये, तताऽयनविध्वता, ऽपराः खन्याः संकान्तय इत्वर्धः। उत्तरश्चीक्याः स्पक्षमेतत्।

राचि-दानादि-निषेधं प्रक्रम्य "मुक्का मकर-कर्कटी"—इति पर्यादाषात्।
मन्य-पुराणे दानस्य प्रमस्ता देमविशेषा निर्द्दिष्टाः,—

"प्रयागादिषु तीर्थेषु पुष्येष्ट्रायतनेषु च।
दला चाचयमाप्तोति " नदी पुष्य-वनेषु च"॥ इति।

तथा वासेनापि,-

"गङ्गा-दारे प्रयागे च श्रविमुक्ते च पुष्करे। मकरे चाहहाचे च गङ्गा-मागर-सङ्गमे॥ कुरु-चेचे गया-तीर्थे तथाचामर-कष्टने। एवमादिषु तीर्थेषु दत्तमचयतामियात्"॥ ॥०॥ इति दानप्रकरणम्॥०॥

तदेवं चेतिकर्त्तवं दान-प्रकरणं निक्षितम्, श्रथ प्रतिग्रहो-निक्ष्यते । तत्र श्रौतोविधिः पूर्वमुदाहतः ;—"द्रथ्यमर्जयन् ब्राह्मणः प्रतिग्रह्णीयात्",—दिति । तत्र, याजने येथं वर्षा पूर्वमनुकान्ता, चेथं प्रतिग्रहेऽपि यथाशभावमनुषन्धातव्यारे ।

नमु प्रतियद्वा मनुना निन्दितः,-

"प्रतिग्रदः प्रत्यवरः स तु विषयः गर्डितः"॥ ईति । मैवम्, प्रस्यानिन्दाया त्रसत्-प्रतिग्रद<sup>ण</sup> विषयत्वात्। तसोपरितने स्चने स्पष्टीकृतम्,—

<sup>\*</sup> दत्त्वाचाच्यमाप्रोति,—हित मु॰ पुक्त के पाउः ।

<sup>†</sup> नदी,--इत्यत्र, तदा,---इति स॰ से। पुत्तकयोः पाठः ।

<sup>‡</sup> तत्र याजने पर्व्यमनुकान्तायं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> सन्धातवाः, - इति मृ॰ पुश्तके गाठः।

<sup>🕆</sup> व्यसाधुप्रतिग्रह,—हति मु॰ पुक्तके पाठः।

"प्रतिपद्देश गर्दितः स्थात् भूट्राद्ष्यन्यजयमः" । इति । यः प्रतिपद्देश भीषात् भियते, स गर्दित इत्यर्थः । सन्प्रतिगद्दस्य तेनैवाभ्यनुष्ठातः,

"नाधापनात् याजनाहाऽगर्डिताहा प्रतियहात्। दोषो भवति विप्राणां अस्त्रनार्क-समा हि ते । इति। प्रगर्डितादिति केदः। प्रगर्डित-प्रतियहादप्यप्रतियहः श्रेथान् १ मधाच याजवस्काः,—

"प्रतियह-समर्थें।ऽपि गाइने यः प्रतिग्रहम्।

चे सोका दान-त्रीसानां स तानाप्ते।वि पुष्कसान्"॥ इति॥। मनु चमः प्रतिग्रहं प्रश्नंसति,—

> "प्रतियहाध्यापन-याजगानी प्रतियहं श्रेष्ठतमं वदिना । प्रतियहात्<sup>त्</sup> इद्ध्यति अध-होने-र्षाञ्चन्तु पापं न पुनन्ति<sup>०</sup> वेदाः" ॥ इति ।

मनुस्त तदिपर्ययमाच,---

"जप-इमिर्पेत्वेनो याजनाध्यापनैः कृतम्।

प्रतिग्रहत्तु क्रियते श्रूहाद्ययज्ञन्तनः,—इति स॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> ज्वलगार्वसभोहिसः, - इति स॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> सत्यतियश्च तेनेवाध्यनुश्चातः,—विश्वद्धाः प्रतियश्च इति,— इते-तावम् पाठी मु॰ पुत्तावे ।

<sup>§</sup> अमर्श्वितादिष प्रतियञ्चादप्रतियञ्चर स्थान,—इति मु॰ युक्त पाठः।

<sup>॥ &#</sup>x27;इति' शब्दोगासि स॰ पुस्तके।

प प्रतिग्रहः, — इति स॰ से। युक्तकयोः पाठः।

<sup>••</sup> पुनन्तु,-- इति मु॰ पुक्तके पाटः।

प्रतियह-निमित्तं तु त्यागेन तपसैवर"॥ इति ।

नायं दोषः, दिजातिभ्यः प्रतिग्रष्ठः प्रश्नसः शूद्धात् प्रतिग्रहो निन्दतः "— इतिव्यवस्थायाः सुवचलात् । ननु सत्प्रतिग्रहेऽपि कियानपि प्रत्यवायः प्रतीयते, "प्रतिग्रहात् श्रुष्थितः"— इत्युक्तेः । वाद्रं, अस्थेव वेद-पार्गलादि-सामर्थ-रहितस्य प्रतिग्रहे प्रत्यवायः । एतदेवा-भिप्रत्यां स्कान्दे वेद-पार्गस्य प्रत्यवायो निवारितः,—

"षड्क्न-वेद-विद्विप्रोरे यदि कुर्यात् प्रतिग्रहम्॥ न स पापेन सिप्येत पद्म-पत्रमिवासासा"॥ इति ।

एषएव न्यायो याजनाध्यापनथार्याजनीयः। श्रयाञ्च-याजन-स्तकाध्यापन-दृष्टप्रतिग्रहेस्वेनोबाइन्छं, स्वस्मित्रीषद्धिकार-वैकन्छेन॥ प्रवर्त्तमानस्य स्वन्यः प्रत्यवायः, मुख्याधिकारिणो विदित-याजनादि-प्रवन्ती न किञ्चिद्येनः,—इति विवेकः। सर्सत्-प्रतिग्रहौ विवेचयित स्वासः,—

"दिजातिभ्योधनं लिप्येत् प्रमलेभ्ये। दिजोक्तमः। श्रिपवा जाति-मानेभ्ये। नतु श्रूद्रात् कथञ्चन"॥ इति । सतामसभावे सत्यसतोपि प्रग्रतिग्रह खतुव्विंग्रतिमतेऽभ्यनुद्यातः,— "सीदंश्चेत्रं प्रतिस्टक्षीयाद् ब्राह्मणेभ्यस्ततो नृपात् ।

<sup>#</sup> प्रतियाचे देाघा, — इति सु॰ पुक्तको पाठा ।

<sup>†</sup> दोधः,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> इत्विभिप्रत्य, — इति सु॰ युक्तको पाठः।

<sup>♦</sup> वेदान पारगोविघो,─इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः ।

<sup>∥</sup> वैकल्यमति,—इति स॰ सेा॰ पुत्तकयाः वाठः।

ग सदा च, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

ततस्त वैश्व-शूट्रेभ्यः शङ्खास्य वचनं यथा"॥ इति । शूट्र-प्रतिग्रेष्ठे विशेषमाद्याङ्गिराः,—

"यमु राशीक्षतं धान्यं खले चेत्रे तथा भवेत्"। शूद्रादपि यहीतव्यमित्याङ्गिरस-भाषणम्"॥ इति। तत्रेव विशेषान्तरमाच् व्यासः,—

"कुटुम्बार्धे तु धत्-शूद्रात् प्रतियाद्यमयाचितम्। कलर्थमाताने चैत न हि याचेत कर्हिचित्"॥ इति।

मनुर्पि,—

"न यज्ञार्थं । धनं श्रूद्रात् विप्रों भिन्नेत धर्मावित् । यजमाने।ऽपि भिन्निला चाण्डानः १ प्रेत्य जायते"॥ इति । असत्-प्रतियदोचितोऽवच्या-विशेषः स्कन्द-पुराणे दर्शितः,—
"दुर्भिन्ने दारूणे प्राप्ते नुदुम्ने सीदित चुधा ।
असतः प्रतियद्दीयात् प्रतियद्दमतन्त्रतः"॥ इति ।

वाञ्चवस्कोऽपि,—

"श्रापद्गतः संप्रयटहर् भुद्धाने वा<sup>ना</sup> यतस्ततः । न सिप्येतेनसा विप्रो ज्वसनार्थ-सम-प्रभः" ॥ इति ।

अन्रपि,—

इति चीचेथवा भवेत्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यागार्थं,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दिजो,--- इति सु॰ पृस्तके पाठः।

<sup>§</sup> चखानः,—इति सु॰ पुन्तके पाठः।

श भुञ्जानोपि, -- इति स॰ से। पुस्तकयेः पाठः।

"हद्भी च मातापितरी साध्वी भार्था सुतः शिश्यः । श्रथकार्थ-शतं कला भक्तिया मनुरश्रवीत्॥ जीवितात्यपमापन्ने। योऽन्नमित्त यतस्ततः । श्राकाशमिव पद्धेन न स पापेन लिखते"॥ इति ।

गार्ड-पुराणे प्रतिग्राह्यस्य द्रथस्य वत्ता दर्शिता,—
''यावता पञ्च-यञ्चानां कर्तु निर्वेष्ठणं भवेत्\* ।
तावदेव हि रहिष्टीयात् कुटुम्बस्थात्मनस्त्रथा'॥ दित ।

व्यासोऽपि,—

"प्रतिग्रह-रूचिर्नस्यात् ग्राचार्थन्तु है (१) ममाचरेत् । स्थित्यर्थाद्धिकं ग्रह्ण् ब्राह्मणायात्यधोगितम् ॥ (१) दिन्त-सङ्गोचमित्रच्छे नेहेत धन विस्तरम् । धन-साभे प्रदत्तस्य ब्राह्मण्यादेव हीयते" ॥ दति । श्रनापदि राज-प्रतिग्रहं निन्दति याज्ञवस्यः,—

> "न राज्ञः प्रतिग्रह्णीयात् लुध्धस्योक्कास्त्र-वर्त्तनः । प्रतिग्रहे स्नृनि-चिक्ति-धिजि-वेस्या-नराधिपाः(र) । '

<sup>#</sup> करणं नियतं भवेत्, - इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> तावद्याहां सदैव स्थात्, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> प्रतिग्रहायाखिः स्थात्, —इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> यचार्थन्तु, - इति स॰ सेा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>(</sup>१) यात्रा जीवने।यायः।

<sup>(</sup>२) वृत्तिजीवनं ।

<sup>(</sup>३) सूनी प्राणिधातकः । चनी तैलिकः । ध्वजी मद्यविकेता :

दुष्टा दश्रगुणं पूर्वात् पूर्वादेते वश्रोत्तरम्"। इति । संदर्त्तः,—

"राज-प्रतिग्रहे। योगे मध्यास्तादो विषोपमः। पुत्र-मांसं वरं भोत्रं नतु राज-प्रतिग्रहम्"॥ इति। स्कान्दे,—

"मद-देशे निरुद्के श्रद्धा-रचस्त्रमागतः।
राज-प्रतिप्रदात्पृष्टः पुनर्जमा न विन्द्रति॥
श्राद्धाणं यः परित्यच्य द्रव्य-सोभेन मोद्दितः।
विषयामिष-सुश्चस्त् (१) कुर्याद्राज-प्रतिग्रहम्॥
रौरवे नरके घोरें तस्यैव पतनं भ्रवम्।
दचा दवाग्निना दग्धाः प्ररोहिना घनागमे॥
राज-प्रतिग्रहाद्या न प्ररोहिना कर्षिचित्"। इति।
विष्णु-धर्षीक्तरे,—

"द्य-स्नि-समस्की दय-चित्र-समोध्यती। दय-ध्वति-समा वेग्या दय-वेग्या-समोनृपः॥ दय स्ना-सहसाणि योवाहयति सीनिकः"। तेन तुख्यः स्तोराजा घोरसासात् प्रतिग्रहः"॥ इति। स्रधार्षिक-राज-विषयेयं निन्दा। तथा च तत्रैव विश्वेषितम्,—

<sup>\*</sup> अद्यादश्रमुर्सं, — इति सु॰ पुक्त के पाठः।
† नरकेरौरवेघोरे, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) विषयरूपं यदासिषं काभ्यवन्तु, तत्र नुन्धः।

<sup>(</sup>२) स्मा प्रातिवधस्यानं। तत्र नियक्तः पुरुषः सानिका।

"येषां न विषये विप्राः यद्वीर्यज्ञ-पतिं दित् । यजनो अभुजां नेवामेतत् सनादितं फलम् । थेषां पाषण्ड-सङ्गीणं राष्ट्रं न नाह्मणोत्कटम् ॥ एते सना-सद्द्याणां दणानां भागिनानृपाः। थेषां न यद्य-पुरुषः कारणं पुरुषोत्तमः॥ ते सु पाप-समाचाराः सुना-पापोपभागिनः" ।।

श्रद्धानु राज्ञः प्रतियहो न निन्दितः। श्रतएव कन्दोग-श्राखार्थां प्राचीन-श्राखादीन्यहासुनीन् राज-प्रतियहे प्रवर्त्तायतुमश्रपति-नाम-केन राज्ञा दोषाभाव उपन्यस्तः,—

"न मे सेनोजन-परे न कर्यों न मद्यः।
नामाहिताग्नि नीविदान सेरी सेरिणी (१) तथा" । इति।
याज्ञवल्क-वचनेपि राज-प्रतिग्रह-निन्दायां "लुक्षस्रोक्कास्त्र-वर्त्तिनः"—इति विशेषणास्दृष्ट-राज-प्रतिग्रहो न निन्दितः,—इति
गस्यते। तथा नारदे। ऽपि,—

<sup>\*</sup> भूखतां,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> श्राद्माबास्यदम्, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> स्त्रनापापाचितेस्नृताः, - इति सु॰ गुन्तके पाठः।

<sup>∮</sup> कुतः,—इति स॰ से।॰ पुन्तकयोः पाटः।

<sup>¶</sup> राजप्रतिग्रहनिन्दाविश्रिषता,—इति सु॰ पुस्तवे पाठः।

<sup>(</sup>१) कदर्यः, —''बातमानं धर्माहत्यश्च पुत्रदारांश्व पीड्यम् । येखिभात् सिवनेत्यर्थाम् स कदर्थे इति स्ट्रतः" इत्यक्तलच्याः । सिरी स्वकृत्द-यवस्रारी । सेरियो, —''सेरियो या प्रति दिला कामते। उन्यं समा-स्रियेत्"— इत्यक्तवच्चाः ।

"श्रेषाम् प्रतिग्रहो राजां नान्येषां त्राह्मणाहृते।

त्राह्मणाश्चेव राजा च दावयोतौ धत-त्रतौ ॥

नैतयोरमारं किञ्चित् प्रजा-धर्षाभिरचणे ।

ग्रुचीनामग्रुचीनाञ्च मित्रवेद्यो । व्याक्षमाम् ॥

समुद्रे समतां यान्ति तदद्राज्ञां (१) धनागमः ।

यथाऽग्री मंख्यितश्चेव ग्रुद्धिमायाति काञ्चनम् ॥

एवं धनागमाः सर्वे ग्रुद्धिमायान्ति राजनि"। इति ।

दुष्ट-प्रतिग्रहवत् । सम्प्रतिग्रहस्थापिशे श्वापदिषयता कुता म

कस्याते,—दति चेत् । म, त्रह्माण्ड-पुराणे सम्प्रतिग्रहस्थानापद्यपि

विद्यितस्थात्।

"त्रनापद्यपि धर्मेष याज्यतः विध्यतस्या ।

ग्रह्म प्रतिग्रहं विप्रो न धर्मात् परिचीयते ॥

ग्रह्मीयाद् ब्राह्मणादेव निष्यमाचार-वर्त्तनः ।

श्रह्मया विभक्षं दत्तं तथा धर्मात्र दीयते"—इति ।

केषु चिद्रस्त-विश्वेषेषु श्रयाचितेषु न प्रतिग्रह-दोषः,—इत्याह

भरदात्रः,—

<sup>\*</sup> प्रजाधक्मीभिरक्तसम्,—इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>†</sup> सन्निपाता,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दुव्यतियद्वत्,—इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुसकेषु पाठः।

<sup>े</sup> चपि शब्दोगासि सु पुस्तके।

श तज्ञ,--श्रति स॰ से।॰ पुस्तक्योः पाठः।

<sup>(</sup>१) राजामिति ग्रैंविकी वृद्धी।

"श्रयाचिते। पपन्नेषु मास्ति देशः प्रतिग्रष्टे ।
श्रम्यतं तिहतुः देवास्तस्मास्तन्नेव निर्णुदेत्" ॥ इति ।
तत्र भजदाराभिप्रेताम् वस्तु-विशेषान्तिर्दश्चिति याञ्चवस्त्रक्यः,—
"कुशाः श्राकं पया मत्या गन्धाः पुत्र्यं दिध चितिः ।
सांगं श्रयाऽऽमनं धानाः । प्रष्टाख्येयं न वारि च ॥
श्रयाचिताद्दतं श्राह्ममिप दुष्कृत-कर्माणः ।
श्रनाव कुस्रया-षण्ड-पतितेभ्यस्त्या दिषः" ॥ इति ।

सनुर्पि,—

"श्रयां कुशान् ग्रहान् गन्धानपः पुष्पं मणि इधि । मत्यान् धानाः पयोमां धं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥ एधोदकं मूल-फलं श्रत्रमभ्युचतश्च यत् । श्रक्षतः प्रतिग्रह्णीयामाधु चाभय-द्विणाम्"—दिति ।

प्रतिग्रज्ञानिधकारिणं सएवा६,—

"हिरणं म्हमिममं गामसं वामसिकान् घृतम्। म्विद्धान् प्रतियद्वाने। भस्तीभवति काष्ठवत्'—द्गति। याञ्चवक्योऽपि,—

"विद्या-तपेभ्यां हीनेन मतु याद्यः प्रतियदः ।

ग्रह्णन् प्रदातारमधेः नयत्यात्मानमेव च" ॥ इति ।

विदुषस्तु न कोऽपि प्रतियद्योदोषावद्य इति वाजसनेयि-ब्राह्मणे

<sup>\*</sup> तं विद्, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।
† भान्यं, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

गायनी-विद्यायां श्रूयते,—"यदि हवा श्रयंवं विद्यान् दिनः" प्रतिस्टक्षाति सद्दै तद्गायका एकं परं प्रतिसन्धाय द्भां स्त्रीन् लेकान्
पूर्णान् प्रतिस्टक्षीयात् योऽस्था एतस्यमं परमाप्र्यादय यावनीयन्त्रयीविद्याय तावत् प्रतिस्टक्षीयात् योऽस्था एतद्विनीयं परमाप्र्यादय
यावदिदं प्राणियुस्तावत् प्रतिस्टक्षीयात् योऽस्था एतत् स्तीयं
परमाप्र्यादयासा एतदेव तुरीयं दर्शितं परं परे। रजायएव तपित
नेव नेम जार्थं स्तृत एतावत् प्रस्कीयात् !—रित ।

॥०॥ इति प्रतिग्रहप्रकर्णम् ॥०॥

एवं निक्षितामाभधापमादीमां प्रतिग्रहाम्नामां प्रव्याम्नराधिन करण-स्थायेम (मी॰ १ स॰ १ पा॰ १ स॰) कर्षा-भेदमभिपेत्य 'बट्कर्षाभिरतः'—इत्युक्तम्। स च न्याय ईत्यं प्रवक्ति। यजति इदाति जुहोतीत्युदाहरणम्। तच संभयः, किं सर्व-धात्यर्थानुरक्तिका भावमा(१) जत प्रतिधालयं माना । तम, भावना-वाचकस्थास्था-तस्यैकलाङ्गिमामपि धालयामासुपमर्जनलेम प्रधान-भेदकलासभा-वाचिकेव भावनित पूर्वपचः। धालयामुक्त्रचन्नमारेण केवलास्थातिम भावनाया सप्रतीतेः जत्यक्ति-शिष्ट-धालर्थनिकेनामुरके श्रास्थातार्थ

व्यपि किंच,—इति स॰ से।॰ पुक्तकये।ः पाठः ।

<sup>†</sup> गरैव, -- इति स॰ से।॰ शा॰ पुस्तकेष् पाठः।

<sup>‡</sup> षणात्या इतारभ्य प्रारकीयात्, — इत्यतः पाठोमास्ति • स • सा • प्रा॰ प्राण्याकेषु ।

<sup>§</sup> भिन्ना,—इति मृ॰ युक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) भावना चात्वातार्थः। स च प्रथली थापारी वा।

धालर्थं तराणामननुप्रवेशात् प्रतिधालर्थं भावना-भेदः, — इति सि-द्वान्तः। एवं वाध्यापनादिभिः षड्भिधालर्थैः घोढ़ा भावना भिद्यते, — इति भवन्येतानि षट् कर्षाणि । तेषु 'श्रभिरतिः' श्रद्धा-पूर्वकमनु-ष्ठानम् । श्रश्रद्धानुनाऽनुष्ठितमध्यक्तं स्थात् । तदाद्द भगवान्, —

"श्रश्रद्धया अतं दत्तं तपस्तप्तं कतञ्च यत्। असदित्युच्यते पार्थ, न च तत् प्रेत्य ने। इन् ॥ इति।

'नित्यम्'— स्त्युत्तरवान्वित न पूर्व्व , त्रध्यापनादीनां त्रयाणा—
सनित्यन्वात्। देवता च त्रतिथिश्च देवतातिथी, तथाः प्रतिदिनं
पूजिताभवेत्। देवता-स्वरूपञ्च वाजसनेथि-त्राह्मणे, शाकस्य-याज्ञवस्त्य-संवादे विचार्य्य निर्णीतम्। तच, शाकस्यः प्रष्टा, याज्ञवस्त्योवका,
देवता-विस्तार-सञ्जेपी स्वरूपञ्च प्रष्ट्योऽर्थः। तच चैषा प्रतिः।
''त्रथ हैनं विद्राधः शाकस्यः पप्रस्कः , कित देवता याज्ञवस्त्योति।
स हैतयेव निविदा प्रतिपेदेः यावन्ता सैश्वदेवस्य निविद्युत्यन्ते,
नयञ्च चीच प्रता चयञ्च चीच सहस्रेति। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा
याज्ञवस्त्रयेति, चयस्त्रिंगदिति। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा
याज्ञवस्त्रयेति, वयस्ति। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति,
दाविति। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेत्रयः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति,
दाविति। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेत्रयः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति,
होवाचः , कतमे ते चयञ्च चीच ग्रता चयञ्च चीच सहस्रेति। स्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेत्रयः हित। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेत्रयः हित। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेयः हित। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति। स्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेत्रयः हित। त्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति। स्रोमिति होवाचः , कत्येव देवा याज्ञवस्त्रयेति। स्रोमिति

विकारसंचीपी च,-- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

देशवाद ; महिमानएवैषामेते चयस चिंत्रहोव देवा इति । कतमे ते चयस्त्रिंबदित्यष्टै।वसव एकादब्रह्म दादब्रादित्या साएक-चिंबदिन्द्रश्चेव प्रजापतिस जयविंगा इति। कतमे ते वसव इति, श्रीम् प्रधिवीच वायुशान्तरीचं चादित्यय दौद चन्द्रमास नवचाणि चैते वसव एतेषु चीदं भवा वस निचितमेते चीदं भवा वासयना तसादभव इति। कतमे ते बदा इति, दत्र वै पुरुषे प्राणा श्वातीकादत्रको चदाऽसा-करीराद्त्वामक्यथरोदयनि वसाद्रोदयनि तसाद्रद्रा रति। कतमश्रादित्या इति,दादत्र एवं माषाः है संवत्यर्सीतश्रादित्याएते चीदं यर्जनाद्दानायनि तद्यदिदं यर्जनाद्दानायानि । तसादादित्या इति । कतम इक्षः कतमः प्रजापतिरिति, सनियव् मेरेबेन्द्रेश्यश्चः प्रजापतिरिति । कतमस्तनयिनुरित्यवनिरिति । कतमीयश्चरति,पवव रति। कतमे पाँड्त्यग्रिश्च पृथिवी च वायुशान्तरीचं चादित्यश्च है। सैते पड़ेते \* हीदं धर्वं पड़िति । कतमे ते ! चया देवा इति इसे एव चयोलोका एषु दीमें सर्वे देवा रति। कतमी ती दी देवा-वित्यनं चैव प्राणसित। कतमाध्यद्वं इति घायं पवत इति

<sup>\*</sup> जयस्त्रिंश्रत्येव,-इति स॰ सा॰ पुत्तकयोः पाठः।

<sup>ां</sup> ते यदसाष्ट्रीराचार्या उत्कामन्ति,—हत्वादि पाठः सु॰ पुक्तवे।

<sup>!</sup> यत्रोस्यन्ति, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> बादग्रमासाः, -- इति स॰ से। ॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>॥</sup> तद्यदिदं सर्वभाददानायान्ति, -- इति नास्ति सु॰ युक्तके ।

१ स्तरवह, - इति शु॰ युक्तके पाठः । एव परच ।

<sup>\*\*</sup> यक्तिते,-इति स॰ सा॰ युक्तकयेश पाठः।

<sup>†</sup> ते हति नाक्ति शु पुकारे।

यदाङ र्यदयमेक एव पवते स कथमध्यई इति। यदसिनिदं सर्वेमध्यानेनाध्यई इति। कतम एकादेव इति, प्राण इति स ब्रह्मे-त्याचचते"-द्रित । श्रखाः श्रुतेरयमर्थः । उपायनार्हाणां देवानां मञ्जादि-विसारे पृष्टः । माककोन याज्ञवलकोविजीषु-कथायां (१) प्रवन्त-लात् पर-वृद्धि-व्यामादाय निविदा प्रत्युत्तरं प्रतिपेदे । निविच्छव्दो वैश्वदेव-नामके<sup>(२)</sup> ग्रस्त-विश्वेषेऽविस्थितानां ! मङ्क्या-वाचिनां पदानां ससुरायमाच्छे,-इति वैदिक-प्रसिद्धिः। तते। यावन्ते। देवा वैश्व-देवसा निविद्युचानो, तावना उपास्थाः,—इत्यृत्रं भवति । तानि च पदानि, त्रयस चीचेत्यादीनिहै। प्रत-चयं ग्रहस-चयं षट्कश्च देव-विस्तारः। कत्येवेत्येवकारेण तच तच देवान्तर-ग्रङ्गा चुद्खते। यएव देवाः पूर्वे विस्तृताः, तएव मंचेपेण कियन्त इति तत्र तत्र प्रश्नार्थः। कतीति सङ्घा-प्रश्नः, कतमे त इति खरूप-विशेष-प्रश्नः। तत्र शत-यद्वमञ्जा<sup>त</sup> ये देवा उक्ता को मर्जी प्रधानभूता न भवन्ति, किन्तर्दि, प्राधान्येन इतिर्भुजां वयस्तिंग्रह्वानां योग-महिना खीक्तीच्छिक \*\* विग्रहाएव, ततो न तेवां खरूप-विश्वेषः पृथक् निरूपणीयः इति ।

यदयमेलइइ,—इति मु॰ पुन्तके पाठः ।

<sup>†</sup> संख्याविसारेया कातीतिष्टको, — इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> स्थितानां,—इति मु॰ मुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> अथस जिम्रदियेवमादीनि,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तत्रतः—इति मु॰ युक्तके पाठः।

१ श्रतंसच्छसंख्या, - इति स॰ से। प्रन्तकयेाः पाठः।

<sup>\*\*</sup> सीक्षत भौतिक, इति स॰ से। शा प्रस्तेषु पाठः।

<sup>†† &#</sup>x27;इति' शब्दो नास्ति म॰ सेा॰ प्स्तकयाः।

<sup>(</sup>१) विजिशीषु कथा जल्पः वितर्छान्तु । तिस्रः किल कथा भवन्ति वादे। जल्पो वितरहा च । सर्व्वमिदं न्याये प्रथमिदतीये स्पर्म ।

<sup>(</sup>१) अप्रगीतमन्तसाधा स्तिः शस्त्रम्।

षयितंत्रदेवेषु त्रुतावस्वादयः पुराष-प्रसिद्धेभ्या वस्वादिभ्योऽन्ये (१), तेषु त्रस्-प्रदक्तिया गिकी (१)। प्राणा वाद्योन्द्रियाणि, त्रात्माऽन्तः करणम्। रत्रप्रजापति-त्रन्दौ स्वणया सनयित्र-यद्ययोक्तिते, स्वितस्वणया त्रप्रति-पन्योः (१)। त्रस्न-प्राणा भाग्य-भाक्षाभमानिनी (४)। त्रध्यद्वी-त्रस्यो सङ्घावाची,योगेन तु सस्द्रस्य वायुं वित्तः। वायुः सन्यात्मा (१), "वायुंवे गौतम, सन्यम्"—इति त्रुतेः। त्रन्ते प्राणक्रव्यः परमात्मवाचकः । तदेव सप्टियतं स ब्रह्मोत्यकम् । तत्-क्रन्यः परोच-

<sup>\*</sup> अतं प्राबी,--इति सु॰ पुत्तके पाठः।

के भाक्राभिमानिनी, इति स॰ से। प्रा॰ पुत्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) वसादीत्यादिशस्दात् बदादित्यपरिग्रदः। जन्यलबाचत्यवसादीनां, ज्याप्रादीनां तथालाभिधानात् स्पष्टम्। पृरावप्रसिद्धाखवसादयानाप्राग्न्यादिरूपाः। तेषां स्ररूपमादित्यपृराको प्रोक्तम्,—"प्रसन्नवदनाः
साम्यावरदाः शक्तिपाक्ययः। पद्मासनस्यादिभुजावसवेष्टोप्रकीर्तिताः।
करे जिन्नु सिनेवाने दिच्चको चाच्यमासिनः। स्वादशप्रवर्त्तथा बद्रास्वचोन्दुमौ स्वयः। पद्मासनस्थादिभुजाः पद्मग्रभाष्ट्रकान्तयः। करादिस्वन्यपर्यन्तं नासपञ्चिधारिकः॥ स्वाद्यादादशादित्यासेजोमगद्यनमध्यताः"—इति।

<sup>(</sup>२) रतेषु हीदंसर्व वस्तिहितं — इत्वादि श्रृत्वुत्तयाग्रधयोज्येत्रधैः।

<sup>(</sup>३) प्रथमिनद्रशब्दस्य तत्संबिधिनज्ञनियहो — मेवे जल्जा, तते। मेघेजल्लितस्त्रशब्दस्य मेधसंबिध्यश्रमौजल्जा इति जल्लितज्ञायम्।
बन्ततन्तु यत्र श्रम्यार्थस्य परस्परासंबन्धेनजल्जाः, तत्रैव जल्लितजल्जबोत्थते। प्रकृतेचेन्द्रशब्दस्य तत्संबिधसंबिधिन चश्रमौजल्जांकित चित्रतज्जाः। स्वं प्रजायितशब्दिप द्रस्थम्।

<sup>(</sup>३) खन्नग्रन्दोभागाभिमानिनी देवतामाचरी, प्रावजन्द अभेनिमानि-नीमिति विवेकः।

<sup>(</sup>४) स्वाला विरखाओं।

वाची, ऋहत-ब्रह्म-विचारं पृह्वं प्रति ब्रह्मणः जास्त्रैक-समधिगस्य-स्वात् पराचम्, - इति । तच, प्राण-ग्रन्द-वाचः परमात्मविका-मुखोदेवः। तत्-खरूपञ्च स्रेतास्रतरा विस्पष्टमामनन्ति,—

''एके।देवः सर्व-भृतेषु गूड़ः मर्द्वयापी मर्वभूतान्तराता। कर्माध्यश्वः सर्वभूताधिवासः सावीचेता! केवलोनिगुण्य"॥ इति।

एतमेव देवं शास्त-कुश्रलासी:सी: शब्द-विशेषवें जधा व्यवहरनित । तथा च मन्त्र-वर्णः १--

"सुवर्णं विष्राः कवयोवचाभि-रेकं सन्तं वक्तभा कल्पयिना"-इति । तेच ग्रन्द-विशेषा विसाष्टमन्यसिकान्त्रे श्रूयन्ते,—

'इन्द्रसिनं वर्णमग्रिमाज रथोदियः स सुपर्णागहतान्। एकं सदिपावक्रधावद— न्यग्निं यमं मातरिश्वानमाजः"-इति।

नन्, इन्द्र-मिन-वर्णाद्यः ज्ञब्दा भिन्नदेव-वाचिने। नत्वेनं देवसभिदधति, ऋन्यचा वार्णयागे रिन्द्रामन्त्रः प्रयुच्येत । नायं देाषः, एकलेऽपि देवस्य मूर्ति-भेदेन मन्त्र-ध्यवस्थापपत्तेः।

<sup>\*</sup> वेत्ता, - इति स॰ से। ॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> मन्तः — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ददवयागेषु,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

यथा, श्रीवागमेषु श्रिवस्थैकलेऽपि प्रतिमा-भेदेन" द्विणामूर्क्न-चिन्ना मणि-मृत्युद्मयादचीमन्त्रामू चिनिविषेषु खवस्विताः; यथा वा, वैष्णवागमेषु गोपास-वामनादयामन्ताः, तथा वेदेऽपि न किं न स्थात्। मनु, द्रय-देवते यागस्य स्वरूपं, स्वरूप-भेदास कर्ष-भेदः प्रतिपादितः, — "तप्ते पयसि द्धानयति सा वैश्वदेवामिना, वाजिभ्यो वाजिनम्"—दत्यन ; यथाऽऽमिन्ना-वाजिनये।ई्ययोर्भेदस्रया वि-म्हेषां देवानां वाजिभ्योदेवेभ्यो भेदे।ऽभ्युपगन्तव्यः,—इति! । वाढं, श्रम्युपगम्यते होकसीव वासवस्य देवस्य कर्मानुष्ठान-दशायामौपा-धिकोभेदः। श्रतएव, वाजसनेयि-ब्राह्मणे इष्टि-प्रकरणे कर्मानुष्ठावर्थे प्रसिद्धं देव-भेदमनूच तद्यवादेन । वास्तवं देवैकलमवधारितम्,— "तद्यदिदमा जर्मुं यजेतामुं बजेतेत्येकं देवमेत खैव सा विद्धष्टिरेष ख द्योव<sup>¶</sup> सर्व्वे देवाः,—इति । न केनसाद्देवात् फल-भेदोदुः सम्पादः,— इति शक्दनीयम्, उपास्ति-प्रकार-भेदेन तदुपपत्ते:। "तं यथा यथोपायते, तदेव भवति"-इति श्रुते:। यथैकाऽपि राजा व्यव-चामरादि-सेवा-प्रकार-भेदेन फल-भेदे हेतुसादत्। मनु, देव: फखं द्दातीत्येतन्त्रीमां सको न सहते। तथादि नवमाध्याये विचारितम्,— किं यागेनाराधिताया देवतायाः फलं, उतापूर्व-दारकं यागस

<sup>\*</sup> प्रतिमाप्रासादभेदेग-इति मृ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> देवेपि, - इति स॰ सा॰ प्रकारिं। पाठः।

<sup>! &#</sup>x27;इति' ग्रन्दो नास्ति सु॰ पुस्तके।

<sup>§</sup> बामानुष्ठान, — इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> तदनुवादेन, -- इति स॰ सा॰ युक्तकयाः पाठः।

ग रवद्योद,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

पाल-साधन तमिति संग्रथः । तत्र \* भङ्गुरस्य यागस्य कालान्तरभावि-फलं प्रति साधनलायोगादवम्यं दारं (१) किञ्चित् कस्पनीयम् ।
देवता-प्रसादश्च श्रुति-युक्तिभ्यसद्वारं स्थात् । "हप्तएवेनिमिन्दः प्रजया
पग्रुभिस्तर्पयितः"—द्गति श्रुतिः । युक्तिरयुष्यते,—क्रियया प्राप्तुमिष्टतमलात् । कस्पं कारकं प्रधानं, तेन कर्माणा व्याप्तलात् सम्प्रदानं
ततोऽपि प्रधानं, दन्द्रादि-देवताः १ च सम्प्रदानलेन प्रधान्यात्
पूजामर्चन्ति, यागञ्च पूजारूपलादितयेभीजनिमव । देवताया श्रुतं
स्थात् । तस्याद्राजादिवद्देवः फलं ददातीति पूर्वः पचः । श्रवे।च्यते ।
यागदेवतयोग्यीऽयमङ्गाङ्गिभाव चपन्यसः, स तु श्रन्दाकाञ्चानुसारेण
विपर्योति । तथा दि, यजेतित्यास्थातेन (१) भावनाऽभिधीयते । सा
स, किं केन कथमिति भाव्य-करणेतिकर्त्तव्यता-चचणमंग्र-चयं
क्रमेणाकाञ्चति । तच, यागस्य समान-पदे।पनीतलेऽययोग्यलास्य
भाव्यता । स्वर्गस्य तु वाक्याद्पनीतस्थापि पुरुषार्थलेन योग्यलात्
भाव्यता स्थात् । तस्य स स्वर्गस्य साधनाकाञ्चायां यागः करण-

<sup>\*</sup> स्वत्र,--इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> दारं खात्,-इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कर्त्तुः क्रियया आप्तुमिखतमत्वात्, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु रकवचनान्तःपाठः । रवं परच ।

<sup>॥</sup> यागस्य पूजारूपत्वादितिथिभ्योभीजनिमन,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ा</sup> वाकायुपनीतस्थापि, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) दारं धनकानसायी सापारः।

<sup>(</sup>२) भावना च भावियतुर्वापारः प्रयत्नो वा ।

विनानिति । तच करणं साध-खक्ष्यवात् स-निष्पादकं सिद्धं । द्र्यदेवतिनितिकर्त्त्रयत्वेन ! ग्रक्काति, - इति १ । तते । यागोऽङ्गी, देवता च तदङ्गम् । एवस्र सित, नातिथिवद्देवता यागेनाराध्यते । यातु श्रुतिः, -- "द्रप्रप्रवेनम्" - इति, नासौ खार्चे तात्पर्यवती, प्रयाचादि - विरोधात् (१) । न हि. काचिदिग्रह-वती देवता इविर्भुक्का द्रप्ता फलं प्रयक्कतीति प्रवाचेणेपसभ्यते, प्रत्युत तदभावः प्रवाचेष योग्यानुपस्त्रभ्या वा (१) प्रमीयते । किं च, अभिधे "गां दंद्राभ्यां मण्डुकान् दन्तेः ॥" द्रवाद्यवयवानां दंद्रादि-द्रव्याणां इविषां भोकृत्रेन गोण मण्डुकादय-स्तिर्थभोऽपि दंद्रात्वेतना-विशेषाः श्रूयन्ते । न च तेषां फल-प्रदाद्रलां सभाव्यते । "श्रोषधीभ्यः खाद्रा, वनस्पतिभ्यः खाद्रा, मूस्रेभ्यः खाद्रा" -- इत्याद्यवितनानामोषधि-वनस्पति-तद्वयवानां देवतालं श्रूयते । तच, कुते।इविभीकृतं, कत

<sup>\*</sup> साध्यरूपत्वात्, - इति स॰ से। ॰ पुस्तकये। पाठः।

<sup>†</sup> सिडं,-इति नाक्ति शु॰ पुक्तके।

<sup>‡</sup> अर्थ देवतामितिकर्त्त्रधालेन,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🖇 &#</sup>x27;इति' शब्दो नास्ति मु॰ पुस्तके।

<sup>॥</sup> सैगां दं द्राभ्यां माखूनान् जंभ्येभिः, — इति सु • पुन्तने पाठः।

ग सेगामखूकादय,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\* &#</sup>x27;चपि' शब्दो नांक्ति स॰ से। शा॰ पुक्तकेषु।

<sup>††</sup> यनदाहलं,-इति स॰ सेा॰ पुस्तकयाः पाठा ।

<sup>(</sup>१) प्रवातानुन्भवाधितेऽचे श्रुतेः प्रामाणाभावादितिभावः । स्पर्किनदः सातातस्विविवे ।

<sup>(</sup>२) प्रत्यचेषेति न्यायमते । प्रत्यचेषेवाभाविष्यस्थाते योग्यानुनिक्यस्तु तत्र सहनारिमात्रभिति तत्सिद्धान्तात् । येग्यानुनिक्येति भीमांसनमते । तत्रातेआवयाहिकाया चनुपनिकेः प्रमाणान्तरसात् ।

स्तरां हिति, कतस्तमां फल-दागम्। तसादियदादिमतां देवाना म-भावान्त्र देवता-प्रसादी यागस्य फल-दारम्। किन्तु, श्रूयमाण-फलसाधनलान्यथानुपपिन - क स्प्रमपूर्वे तद्वारम् । त्रभ्युपगते खपि देवेळपूर्वस्थेव फल-दारसमवध्यं वक्तयं, मन्त्रार्थवादेतिहास-पुरा-णेषु देवानामपि तपञ्चरण-ऋलनुष्ठान-ब्रह्मास्तादि-मन्त-प्रयोगेभ्यः समीहित-सिद्धानुकीर्त्तनात् । तसात्र देवः फल-प्रदः-इति सिद्धम्। (९) त्रौपनिषदास्वीयरस फल-दावलं मन्यनो। तथादि, तदीये शास्त्रे(९) व्यतीयाधाये विचारितम्। किंधर्मः फलंददातिः श्राहासिदीश्वरः,— इति संगयः। तत्र, मीमांसकोका-न्यायेन धर्माः फल-प्रदः,--इति पूर्वः पचः। सिद्धान्तस्त, किं धर्मोऽन्यानधिष्टितएव फल-प्रदः, किं वा, केनचिक्रेतनेनाधिष्ठितः ? नाद्यः, त्रचेतनस्य तार्तस्यानभिज्ञस्य यथोचित-फल-दाहलायोगात्। दितीये तु, येनाधिष्ठतः, सएव फल-दाताऽसु । न चैवं धर्मास वैयर्थमिति ग्रङ्गनीयं,वैषम्य-नैर्घृ एव-परिचाराय धर्मापेचणात्। असित तु धर्मे, कांश्चिद्त्रमं सुखं, कांश्चित्राध्यमं, कांश्चिद्धमं, प्रापयत्रीश्वरः, कथं विषमा न भवेत्। कथं वा विविधं है दुः खं प्रापयत्त्रिष्णान भवेत्। धर्माधर्मानुसारेण तत्-प्रापणे गुर-पित्र-राजादीनामित न वैषम्य-नेर्घु हो प्राप्तृत:।

<sup>\*</sup> देवादीना,...इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> मर्खं ददातु,— इति सु॰ युक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> चित्रं,--इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चौपनिषदावेदान्तिनः।

<sup>(</sup>ए) शासीरके।

विशेत (१)। यदुर्क, नगे क्ष्मण्डुकादीनां तिरञ्चामोयिध-वनस्वत्यादीनाञ्च स्वावराणां फल-प्रदलम्युक्तम्, न्दित। तत् तथैवास्त, देश्वरस्य फल-दाक्ष्मे का प्रत्यूहः । यदिप दिप्तप्रैवनिमद्भः प्रजया प्रमुभिस्पर्ययित "-दित, तवापीक् देवतायामवस्थिताऽन्तर्यामी फल-प्रदलेन विक्रितः । "श्रम्तः-प्रविष्टः श्रासा अनानाम्"—दित श्रुतः । तसादी-स्वरः प्रसादएवां फल-दारम् । न च जीमनेय-वैद्याधिकयोर्मतयोः परस्परं विरोधः, विवचा-विशेषेण तस्प्रमाधानात् । यथा, देवदक्त-स्वेव प्रमुक्तेऽपि सम्यगभिज्यकां विविध्या काहानि प्रचित्तः -दितः स्वरः, तथा परमेश्वरस्व फल-प्रदलेऽपि तारतम्यापाद-विभिक्तन्तर्या प्राधान्यं विविध्या धर्मः फल-प्रदः, नदित स्ववहारः किं न स्वान् । तसादिविद्याम् पर्म-प्रदोजगदीयरएकएव सर्वत्र पूजनीयो देवः, —दत्यसमितप्रसङ्गेन ।

॥ • ॥ इति देवता-खरूप-निरूपष-प्रकरणम् ॥ • ॥

श्वतिधेर्बंबणं स्वयमेव वच्यति । अभयोः पूजन-प्रकारस्परितन-द्वाते निद्धपयामः । 'देवताऽतिथि-पूजकोनावभीदति'—इत्युकोरपूजा-यामवसीदति,—इत्यवगम्यते । तथाव कूर्यपुरापे,—

सैगामब्दूकादीमां,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> र्वायप्रसाद स्व,--इति स॰ पुलाने याठः।

<sup>(</sup>१) तथावित्तम्। ''नाजने ताकने मातुनीकारका यथा (भेके । सददेव महेत्रसा नियन्तुर्गुवदेश्वयाः''—इति ।

"योमोदादचवाऽऽलखादकता देवताऽर्चनम्। भुक्के, स्रयाति नरकं स्रकरेष्टिह जायते॥ श्रक्कता देव-पूजाञ्च मदायज्ञान् दिजात्तमः। भुज्जीत चेत्रमूढात्मा तिर्यग्योनिं स गक्कति<sup>(१)</sup>"—इति।

मार्कखेयः,—

"त्रतिचिर्यस्य भग्नाभा ग्रहात् प्रतिनिवर्त्ते । स तस्य दुष्कृतं दन्ता पुष्यमादाय गच्छति"॥ देवस्रोऽपि,—

"त्रितिथिर्य्यद्मभ्येत्य यस्य प्रतिनिवर्त्तते । श्रमत्वतो निराधस्य म मद्योद्दन्ति तत्नुसम्"-दति । पूजायान्तु न केवलमवमादाभावः किन्त्वभ्युदयोऽप्यस्ति । तथा च विष्णुधर्मीत्तरेः,—

> "चेऽर्श्वयांना सदा विष्णुं शङ्का-चन्न-गदा-धरम्। सर्ज-पाप-विनिमुन्ना ब्रह्माणं प्रविश्वाना ते"—दति।

कूर्यपुराषे—

"वेदाभारे। ज्वरं शत्या महायत्त-क्रियास्त्या<sup>(२)</sup>।

न नेवर्ण पापाभावः,—इति स॰ सेा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>(</sup>१) 'स' प्रव्यस्य दिरपादानात् 'स मूज़ात्मा'—इति, 'स तियोग्योनिं गच्छति'—इति च वाकादयमच मन्त्रथम्।

<sup>(</sup>२) 'बाधावनं बद्यायज्ञ'—हत्युक्तेरधावनमेव महायज्ञान्तर्गतं वेदाश्या-सन्तु ततः एचक्। बाधवा, वेदाश्यासस्य महायज्ञान्तर्गतत्वेवि एचगु-प्रत्यासे गोस्यन्यायात्। ततस्य महायज्ञपदं वेदाश्यासेतर-महायज-पर्शिति स्थियते।

नात्रयन्त्वागः पापानि देवानामर्चनं तथा"—इति । मनुरपि—

"त्रतिचिं पूजयेद्यस्त त्रान्तं चाद्ष्टमागतम्"। सष्टमं गी-न्नतं तेन दक्तं सादिति से मतिः"—शति॥ विष्णुरपि—

"खाधायेनाग्निशेष यद्येन तपमा तथा। नावाप्नोति रही लोकान् यथा लितिय-पूजनात्"—इति। वैश्वदेवाद्ययमोदनं पाचियला तेन होसे क्षते मित थे।ऽविश्वड-चोदनः म 'जत-शेवः'। तसेव भुद्धीत, न तु ख-भोजनाद्यं पाचयेत्। यदाद भगवान्,—

"यज्ञ-शिष्टात्रिनः यन्त्रोसुत्थन्ते सर्व-किन्तिषेः ।

भुज्ञते ते वर्ष पापा ये प्रक्यात्म-कारणात्"-इति ।

'ज्ञत-श्रेषम्'—इत्यत्र ज्ञत-श्रव्दो महाभारते व्याख्यातः,—

"वैश्वदेवाद्यो होमाज्ञतमित्युत्थते बुधैः"—इति ।

तस्य श्रेषोज्ञत-श्रेषः । य च ज्ञत-श्रेष-श्रव्दो देविषे मनुव्यादि
पूजोपयुक्ताविश्वस्रयुष्णच्चयति । तदाह मनुः,—

"देवानृषीन् मनुष्यांस पितृन् यह्यास देवताः।
पूजियता ततः पद्माद्यक्षम्यः भेषसुग्रवेत्।
प्राचं स केवलं भुद्गे यः पचत्यात्म-कारणात्।
यद्यश्चिष्ठाभनं द्येतत् सतामनं विधीयते"—इति।

मान्तं वा दुख्मानसम्,— इति स॰ देा॰ चा॰ पुलाकेषु पाठः।

'ब्राह्मणोनावसीदित'—इत्याच विविचितस्य ब्राह्मणस्य सर्चणं मद्दाभारते दर्शितम्,—

> "यहां दानं तपः श्रीचमानृशंसं दमेष्टृणा । हृश्यन्ते यच विशेष्ठ, स ब्राह्मण दति स्रतः ॥ जितेष्ट्रियो धर्म-परः खाध्याय-निरतः श्रुचिः । काम-क्रोधो वश्री यस तं देवा आह्मणं विदुः ॥ यस चात्म-समोस्ताको धर्मज्ञस्य मनस्विनः । खर्य धर्मीण चरति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ योऽध्यापयेद्धीते वा याजयेदा यजेत वा । दद्यादाऽपि यथाश्रक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ चमा दया च विज्ञानं सत्यं चैव दमः श्रमः । प्रधातमनिरतिर्ज्ञानां सेतद्वाह्मण-सचणम्"—दित ॥

तथाच, त्रनाहिताग्नितायामपि उन्नसचण-सचितान्नाञ्चणोनाव-सीदतीति वाक्यार्थः पर्यवसितो भवित्।

'वतुर्णामिप वर्णानाम्, — इति, 'षट्कर्माभिरतः' — इति वचन-इयेन गाधारणामाधारण-धर्मी मंचिष्णापदर्भितौ। यद्यष्यधापनादि-षयमेव विप्रस्थागाधारणं नाष्ययनादि- जयं तस्य वर्ष- जय-साधारण-लात्, तथापि षट्कर्माभिरतलं पिप्रसीवेति न के।ऽपि विरोधः॥

<sup>\*</sup> सर्वधर्मेण चरितं, - इति स॰ से। पुस्तकयाः पाठः।

<sup>+</sup> अध्यातानिरतं जान, - इति स॰ से। पुस्तवयाः पाठः।

<sup>† &#</sup>x27;तथाच'-इत्यादिः, 'भवति'-इत्यन्तः गाठा नास्ति स॰ से।॰ मुक्तकयोः।

श्रवात । साधारणाध्यमादिपमङ्गेन बुद्धिकं साधारणमाक्रिकं यक्तिपार,—

## सन्ध्या द्यानं जपोडोमो देवतानाच्य पूजनम् ॥३८॥ चातिव्यं वैश्वदेवचा षट् कर्माणि दिने दिने ॥

तत्र,—इति स॰ से।॰ पुस्तक्या, पाठः ।

<sup>†</sup> सन्धासानं जये।हामः साध्यायादेवतार्धनम्। वैश्वदेवातिचेयस् इति यादभवे पाठः सु॰ मु॰ युक्तवे ।

<sup>‡</sup> प्राचन्यमाख्येयम्,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> अधिहार्च जुड़े।ति,—इति मु॰ पुक्तके पाठध।

<sup>॥</sup> तत्र, - इति गास्ति सु॰ पुस्तके।

१ तथापि, - इति स॰ से। पुत्तकयेाः याठः।

<sup>\*\*</sup> नियामकासावात्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>††</sup> तच,--इति सु॰ गुक्तके पाठः।

<sup>🍴</sup> पाठकमस्य,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

मिनयमः \*, — इत्यपरः पूर्वपदः । 'यताम्वा'— इति स्तीयाश्रुह्या(१) होम-पाधनत्वावगमाद्यति च द्रव्ये होमानिष्यन्तेरश्रोद् यतागू-पाकः पूर्वभावी, — इति सिद्धान्तः । एवमत्रापिः खानस्य प्रद्धि-हेतुला-क्षुद्धस्थैव सन्ध्या-बन्दनाधिकारिलात् खानं पूर्वभावि, — इति द्रष्ट्यम्(१) । तत्र १, खानं तत्पूर्व-भाविनां ब्रह्मसुक्षनेत्यान-हित- दिननादीनां सर्वेषासुपल्चणम् । तत्र याद्यवल्क्यः, —

"ब्राह्म्यो मुहर्क्ते उत्थाय चिनाचेदात्मने। हितम् । धर्मार्थकामान् खे काले यथाप्रक्ति न हापयेत्'--दति । मनुरपि,---

"ब्राह्ये मुहर्ने बुध्येत धर्मार्थाननुचिन्तयेत्। काय-क्षेत्रांस तन्मूलान् वेद-तन्वार्थमेव च"—इति।

<sup>\*</sup> यथापाठं क्रमनियमः,—इति पाठीः अवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> पूर्वः पचाः, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>‡</sup> खतरवमत्रापि, - इति सु॰ गुक्तने पाठः।

<sup>§</sup> तच, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तथा चेक्किम्। "श्रुति दितीया चमता च लिक्कं वाकां परान्धेव तु संइतानि। सा प्रक्रिया या नयिमयो चा खानं कमायामवर्कं समाखा"—इति। दितीयापदं नारकिमक्ष्यपनच्यां सर्वासामेव नारकिमक्तीनां प्रक्रयधीन्तितसाधैबोधनेऽन्यानपेचलस्य तुस्य-लात्—इति वाचस्पतिमिश्राः। उदाहरकान्येषां मीमांसा-द्यतीये इस्खानि।

<sup>(</sup>२) तथा चार्यक्रमादनुष्ठानितिभावः । क्रमस्य घड्विधः, "श्रृत्यर्यपठन-स्थानमुख्यपावित्तेकाः क्रमाः"—इत्युक्तेः । उदाष्ट्रसानि चैषां मीमा-सापन्नमाधाये बस्यानि ।

वेदतन्तार्थः एरमाता। तथा च कूर्मपुराणे\*,—

"शाह्ये मुद्धर्त्ते जत्याय धर्ममर्थञ्च चिन्तयेत्।

काय-क्षेत्रं तदुङ्गतं ध्यायीत मनसेश्वरम्"—दति।

विष्णुपुराणेऽपि,—

''त्राह्मये सुक्रक्तें जत्याय मानसे मितमासूप। विबुद्ध चिक्तयेद्धर्ममधें चास्याविरे।धिनम् । त्रपौड्या तथेः कामसुभयोरिप चिक्तयेत्। परित्यजेदर्थ-कामौ धर्म-पौड़ा-करौ नृप॥ धर्ममणसुखोदकें लेकि-विदिष्टमेव च''—इति।

सूर्योदयात् प्रागर्द्धप्रहरे दौ सुद्धनी, तनाद्या ब्राह्मग्रेदितीया रौद्रः । तन ब्राह्मग्रे चिन्तनीयार्थितिग्रेषं दर्भयति विष्णुः,— "खत्यायात्याय बोद्धयं किमद्य सुद्धतं कृतम् । दत्तं वा दापितं वाऽपि ‡ वाक् मत्या चापि भाषिता ॥ खत्यायात्याय बोद्धयं महद्भयमुपस्थितम् । मर्ण-व्याधि-ग्रोकानां किमद्य निपतिव्यति"—इति । 'ध्यायीत मनसेश्वरम्' दति यदुकं, तत्र प्रकार-विग्रेषो बामनपुराखे,

<sup>\*</sup> ममुर्घा,-- इत्यारभा कूर्मिपुरायो इत्यन्ते। प्राप्तः स॰ से। पुस्तक-वार्भकः।

<sup>†</sup> मधंचास्य विरोधिनं,—इति मु॰ पुक्तके याठः। मधंमप्यविरोधि नम्,—इति स॰ पुक्तके।

<sup>‡</sup> दत्तं वापि उठतं वापि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मी मृहर्त्ते विबुध्य उत्थाय धर्मा यथास्त्रवासमध्य मानसे चिन्तयेदिति संबन्धः।

"अद्या सुरारिक्तपुरान्त-कारी ।

ग्रा प्राण्डी अस्ति-स्ते बुध्य ।

ग्रा प्राण्डी सम्प्रमानम्"-दायादि ।

॥०॥ दिन बाह्ये सुद्धर्त्तं स्नात्म-हिन-चिन्तन-प्रकरणम् ॥०॥

हिन-चिन्तनानन्तरं स्रोजियादिकमवलीक्येत् न तु पापिष्ठा
रिकम् । तदाइ कात्यायनः,—

"स्रोजियं प्रभगाङ्गां च स्राग्नमित्रितं तथा ।

प्रातहत्याय यः पस्तेदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ॥

पापिष्ठं दुर्भगं मद्यं श्रे नग्रसुक्तन-नासिकम् ।

प्रातहत्याय यः पस्तेदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ॥

पापिष्ठं दुर्भगं मद्यं श्रे नग्रसुक्तन-नासिकम् ।

पातहत्याय यः पस्तेत्रात्। तदाहाङ्गिराः,—

"वत्याय पश्चिमे राचे तत स्राचन्य चोदकम ।

श्वमार्द्धाय हणेर्भूमि शिरः प्राहत्य वासमा ॥ वार्ष निथम्य यक्षेन निष्ठीवोच्छाम-वर्ज्ञितः ॥ । कुर्यामूत्र-पुरीषे तु शुचौ देशे समाहितः"—इति । तन, हण-नियमान् विशिनष्टिः—

त्रिपुरान्तकोऽसिः – इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> पापिछम् ,—इति स॰ श्वा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> नासीरं मु॰ पुस्तके

वार्त्यं,─र्हात स॰ चेा॰ युक्तकयोः पाठः ।

<sup>॥</sup> छीवने च्वासवर्जितः, — इति स॰ पुक्तके पाठः।

"शिरः प्रावृत्य कुर्वीत शक्तनूष-विषर्भनम्।
श्रयश्चिरनाद्रैश हृणेः षठकाद्य मेदिनीम्'-इति।
तन, कालभेदेन दिङ्नियममाइ याश्चवल्काः,—
"दिवा-सन्ध्यासु कर्णस्य-ब्रह्मस्य उदङ्मुखः।
कुर्यानूष-पुरीषे तु रात्री चेद्दविणामुखः"—इति।
कर्णस्य द्विणः,—

"पवित्रं दिस्से कर्षे कता विष्मूत्रमुत्स्जेत्"—

इति स्रायनारे पवित्रस्य दिस्ण-कर्ष-स्वाभिधानात् यद्यो
पवीतस्यापि तदेव स्थानं न्यायम्। त्रिङ्गरासु विकल्पेन
स्थानान्तरमाइ,—

"कला यद्वीपवीतं तु पृष्ठतः कण्ड-सम्बितम्।

विष्मूचनु यदी कुर्यात् यदा कर्णे समाहितः"—इति ।

तच, कर्णे निधानमेकवन्त्र-विषयम्। तथा च साङ्घायनः,—

"यद्येकवन्त्रीयद्वीपवीतं कर्णे कला मूच-पुरीषोत्सर्गं कुर्यात्"—इति ।

गनु, जक्तोदिङ्नियमा न व्यवतिष्ठते, ऋन्यैरन्यथां सार्णात्।

तच यमः,—

"प्रत्यङ्मुखस्त पूर्वाहिऽपराहे प्राङ्मुखस्याः। खरङ्मुखस्त मध्याहे निप्रायां दिवदामुखः"—इति। स्रव केविदिकस्पमात्रित्य व्यवस्थापयन्ति। तद्युकं, सामान्य-

<sup>\*</sup> दिच्च कर्यस्थाना भिधानात्, — इति स॰ से। पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> चन्यैरन्यचास्य, - इति सं सा पुक्तकयाः गाठः।

<sup>!</sup> पाड्मखस्थितः,—इति सु॰ पुन्तके पाठः।

विशेष-शास्त्रधार्विकस्पायागात्। सामान्यशास्तं दि याज्ञवस्त्य-वषनं दिवसे क्रास्त्रेऽप्यदङ्गुखल-विधानात् यम-वचनम् विशेषश्रास्त्रम्, खदङ्गुखलस्य मध्याष-विषयलेनाच सङ्गोष-प्रतीतेः। साऽस्त तर्षि विकस्पः, यम-वचनोक्ता तु च्यवस्था भविध्यतीति चेत्। तद्पि इ म युक्तं, प्राक्पायाङ्गुखल-निराकरणायेव है देवलेण सदैवेति विशे-वित्तात्॥।

"सदैवोदङ्मुखः प्रातः शायाचे दिचणामुखः"—इति । श्रम, प्रातः-शायाच-प्रब्दी दिवा-राचि-विषया । तथा च मनुः,—

"मूचोबार-समुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः । द्विणाभिमुखो राचौ सन्ध्ययोश्च यथा दिवा"—दिति । एवन्तर्षि यमेक्त्रयोः प्राक्ष्यहर्मुखन्योः का गतिः ? सूर्या-

भिमुख-निवेध-परा यमेकिरिति नूमः। तदुकं महाभारते,-

"प्रत्यादित्यं प्रत्यनमं प्रतिनां च प्रतिदिजम्। मेहिना ये च पिष्यु ते भवन्ति गतायुषः"—इति।

थदपि देवलेने।क्रम्,—

"विष्मूचमापरेत्रित्यं यन्धासु परिवर्ज्ञचेत्"—इति । तिस्हिद्देतर-विषयम् । "न वेगं धारचेत् ने।पहृद्धः क्रियां कुर्यात्"—इति सार्धात् । यदपि मनुने।क्रम्,—

<sup>\*</sup> दिवसे क्रत्बेप्यदर्शेख इति वचनात्, — इति स॰ से। पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> यमवचनाता,--इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> स्तदपि,—्रित सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> निवारकारीव,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकवाः पाठः।

<sup>॥ &#</sup>x27;इति' ग्रन्दोऽचाधिकः सु॰ पुक्तके ।

"हायायामधकारे वा राचावहनि वा दिजः। ययासुख-मुखः कुर्यात् प्राण-बाधा भयेषु च"- इति। तदपि नीदाराधकारादि-जनित-दिङ्मो इन-विषयम्। देश-नि-यभो विष्णुपुराणेऽभिद्धितः,—

"नैक्शामिषु-विचेपमतीयाभाधिकं भुवः।
दूरादावसयानानुनं पुरीषश्च समाचरेत्"—इति ॥
श्चापसम्बोऽपि,—"दूरादावसयानान् पुरीषे कुर्याद्विणान्दिश्रमपरां
वां दित । मनुरपि,—

"दूरादावसयाक्ष्यं दूरात् पादावसेषनम्। एक्षिष्टाविषयेकञ्च दूरादेव समाचरेत्"—इति ॥ सएव वर्ज-देशानार,—

> "न मूर्व पणि कुर्वित न भग्नित न गी-त्रवे। न फाल-कृष्टे न जलें है न चित्यां न च पर्वते॥ न जीर्ण-देवायतके न वस्तीके कदाचन। न समलेषु गर्नेषु॥ न मक्कश्राप्यवस्थितः॥ न नदी-तीरमासाद्य न च पर्वत-मस्तके।

<sup>#</sup> बाध,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> च,-इति स॰ से। पुक्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> पादावनेजनम्,--इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> इनक्रके न न नते,—इति मु॰ पुलक्षे पाठः।

<sup>॥</sup> न चैत्येषु न गर्नेषु, - इति-मु॰ पुस्तवे पाठः।

श म अञ्च्याधिराष्ट्रितः,— इति मु॰ युक्तमे पाठः।

वाय्विय-विप्रानादित्यमपः प्रथम् तथैव च ॥

न कदाचन कुर्वित विष्मूचस्य विसर्कनम्"—इति ॥

यमोऽपि.—

त्याङ्गार-कपालानि देवताऽऽचतनानि च।
राजमार्ग-ग्राथानानि चेचाणि च खलानि च॥
उपरद्धो न चेवेत द्याया-ट्यं चतुव्यचम् ।
उदकं चोदकांतञ्च पत्थानञ्च विसर्ज्ञयेत्॥
वर्जयेत् ट्य-मूलानि चैत्य-श्रथ्य-दिलानि च"-इति ॥

दारीतः,--

"त्राहारन्त रहः कुर्थात् विहारश्चेव मर्बदाः ।
गुप्ताभ्यां खद्मगुपेतः स्थात् १ प्रकाशे हीयते त्रिया"—इति ॥
व्यापस्तम्ने।ऽपि,—"न च से।पानत्को मूत्र-पुरीषे कुर्थात्"—इति ।
धमे।ऽपि,—

"प्रत्यादित्यं म सेहेत म पश्चेदात्मनः श्रष्ठत् । दृष्टुा स्वर्यं निरोचेत गामग्निं ब्राह्मणं तथा"—इति॥ ततो खेाष्टादिना परिन्दष्ट-गृद-सेइनोणग्टहीतश्रिश्चोत्तिष्ठित् । तथा च भरदाजः, \*\*—

तथैवगाः,—इति नु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> चतुव्यथे, - इनि मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सर्व्या,-इति स॰ सा॰ मुक्तकयाः गाठः।

जच्चीयुक्तः स्थात् ,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>|</sup> सापानत्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

ग परिन्छसे इने।, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> भारदाजः,—इति मु॰ पुक्तने पाठः।

"त्रयावक्रयः" विष्मूचं लेष्टि-काष्ठ-व्रणादिना । उद्खवासा<sup>(९)</sup> उत्तिष्ठेत् दृढं विधत-सेइनः"—इति । ॥०॥ इति विष्मूचोत्सर्जन<sup>†</sup>प्रकरणस्॥०॥ त्रथ भौच-प्रकपणस्<sup>‡</sup> ।

तचे याज्ञवस्काः,—

"ग्रहीत-शित्रञ्चोत्याय मृद्भिरभुद्भृतैर्जनैः । गन्ध-लेप-चय-करं श्रीचं कुर्यादतन्द्रितः"—रित ॥

देवलाऽपि,-

"त्रा ग्रीचान्नोत्मृनेच्हित्रं प्रसावाचारयार्पि। गुदं इसं च निर्म्टच्यानृद्धीभि र्भुडर्मुडः"—इति॥ दनोऽपि,—

"तीर्थे ग्रौचं न कुर्वित कुर्वितोड्डत-वारिणा"-इति । श्रभ्युद्धर्णासभावे विशेषमास विश्वामित्रः॥---

> "रिक्षि<sup>(१)</sup>माचाळालानीर्धेण कुर्याक्षीपमनुद्गृते । पञ्चात्तक्कोधयेनीर्थमन्यया साग्रुक्भिवेत्"-इति ॥

यथाप्रक्रव्य, - इति मु॰ युक्तको, अथापक्षव्य,—इति स॰ युक्तको पाठः।

<sup>†</sup> विष्मूच विसर्जन, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अय श्रीचिविधः, -- इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>🦠</sup> चाच,--इति मु॰ युक्तके घाठः।

<sup>|</sup> विश्वामित्र इति गास्ति मु॰ पुस्तके।

ण रिविमाचाळालं खका,—इति स॰ पुस्तके, रिविमाचं वर्ष खका,— इत्यम्बन पाठः।

<sup>(</sup>१) उदलवासाः काटिदेशादुत्चिप्तवस्तः।

<sup>(</sup>२) प्रकाष्ठे विकृतकरे इक्तो, मुद्या तु बद्धया। स रहिः खात्,-इखमरः।

ग्रौच-याग्यां स्ट्रिकामाइ यमः,-

"श्राहरे कृत्ति विष्रः कूलात् यसिकतां तथा"—इति । तथेव विशेषमाद मरीचिः,—

"विष्रे ग्राक्ता तु म्हच्छीचे रक्ता चने विधीयते। सारिद्र-वर्णा वैग्ये तु ग्राह्रे स्वर्णा विनिर्दिग्रेत्"॥

उत्त-विभेषासभावे या काषिट्याह्या। तदाइ मनुः,— "यस्मिन्देशे तु यन्त्रीयं याच यनीव म्हन्तिका।

मैव तच प्रश्रला खात्तया शौचं विधीयते" - इति॥

विष्णुपुराणे वर्ज्यास्टिक्वेषादिर्घिताः,—

श्रतएव यमः, -

"वस्तीक-मूषिकात्खातां स्ट्मन्तर्जलां तथा। श्रीचाविष्ठशिषं गेशाच मादद्याक्षेप-मध्यवाम्॥ श्रन्तः प्राण्यवपन्ताञ्च इलेतिखातां न कर्दमात्।"—इति। श्रन्तर्जला-स्तिका-प्रतिषेधस्त वापी-कूपादि-स्वितिक्ति-विषयः।

"वापी-कूप-तड़ागेषु नाइरेदाह्यते। स्टर्म्। श्राइरेज्जलमधात् तु परते। मणि-बन्धनात्"—इति ॥ देवले। ऽपि काञ्चित्रिविद्वासदे। दर्भयति,—

"त्रङ्गार-तुष जीटास्थि-प्रर्करा-वासुकास्विताम्। वस्त्रीकापरि तेयाम्तः कुद्धा-फाल-प्राधानजाम्।। ग्रामवाद्यान्तरास्थां वासुकां पांग्रह्हिपणीम्।

<sup>\*</sup> यथा, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।
† को होत्खातां न कर्दमां - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श्राइतामन्यशौचार्यमाददीत न म्हिनकाम्"-इति॥ इस-नियममाइ देवसः,-

"धर्माविद्द्विणं इस्तमधःश्रीचे न योजयेत्। तथा च वामइस्तेन नाभेरुद्धं न शोधयेत्"—इति॥ ब्रह्माण्डपुराणे दिङ्गियमोऽभिष्टितः,—

> "जङ्गुखोदनमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः। जदङमुखो दिवा कुर्याद्राचे चेह्चिणामुखः"—इति॥

मृसञ्चामाच प्रातातपः,-

"एका लिङ्गे करे सबी तिस्तो है इस्रवीर्दयोः। मूच-श्रीचं समाख्यातं श्रष्टति चिगुणं भवेत्\*"—इति॥ मनुरपि,—

> "एका लिक्ने गुदे तिस्रस्येकच करे दग्र । जभयोः सप्त दातवाम्टदः ग्रुद्धिमभीपातां ॥ एतच्होचं ग्रद्धस्य दिगुणं ब्रह्मचारिणः। वानप्रस्रस्य चिगुणं यतीनां तु चतुर्गुणम्''—इति ।

वौधायनाऽपि,—

"पाञ्चापाने सहो योज्या वाम-पादे तथा करे। तिस्र सिस्रः क्रमाद्योज्याः सम्यक् भौचं चिकीर्षता !"—इति विस्रोऽपि,—

<sup>#</sup> पूरीमें दिगुणं भवेत्, - इति मु॰ पु सको पाठः।

रं खुद्धिमवाप्रुयात् ,— इति स॰ चा॰ युक्तकयाः वाठः।

<sup>‡</sup> चिक्रीर्धतः, --- इति मु॰ पस्तके पाठः।

"पञ्चापाने दशैकिसानुभयोः सप्त स्वितिः। उभयोः पादयोः सप्त लिङ्गे दे परिकीर्त्ति ॥ त्रादित्यपुराणे, —

"एकसिन् विंगतिर्धसे दयोर्ज्ञेया श्रुतर्दंग"—इति । विंगत्यादिकं महाचारि-विषयं, "दिगुणं ब्रह्मचारिणः"— इत्युक्तलात् । मादित्यपुराणे,—

"स्तीशूद्रचारर्द्धमानं प्रोक्तं श्रीचं मनीविभिः। दिवाशीचस्य निम्बद्धं पि पादं विधीयते॥ श्राक्तंः कुर्याद् ययाशकि शकः कुर्याद्ययोदितम्"—इति॥ मौधायनोऽपिः—

"देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रवं द्रवा-प्रधोजनम्। जपपत्तिमञस्याञ्च श्वाला ग्रीचं प्रकल्पयेत्?"—इति॥ बद्धपराग्ररः,—

"उपविष्टस्त विष्मूत्रं कर्तुर्यस्त न विन्दति।
स्म कुर्यादर्द्वभौचन्तु खस्य भौचस्य सर्वदा"-दति॥
श्रानुभामनिके भौचेतिकर्त्तव्यता दर्भिता,—
"भौचं कुर्याच्छनैधीरानुद्धिपूर्वमस्करम्।

<sup>\*</sup> नास्येतत् मु॰ पुस्तने ।

<sup>†</sup> दयोदया, - इति मृ पृक्तके पाउः।

<sup>‡</sup> विंश्यधिकं — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖔</sup> समाचरेत्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

म,─रित मु॰ पुक्तको पाठः।

विषुषञ्च यथा न खुर्यथाचो हं न मंस्पृशेत ।।
बुद्धिपूर्वे प्रयक्षेन यथा नैनः स्पृशेत् दिजाः"—इति ।
इत्तोऽपि,—

"बड़न्या मख-ग्राङ्की तु देयाः ग्रीचेपुना मृदः। न ग्रीचं वर्ष-धाराभिराचरेनु कदाचन"—इति॥ मरीचिरपि,—

"तिस्भिः शोधयेत् पादौ शोधी गुरुषौ तथैव च । इसी लामणिवन्धाच लेप-गन्धापकर्षले!"—इति । श्या-विधि कते-शौचे गन्धसेन्नापगच्छति, तदाह् मनुः,— "यात्रसापित्यमेध्यान्नो गन्धोलेपस्र तत्-कृतः । तात्रमृदारि देयं स्थात् मर्जास् द्रय-ग्रुद्धिषु"—इति । भनस्यभावे तुं देवल श्राष्ट्र,—

"थावसु ग्रुह्मिं मन्येत तावस्की नं विधीयते । प्रमाणं भौन-मञ्जायां । न विभिन्दपदिस्थते"—इति । पितामकोऽपिः—

"न यातदुपनीयनो<sup>ग</sup> दिजाः गूद्रास्याऽङ्गनाः।

<sup>\*</sup> न च स्परीत्, - इति मृ॰ प्रस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इन्ते। दे। मिववन्याच ,-- इति मु॰ युन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> त्रेयगन्धापनर्षणम्, -- इति स॰ से। ॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> तत्र,-इति सु॰ युक्तके याठः।

<sup>🍴</sup> ग्रीवसंख्याया,--- इति सु॰ पुन्तके यातः ।

<sup>¶</sup> न तावमुपनीयन्ते,—इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुन्तकेषु पाठः ।

गन्ध-केप-चय-करं श्रीचनेषां विधीयते"—इति । त्रच स्ती-शूद्र-यहणम् त्रक्षतोदाशाभिप्रायं, त्रनुपनीत-दिज-साहसर्यात्(१) । सत्यिभाणमार शातातपः,—

"श्रार्द्रामसकमाचास्त धासा रन्दु-व्रते स्थिताः । तथैवाक्ततयः सर्वाः श्रीचे देवाश्च म्हित्तकाः"-इति । यम् दस्राङ्गिरोध्यां परिमाणान्तरसुक्तम्,—

> "श्रद्ध-प्रस्तिमाचा तु प्रथमा म्हिता स्थता। दितीया च हतीया च तदर्हेन प्रकीर्किता॥ प्रथमा प्रस्तिश्चेया दितीया तु तदर्ह्धिका। हतीया म्हिता श्चेया विभाग-कर-पूरणीं"--इति।

तत्र, सर्वत्र न्यूनपरिमाणेन गत्थाद्यचये सत्यधिकपरिमाणे इष्ट्यम्। सत्यपि गन्ध-चये प्रास्ते।कमञ्चा पूरणीया यथाइ दचः,— "न्यूनाधिकं न कर्त्त्यं श्रीचं ग्रुद्धिश्मभीपाता। प्रायश्चित्तेन पूर्येत विहितातिकमे क्रते"—इति। एवसुकशीच-करणेऽपि यस्य भाव-ग्रुद्धिनीसि, न तस्य ग्रुद्धि-

रित्याइ व्याघपाद:,---

<sup>\*</sup> ग्रीचमेवं-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> जिभागकरपूरणा,—इति सु॰ पुक्तको, जिभागकरपूरणम्,—इति स॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> क्रोचे,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> सिडि,—इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>(</sup>१) दिजानामुपनयनवत् विवाइस्य स्त्रीत्र्रतयेः प्रधानसंस्कारत्वादित्वात्रयः।

"शौचन्तु विविधं प्रोकं वाह्यमाभ्यन्तरम् । ख्रिक्काभ्यां स्थतं वाह्यं भावगुद्धिस्वाधाऽन्तरम् ॥ गङ्गा-तायेन कत्सेन सङ्गारैश्च नगोपमैः । श्रा स्टाशाश्चारन् शौरं भावगुष्टो न शुद्धाति"—इति । श्रीचस्य दिविधस्यापि सर्वेकसीधिकार-हेतुलमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां द्वोदश्यति,—

> "श्रीचे यतः सदा कार्यः श्रीच-मूलो दिजः स्रातः। श्रीचाचार-विद्यीनस्य समस्ता निष्पत्ता क्रियाां"—द्दित । ॥०॥ दति श्रीचप्रकरणम् ॥०॥ श्रथ मण्डूष-विधिः॥

#### तचापस्तम्बः,---

"एवं ग्रौच-विधि कता पश्चाइण्डूषमाचरेत्।
मूत्रे रेतिष विद्-षर्गे दन्त-धावन-कर्मणि॥
भच्याणां भवणे चैव क्रमाद्गण्डूषमाचरेत्।
चतुरष्टदिषट्दरष्टगण्डूषैः षोड्ग्रीस्तथाः॥
सुख-गुद्धिः कुर्व्वति ह्यन्यथा दोषमाप्रयात्।
पुरस्ताद्देवताः सन्दी दिचणे पितरस्तथा॥
पश्चिमे सुनि-गन्धर्वा वामे गण्डूषमाचरेत्।
गण्डूष-समये विष्र सर्जन्या वक्ष-तास्तनम्॥

न ग्रीसयैः,—इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>#</sup> निष्माचाः क्रियाः, — इति बद्धवचनान्तः पाठः सु॰ पुस्तके ।

द्यव्यति यदि मूहात्मा रौरवं नरकं त्रजेत्"—इति।\*
श्रयाचमन विधिः।

## तत्र चडुपराचरः,--

"कलाऽय ग्रीचं प्रचाख्य पादौ इस्ती च स्टक्कांः। निवद्भौशिख-कच्छकुः दिज श्राचमनं चरेत्॥ कृतोपवीतं सव्यांचे वाष्ट्रानः-काय-स्थतः"—इति।

# याज्ञवल्कोऽपि,—

"श्रम्तर्जानु ग्राची देशे उपविष्ठ उदङ्गुखः ।

प्राग्वा ब्राह्मन तीर्थेन दिजानित्यमुपस्पृथेत्''—इति ।

गौतमोऽपि,—'प्राची देश श्रामीनादित्तिणवाकं जाम्यन्तरा? इत्वा

यज्ञोपवीत्यामणिबन्धनात् पाणी प्रचात्य वाग्यते। इदयस्पृथः॥

विश्वतुर्वाऽप श्राचामेत् पादौ चान्युचेत्\*\* खानिचोपस्पृथेत् श्रीर्ष
ग्यानि मूर्इनि च दद्यात्(१)"—इति । तत्र विश्वतुर्वेत्यैष्किको

विकल्पः । ब्रह्मतीर्थं तीर्थान्तरेभ्यो विविनिक्तं याज्ञवल्काः,—

<sup>\*</sup> खच गर्क्ष्यविधिः, — इत्यारभ्य एतदन्तीयन्त्रः नास्ति मुझितातिरिक्त-पुस्तकेषु ।

<sup>†</sup> भवड, -- इति सु॰ पुक्तको पठः।

<sup>‡</sup> कचास्तु—इति स॰ से ा॰ शा ॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>∮</sup> जान्यन्तरं,—र्रात सु० पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> इदये स्पृशन, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ा</sup> काचमेत्, — इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः ।

<sup>\*\*</sup> चाभ्युच्चयेत्,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) शीर्घण्यानि शीर्घभवानि खानि इन्द्रियाणि नासिका चन्तुः स्रोत्राणि उपस्पृशेत, मूर्डनि च दद्याद्य इति संबन्धः ।

''कनिष्ठादेशिन्यष्टुष्ठ-मूलान्ययं करस्य च। प्रजापति-पिल-ब्रह्म-देव-तीर्थान्यनुकमात्<sup>(१)</sup>"—इति ।

एतदेव ग्रह्म-लिखिताभ्यां स्पष्टीकृतम्,—"त्रह्मकृतस्योत्तरतः प्रामप्रायां रेखायां ब्राह्मं तीर्थं, प्रदेशिन्यकुष्टयोरकारा पिश्वं, कनिष्टि-का-करतलयोरमारा प्राजापत्यं, पूर्व्वणाङ्गलि-पर्वण दैवम्"-इति। भाचमनीयसुदकं विज्ञिनष्टि शङ्खः,—

> "श्रद्धिः ससुद्धृताभिस्त हीनाभिः फेन-बृद्दैः । विक्रमा न च तप्ताभि रचाराभिद्यस्युधेत्"—इति।

याज्ञवस्यः,—

"श्रक्तिस्त प्रकृतिस्वाभिर्द्धीनाभिः फेन-बुद्धदैः। इत्-कण्ड-तालुगाभिन्तु यथामञ्ज्ञं दिजातयः॥ गुड्योरन् स्त्रीय गूदास सकत् सृष्टाभिरन्ततः (१)"—इति । मनुर्पि,—

"इहाभिः पूचते विप्रः कव्हगाभिस्त स्वपतिः"। वैद्योऽद्भिः प्राधिताभिन्तु ग्रूट्रः स्पृष्टाभिरन्ततः"—इति। प्रचेता ऋषि,—

> "त्रनृष्णाभिरफेनाभिः पृताभिर्वस्त-वस्वा। इत्रताभिरमञ्दाभिः चिख्तुर्वाद्भि २ विमेत्"—इति।

<sup>\*</sup> भूमियः,--- हति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) चारेशिनी तर्जनी। तथाच, कनिसामुक्ते प्राजायत्वं तीर्थं, तर्जनीमुक्ते पिन्यं, चतुरुमूले ब्रान्सं, बरस्यामे देविमितिविवेकः।

<sup>(</sup>२) जनतः खोछप्रान्ते।

तचापवादशाह यमः ,---

"रावाववीचितेनापि गुडिंदुरुका मनीविषाम्। खदकेनातुराणाद्य मधोच्णनोच्णपापिनाम्"—इति।

खदकस्य ग्रहण-प्रकारं परिमाणं चाइ भरदाजः,--

"श्रायतं सर्वतः क्रता गोककाक्रितमत्करम्।
संहतांगुलिनां तोयं यद्दीता पाणिना दिजः॥
सुक्राङ्गुष्टकनिष्टेन श्रेषेणाचमनं चरेत्।
माव-मञ्जनमाचास्तु संग्रह्म जिः पिवेदपः"—इति।

स च पाणि देंचियो द्रष्ट्यः, "चिः पिवेद्दचियोनापः"—इति पु-राणवचनान्। खदकपानानमार-भाविनीमितिकर्भव्यतामाह दचः,—

> "संद्रत्याष्ट्रह मूलेन! दिः प्रमुखासतोसुखम् । संद्रताभि क्तिभः पूर्वमाखसेवमपस्पृत्रेत्रे ॥ श्रृहोन प्रदेशिन्या घाणं स्पृष्टा त्वननारम्। श्रृहामिकाभ्याना चकुः श्रोचे ततः परम् ॥ कनिष्ठाषुष्ठयोगिभं इदयम् तलेन वै । सर्वाभिस् ब्रिरः पञ्चात् बाह्र वाग्रेण संस्पृत्रेत्"—इति ।

र दुशक्षास्त्रन्थणा सार्धनमाइ,—

"तर्जन्यकुष्ठ-यंगिन स्वृत्तेक्षात्रापुट-इयम्।

वाञ्चवल्काः,— इति मु॰ पुल्लके पाठः ।

<sup>†</sup> संख्ताकुलिना, इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ं</sup> संवताषुष्ठमूलेन, - इति मु॰ पुक्तको, संभूखेति स॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> संइताभिश्वतस्थाः पूर्वमास्यमुपस्युधेत्, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।

मध्यमाङ्गुष्ठ-योगेन स्पृत्रेन्नेन-दयं ततः॥
त्रङ्गुष्ठस्थानामिकया योगेन त्रवणं स्पृत्रेत्।
किनिष्ठाङ्गुष्ठ-योगेन स्पृत्रेत् स्कन्ध-दयं ततः॥
नाभिं च इदयं तदत् स्पृत्रेत् पाणि-तलेन तु।
संस्पृत्रेच ततः व्यर्षेमयमाचमने विधिः"—दित।

एवमन्येऽप्यन्यथा वर्षयिनि । तन, यथात्राखं व्यवस्था द्रष्ट्या । त्राचमन-निमित्तान्याह मनुः,—

> "कला मूर्च पुरीषं वा पाणाचाना उपस्पृमेत्। पीलाऽपोध्येयमाणस्य वेदमिशं च भर्वदा"—इति।

कूर्बपुराषे,—

"चण्डास-चेक्-मभावे स्ती-गूरोक्षिष्ट-भावणें।

पक्षिष्टं पुर्वं स्पृष्ट्वां भोज्यं ताऽपि तथाविधम् ॥

श्राचामेरश्रपति वा लेक्षितस्य तथैव च ।

श्रागंतामथालक्षे स्पृष्ट्वाऽप्रयतमेव च ॥

स्तीणां यथाऽऽस्मनः स्पर्भेः नीलीं वा परिधाय च"—इति।
स्तीगूरोक्षिष्टभावणे,—इत्येतक्कपादिविषयम्। तथा च पद्मपुराणे,—

"चाण्डालादीन् जपे होसे दृष्ट्वाऽऽचासेद्विजान्तमः"—इति।

मनुर्पि,—

वेदमब्रच,—इति स॰ सेा॰ पुक्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> दड्डा,—इति स॰ पुक्तके याठः।

<sup>‡</sup> तथात्मसंस्पर्यं,—इलि सु॰ पुक्तके पाठः।

"सुद्धा चुला च भुक्ता च निष्ठीकोक्ताऽनृतं वचः।
रक्षां स्वकानं चाकस्य त्राचानेत् प्रयतोऽपि सन्"—इति ।
यस्यतिः

"श्रधोवायु-समुसर्गे श्रात्रन्दे कोध-समावे। मार्कार-मूचिका स्पर्धे प्रदासेऽमृत-भावणे॥ निमित्तेष्वेषु सर्वेषु कर्षा कुर्वेश्वपस्त्रीत्"—इति।

चमोऽपि,—

"उसीर्थादकमाचामेदवर्तीर्थ तथैव च ।

एवं खात्तेजचा युक्तो वहणेन सुपूजितः"—इति।

हारीतोऽपि,—"नात्तरेदनुपस्पृष्य जसम्"—इति।
विशिऽपि,—

"चुते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने । पञ्चलेतेषु चाचामेः च्छ्रीचं वा दिचणं सृष्टेत्' — इति । दिचणकर्ण-सर्प्यनमाचमनासभावे वेदितव्यम् । तथा च,

मार्कपडेचपुराणम्,---

"सम्यगायम्य तोयेन क्रियां कुर्वित वे ग्रुचिः। देवतानाम्हषीणाञ्च पित्हणाञ्चेव यक्षतः॥ कुर्वितासमान चापिशे द्विणत्रवणकः वा।

<sup>#</sup> जास्येतत् मु॰ गुक्तके।

<sup>†</sup> मूबक,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>1</sup> वाचामे, — इति स॰ सा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>§</sup> बापि,—इति मु॰ पुक्तके याठः।

यथाविभवतो होतत् पूर्वाभावे ततः परम्॥
न विद्यमाने पूर्वेको उत्तर-प्राप्तिरिखते"—इति ।

दिवणकर्ण-प्रशंसा च, 'प्रभासादीनि तीर्थानि'—इत्यादिना-वच्यते। त्रय वा, बौधायनेकां द्रष्टव्यम्,—"नीवी विस्व परिधा-योपस्पृशेदाई-त्रणं स्वीमं गोमयं वा संस्पृशेत्"—इति। षट्चिंशकाते दिराचमन-निमित्तं दर्शितम्,—

"हामे भाजन-काले च मन्ध्ययोहभयोरिप। त्राचानाः पुनराचामेळ्यप-हामार्चनादिषु"—इति। याज्ञवल्कोऽपि,—

"स्नाता पीता चुते सुत्रे भुक्ता रथ्योपधर्पले । श्राचानाः पुनराचामेदाशोविपरिधाय च"—दित । बीधायने।ऽपि,—

"भोजने इवने दाने उपहारे प्रतिग्रहें। इतिभेचण-काले च तत् दिराचमनं स्रतम्"-इति । कूर्मापुराणेऽपि,-

> "प्रवाच्य पाणी पादौ च भुज्ञाना दिरूपस्पृशेत्। प्रजी देशे समासीना भुक्ता च दिरूपस्पृशेत्॥ श्रीष्ठौ विलेशमकौ स्पृष्टा वासे।विपरिधाय च। रेति।मूच-पुरीषाणासुसर्गेऽयुक्त-भाषण्रे॥

<sup>\*</sup> रथाप्रसर्पेगे,—इति मृण् पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> उपचारप्रतिग्रहे,-इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🖠</sup> मुख्कभाषणे, - इति मृ॰ युक्तके पाठः।

नुस्मिलाऽध्ययनार्से कास मश्रासागसे तथा। पत्र वा अगानं वा समागम्य दिजात्तमः ॥ सम्ययोक्भयोस्रद्दाचान्तोऽष्याचमेत्ततः"-इति । श्रयुत्रभावणं र निष्ठरभावणम् । श्राचमनापवादमार बोधायनः,— "दन्तवहन्त-लग्नेषु दन्त-मनेषु धार्णा। श्रम्थितेषु चर् नाचामेत्तेषां संख्यानवच्कृतिः॥"—इति। दनालग्न-दन्तमत्रयोर्निर्हार्थानिर्हार्थक्षिण भेदः । त्रतएव देवलः,-'भोजने दन्त-समानि निईत्याचमनं चरेत्। दन्त-लग्नममंहायां लेपं मन्येत दन्तवत्॥ न तच बद्धप्रः<sup>श</sup> कुर्याद्यत्रसुद्धरणे पृनः । भवेचांगोचनत्वर्थं त्ल-वेधादुणे खते" -इति । म्बितेषु \*\* तेषु स्थानच्युतेषु च निगीर्णि व्यत्यर्थः । तच मन्:,— "दन्तवद्दन्तलग्नेपु जिज्ञास्पर्ग-क्रते 🕇 न तु। परिचातेषु च खानान्निगिरसेव तच्छ्चिः"—इति। एतच रमानुपल्यी वेदितव्यम्। यथाऽऽह मह्नः,—'दन्तवद्न-

<sup>\*</sup> स्रीविलाऽध्ययमारमो,—इति मृ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> काम्,-इति स॰ सें। भा पुन्तकेषु पाठः।

<sup>🏌</sup> शुष्कभाषणं,—इति मु॰ पुन्तके पाउँ।

ग्रस्तेष्ठ तेष्ठ,—इति शा॰ युक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> सस्थानवच्क्चिः,— इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

१ बज्रलं, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>\*\*</sup> सन्तेष.—इति द्या॰ मृस्तेने गाठः।

<sup>††</sup> जिक्रास्पर्धे सते,--इति स॰ सेा॰ शा॰ पुस्तकेव पाठः।

समेषु रसवर्जनमन्यतो जिङ्ठाभिसार्थनात्"—इति । पास-मूलादिषु विशेषमाच जातातपः,—

"दन्तसम् पाने मूने भुता सेहाविश्व । ताम्बूने चेतुदण्डे च नेशिक्षष्टो भवति दिनः"—इति। षट्चिंग्रनातेऽपि, †—

"तामूले चैव बामे च अक-स्वेदाविष्ठिके ।
दन्त-सग्नस्य संस्पेश्चे ने व्हिष्टस्त भवेत्वरः ।
स्विभः पत्रे मूस-पुत्री सृष-काष्टमये स्वथा ।
सुगन्धिभिस्तया द्रयो ने व्हिष्टो भवित दिजः"—इति ।
एतच मुख-सौरभ्याद्यं प्रमुक्ताविष्ठिष्ट निषयं है ताम्बूल-साद्द्रचर्यात् ।
'दन्तसग्नस्य संस्पेशे' दित चिन्दीर्थस्य || दन्तसग्नस्य जिझ्या संस्पेशे,—
इत्यर्थः । याज्ञवस्कोऽिप,—

"सुखजा विमुषोसेधा साधाऽऽचमन-विन्दतः । साम्रु चास्य-गतं हन्त-मतं त्यक्षा ततः ग्रुचि"—इति । सुख-निःस्ता विन्दवेर ययङ्गे पतन्ति <sup>ग</sup> तदाऽऽचमनापाइकाः" । तथा च गौतमः, —''मुख्या विमुष उच्छिष्टं न कुर्वन्ति । न चेदङ्गे

<sup>\* &#</sup>x27;रतच' - इवारभा, रतदन्तीय्यः मुदितातिरिक्त पुक्तनेषु नास्ति।

<sup>†</sup> घड्विंशतिमतेपि, - इति शा॰ पुक्तके पाउ ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति' प्रव्दोऽवाधिकः मु॰ पुक्तके।

<sup>§</sup> मुखसीरभाद्येशियभुक्तविषयं,—इति स॰ से।॰ प्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>||</sup> शार्थस्य, - इति शा॰ युन्तके पाठः।

<sup>· ¶ं</sup>शियतं पतन्ति,—इति सेा॰ ग्रा॰ पुन्तकयाः पाठः।

तदाचमनापवादकाः, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>††</sup> नेरिक्टं कुर्जन्त, - इति शा॰ पुस्तके पाठः।

निपतन्ति"—इति । श्राचमन-विन्दव स्तुत्रं सृष्टा श्रिप मेथाः। तथा च मन्:,—

"सृशिक्त विन्दवः पादौ य श्राचामयतः" पराम्।
भौमिकैसे समा छेया न तैरप्रयता भवेत्"—हित।
श्रव पाद-ग्रहणम् श्रवयवान्तरखाष्णुपलचणार्थम्। तथा च यमः,—
"प्रयान्याचमतोयाञ्च श्रिमे-तुन्धास्त ताः स्रताः"—हित।
श्राश्च-विषये विशेषमाद्यापलम्बः,—"न स्राश्चिक्षको भवत्यन्तराखे सङ्गिधावन हस्तेने।पस्पृशित"—हित। श्राचमने वर्ज्यानाहः
स्राः,—

"विना यज्ञोपवीतेन तथा धौतेन वासमा।

मुक्का भिखां चाष्याचामेत् ई क्षतस्थैव पुनः क्रिया॥

सोष्णीषी वद्ध-पर्यद्भः प्रौड़पादस्थ<sup>(१)</sup> यानगः।

दुर्देश-प्रगतस्थैव १ नाचामञ्कुद्धिमाप्रुयान्''—द्दि ।

बौधायनोऽपि,—"पादप्रचालनाच्छेषेण नाचामेत्, मूमो स्रावियला-

<sup>\*</sup> यस्याचामयतः, — इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> प्रयानयाचमतायस्य, - इति मु पुन्तने पाठः।

<sup>‡</sup> बाष्याचामेत्,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

९ दुर्देशः प्रपद्खेव,—इति भा॰ स॰ पुस्तक्याः पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रौष्पादः,—''खासनारूष्पादस्तु जाननेःजेङ्घयोक्तया। स्नतावस विश्वतियस्तु प्रौद्धपादः स उच्यते''—ह्युत्तस्त्वसः। जानुनेःजेङ्घयोः स्तावसिक्यने।वस्त्रादिनास्तरस्रजानुजङ्घाबन्धः।

ऽऽचामेत्, न सबुदुदाभिनं सफोनाभि नै। क्षिष्टाभिनं चाराभि के विवर्णाभि नैं। प्णाभि ने कलुषाभि ने इसन्न जन्यन तिष्टन् न मको न प्रणतो न सुक्त-प्राखो नाबद्धकक्को है न विद्यान नेविष्टित-प्रियाः न वद्धकको न लरमाणो नायक्कोपवीती न प्रसारितपादः, प्रब्द-मनुर्वेस्तिरपो इदयङ्गमाः पिवेत्"—इति । देवलोऽपि,—

"भोपानको जलखोवा मुक्तकेशोऽपि वा नरः।

उष्णीषी वाऽपि नाचामेदस्त्रेनावध्य बा शिरः"—इति।
श्रापक्तम्बोऽपि,—"न वर्ष-धाराभिराचामेत्" इति। यमोऽपि,—

"श्रपः कर-नखैः स्पृष्टा च श्राचामिति वै दिजः।

सुरां पिवति च व्यकं यमस्य वचनं यथा"—इति।

बस्चाण्ड-पुराणेऽपि—

''कण्डं भिरोवा प्रावत्य रच्याऽऽपण-गतोऽपि वा। श्रक्तवा पादयोः भौचमाचान्ते।ऽप्यश्रुचिर्भवेत्"—इति। गौतमोऽपि,—''नाञ्चलिना पिवेच्चतिष्ठन् नोङ्गतोदकेनाचामेत्'— इति। नतिष्ठचिति स्थलविषयं, जले च तिष्ठन्नपाचामेत्। तथा च विष्णुः,—

ने। च्छिष्टाभिनं चाराभिः, — इति नान्ति भृतितातिरिक्ता पक्तकेष् ।

<sup>†</sup> नाव्याभिः, -इति मुदितातिरिक्तपुक्तनेषु न दृश्यते।

ţ न जन्मन् न तिस्नन्, -- इति नास्ति मु॰ पुक्तको ।

<sup>§</sup> गाबद्धकेचोः,—इति द्या॰ पुन्तके पाठः ।

<sup>🏿</sup> धवा,---श्रति मु॰ युक्तके थाठः।

<sup>¶</sup> न वर्षधाराखाचामेत्,—इति शा॰ पुक्तके पाठः।

"नान्वोइद्धें जले तिष्ठन्नाचानाः ग्रुचितामियात्। न्राधसाच्छतकतोऽपि समाचान्तो न ग्रुह्मति"-दति। कौन्निकोऽपि.-

"श्रपिषय-करः कश्चित् ब्राह्मणोऽप उपसृष्ठेत्"।

श्रव्यतं तस्य तत् सर्व्वां भवत्यासमनं तथा॥

वामस्ते स्थिते दर्भे दिचिणेनात्रमेद्यदि।

रक्षं तु तद्भवेत्तायं पीला सान्द्रायणञ्चरेत्"—रति।

बार्कण्डेयस्त दिचिण-इस्तस्य स-पवित्रतां विभन्ते,—

"सपिवित्रेण इस्तेन कुर्यादात्रमनिक्रयाम्।

केरिक्षष्ठं तत् पवित्रन्तु भुक्तोत्त्व्हष्टन्तु वर्ष्णयेत्"—रति।

गोभिलस्त इस्तद्ये स-पवित्रलं प्रशंसति,—

"सभवत्रे स्थितेर्द्भेः समानामित योदिजः।

सोमपान-प्रसं तस्य भुद्धाः यज्ञपत्नं भवेत्"—रति।

स्रामानन्तर-भावित्यात्रमने दत्तो विश्वयमारः,—

"स्रालाऽऽत्रामेनदा विषः पादौ कृत्वा जले स्थले।

स्रभयोरस्यसौ इस्तुस्ततः केम्रीभवेदिति"।

हारीत:-

<sup>\*</sup> ब्राह्मको वदुपस्पृ शेत्, — इति मु॰ पुन्तको, ब्राह्मको व उपस्पश्रेत्, — इति चान्यत्र पाठः ।

<sup>†</sup> अप्रयं तस्य तत्सन्धं, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

पवित्रं, हित स॰ से।॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>§</sup> इस्तदय,—इति सु॰ पुस्तके पाठः !

"त्राई-वामा जसे कुर्यात्तर्पणाचमनं जपम्। शुष्कवामा खाले कुर्यात्तर्पणाचमनं जपम्"—इति । खालविषये विशेषोदिर्शितः स्रत्यन्तरे,—

"श्रसाभे तास-पाचस करकश्च कमण्डलुम्।

ग्रहांला स्वयमाचामेत् नरोनाप्रयता भवेत्॥

करकालावुकारीश्च तास-पर्णपुरेन दे ।

स्वदसाचमनं कार्यां स्वेदलेपांश्च वर्ष्णयेत्॥

करपाचे च चक्तीयं यक्तीयं तासभाजने।

सीवर्णे राजतेचैव नैवाद्याद्धमा तत् स्रतम्'—इति।

एतसुक-जनणसाचमनस प्रश्नंसामाइ साध्यात्,—

'एवं यो ब्राह्मणोनित्यसुपस्पर्धनमाचरेत्।

ब्रह्मादि-सम्बपर्धनं जगत् स परितर्पयेत्''-इति।

टङ्काङ्कनोऽपि,—

"चिः प्राक्रीयाद्यसभस् प्रीतासेनास्य देवताः ।

बह्या विष्णुस रहस्य भवन्तीत्यनुष्ठः श्रुमः ।

गङ्गा च यसुना चैव प्रीयेतां मिरिमार्क्जनात् ।

पादाभ्यां प्रीयते विष्णु ब्रह्मा बिरिस कीर्त्तितः ।

नामत्यदस्ता प्रीयते स्पृष्टे नासा-पुट-दये ।

स्पृष्टे सोचन-युग्मे तु प्रीयते प्रशि-भास्तरौ ।

<sup>\*</sup> चन्नपुटेन, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>†</sup> करक्याचे च, इति मु॰ युक्तके पाठः।

र भीयते,--इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः ।

कर्ण-युग्भे तथा सृष्टे प्रीयेते लिनिलानकी।

स्कन्धयोः स्पर्धनादेव प्रीयन्ते सर्वदेवताः।

नाभि-संस्पर्धनाद्धागाः प्रीयन्ते सर्वदेवताः।

संस्पृष्टे इदये चास्य प्रीयन्ते सर्वदेवताः।

मूर्ड्ड-संस्पर्धनादस्य प्रीतस्त पुरुषोभवेत्''—दित।

श्राचमनाकर्णे प्रत्यवायो द्धितः पुराणसारे, "—

"यः क्रियाः कुरुते मोद्दादनाचस्येव नास्तिकः।

भवन्ति दि द्या तस्य क्रियाः सर्व्या न मंग्रयः''—दित।

॥ श दित श्राचमन-प्रकरणम्॥ ०॥

## श्रच दन्मधावन-विधिः॥

श्रवावि:,-

"मुखे पर्श्यविते नित्यं भवत्यप्रयते। नरः। तदाई-काष्टं ग्राप्कं वा भचयेद्दन्तधावनम्"—र्ति।

व्याचाऽपि,—

"प्रचात्व इसी पादी व मुखश्च सुममाहितः। द्विणं वाक्रमुध्या कला जान्नन्तरा ततः॥ तिनं कषायं कटुकं सुगर्धां कण्डकान्वितम्। चीरिणोटच-गुल्पादीन् भचयेह्नावावनम्"—इति।

विष्णुः,—

<sup>\*</sup> पुराणसारे,—इति गान्ति मु॰ पुन्तको ।

<sup>†</sup> सगन्धं, — इति मु॰ पुस्तकं पाठः।

"कष्टिक-चीर-विचारां दादगाङ्गुल-समितम्। किन्छाङ्गुलिवत् म्यूलं पर्वार्ड्ज-इत-कूर्षकम्॥ दन्न-धावनसृद्धिः जिङ्कोलेखनिका त्रा । सस्त्रचां स्रद्या-दन्तस्य सम-दन्तस्य मध्यमम्॥ स्यूलं विधम-दन्तस्य चिविधं दन्त-धावनम्। दादबाङ्गुलिकं विग्रे काष्ठमाङ्गमणीषिणः॥ स्व-विट-ग्रुट्र-जातीनां नव-धट-चतुरङ्गुलम्"—इति।

#### चित्रिराः,-

"श्रास-पुत्राग-विकानस्यामार्ग-शिरीषयोः।
भवयेत् प्रातकत्याय वाग्यतो दन्त-धावनस् ।।
वटासत्यार्क-खदिर-करवीरां स्व वर्क्षयेत्।
जात्यश्च विक्ष-खदिर-मूलन्तु कतुभस्य प॥
श्रितमेदं प्रियङ्गञ्च कष्टिकित्यस्यीत प।
प्रवास्थ भवयेत् पूर्वं प्रवासीत च सन्यजेत्॥
उद्युखः प्राद्मुखो वा कषायं तिककं तथा।
प्रातभुंका च यतवायभवयेद्न-धावनस्"-इति।
कात्यायना दन्त-धावनस्य काष्टाभिमन्त्रण-मन्तं दर्भयति,—
"श्रायुर्वसं यशावर्षः प्रजाः पश्च-वस्तिन च।
बद्ध प्रशाञ्च मेधाञ्च सं ने।धेहि वनस्पते"-इति।

<sup>\*</sup> जिञ्जालेखनिकां — इति मु॰ पुत्तके पाठः।
† इति, भ्रब्दोऽत्राधिका मु॰ युत्तके।

<sup>30</sup> 

बर्ज्यामाहोग्रनाः,—"नाङ्गुलिभिर्दन्ताम् प्रवालयेत्"।
दिखणाभिमुखो नद्यां नीलं धव-कदम्बकम् ।
तिन्दुकेङ्गुद-वन्धूक-मोचामरज-बल्जम् ॥
कार्पामं दंन्त-काष्ठच विष्णोर्पि हरेच्छ्रियम् ।
न भस्रयेत पालाभं कार्पामं ग्राकमेवच ।
एतानि भस्रयेद्यम् चीण-पुण्यः म आयते"—इति ।

वर्ज्य-तिथीनाइ विष्णुः,-

"प्रतिपद्शंषष्ठीषु चतुर्ध्यययमीषु च। नवस्यां भानुवारे च दन्त-काष्ठं विवर्ज्ञयेत्"—रित ।

चमोऽपि,-

"वतुई ग्रष्टमी दर्शः पूर्णिमा संक्रमार्ग्वः । एषु स्त्री-तेल-मांगानि दन्त-काष्ठच वर्ष्चयेत् । माद्धे अवादिने चैव विवाहेऽजीर्ष-दोषतः । मते चैवोपवाचे च वर्ष्णयेद्दन्त-धावनम्"—इति ॥

थासोऽपि,—

''श्राद्धे यशे च नियमात्राधात् प्रोषितभर्वका। श्राद्धे कर्त्तुः (नियधोऽयं न तु भोतुः कदाचन।

<sup>ै</sup> वचनानामनुष्ठुप्कृन्दसापनिवज्ञत्वात् यात्र च तञ्चन्त्वाभावात् कियन्थ-चारावि पतितान्यनुमीयन्ते। परमादर्शपुक्तकेषु सर्वेष्वेवनेव दर्शनादित्यमेव रिज्ञतम्।

<sup>†</sup> नियमान्नतत्, - मु॰ पुन्तने पाठः।

<sup>!</sup> **माजनतुं,**-- इति मु॰ युक्तके याठः

श्रमाभे दन्त-काष्ठानां निषिद्धायां तथा तिणी। श्रपां दादश-गण्डूषे विद्धाद्दन्त-धावनम्'-दित। सद्याञ्चवस्यः !-

> "दष्टका-ले।ष्ट-पाधारी रितराङ्गु सिभिस्तथा । सुका चानामिकाऽङ्गुष्टी वर्चायेद्दन्त-धावनम्"—दित । दति दन्त-धावन-प्रकरणम्॥

त्रय जान-जप होमादे र्दर्भ-पाणिना कर्त्तव्यवादादौ दर्भ-विधिक्चिते॥

तच दारीत:-

"शक्कित्रायान् सपनां खर्र समूक्षान् कोमलान् ग्रुभान् । पिट-देवर्षि-पूजार्थं ॥ समादध्यात् कुशान् दिजः । कुश-इस्तेन यक्तप्तं पानचीव कुशैः सह । कुश-इस्तेन ये भुक्के तस्य मंख्या न विद्यते"—इति ।

पुराणान्तरेऽपि,-

"कुश-पूतं भवेत् स्नानं कुशेने।पस्पृशेत् दिजः । कुशेन चे। हुतं तोयं चे। मपानेन मस्मितम्"—इति । गोभिसोऽपि,—

<sup>\*</sup> निधिक्षे च---इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> याच्चवक्कः-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> अप,--इति मु॰ पुक्तके गरिका।

<sup>🖇</sup> पवित्रांख,-इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> पिस्टरेव जपार्थन्तु, -- इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>¶</sup> कुश्रहस्तेन,—इत्यारभ्य कुश्रेने।पस्पृथेत् दिजः,—इत्येतदन्तीयत्र्यः सुदि-सातिरिक्त पुस्तकेषु न दश्यते ।

"कुश-मूले स्थितो ब्रह्मा कुश-मध्ये जनाईनः। कुशाये शहरं विद्यात्\*चयो देवायवस्थिताः"—इति। कौशिकः,—

> ''ग्रुचौ देशे ग्रुचिर्भूता स्थिता पूर्वीत्तरासुखः । ॐकारेणैव मन्त्रेण सुधाः सुध्यादिजोत्तमैः''-दित ।

**उत्पाटन-मन्त्रस्तु,**---

"विरिश्चिना सहै।त्पन्न, परमेष्ठि-निसर्गनः ।
नुद पापानि सर्व्वाणि दर्भ, खिलकरे। मम"—इति ।
वर्ण-भेदेन विनियोग-भेदमाइ‡ काळायनः,—

"इरिता यश्चिया दभीः पीतकाः पाकयश्चियाः(१) । यमूखाः पिद्वदैवत्याः कल्याचा वैश्वदेविकाः"—इति ।

कुत्राभावे शङ्खः,—

"कुत्राभावे दिजश्रेष्ठः कार्यः कुर्व्वीत यस्नतः? । तर्पणादौनि कर्माणि काष्टाः कुत्र-समाः स्टताः"-इति ।

#### यमोऽपि,-

विन्दात्,—इति मु॰ पुस्तवे पाठः।

<sup>†</sup> निसर्गतः, -इति द्याः युक्तके पाठः।

<sup>!</sup> विनियागमाच्,-इति भा॰ प्रस्ते पाठः।

<sup>🖇</sup> तत्त्वतः,-इति प्रा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः ।

<sup>(</sup>१) पाकयित्याः पाकयत्रे विनियागार्षः। पाकयत्रस,—"पाकयत्रा हत्याच्यत एकामा यत्रान् (८.८.१)"—इति वाच्यायनीये श्रीतसूत्रे मिरिभावितः। "त्रयः पाकयत्राः, इतां चमि ह्रयमाना चनमी प्रकृता नास्याने मोजने नद्यां कताः, (१.१.१-२)"—इति खात्रवायनीये ग्रह्मसूत्रे उक्तम्। "पाकयत्राः खव्ययत्राः प्रमृत्यया वा"—इति तद्वृत्तौ गार्यनारायसः। पाकयत्रः पाकाङ्गकयञ्ची रमोत्याः। पाकयत्रः पाकाङ्गकयञ्ची रमोत्यां ग्रह्मत्याः।

"कुन्नाः कान्ना यवा दूर्व्वास्त्रया वीष्ठयएवस । वन्त्रजाः पुग्डरीकाश्च \* सप्तधा वर्ष्टिरचाते"—इति । वज्जीनास सरीतः—

"चितौ दर्भाः पथि दर्भाः ये दर्भा यश्च-भूमिषु ।
स्वरणायन-पिण्डेषु वट् कुशान् परिवर्ज्ञयेत् ॥
ब्रह्मयश्चेषु ये दर्भा ये दर्भाः पित्तर्पणे ।
इता मूत्र-पूरीषाभ्यां तेषां त्यागोविधीयते ॥
त्रपूतागर्दिता दर्भा ये संस्क्रित्राः १ नखैस्तया॥ ।
क्रियतानग्निद्रभ्यां कुशान् यन्नेन वर्ज्ञयेत्"—इति ।

कुशोत्पाटने काल-नियममाइ हारीतः,—

"मापे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भ-चयोमतः"।

श्रयातयामासे दर्भा नियोज्याः सुः पुनः पुनः"(१)—इति॥

ब्रह्म:\*\*--

दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रात्राह्मणाञ्च विशेषतः 🕂 ।

<sup>\*</sup> पुगहरीकानि, - इति शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> गर्तेषु,-इति मु॰ युक्तको याठः।

<sup>‡</sup> ब्रह्मयन्त्रे च,-इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

<sup>े</sup> येचिक्ताः, -इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> नखेः स्मृताः, - इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुस्तकेधु पाठः।

१ दर्भीक्योमतः, -इति मु॰ पुन्तने पाठः।

<sup>\*\*</sup> नास्तीदं मुद्रितातिरिक्तपुन्तकेषु ।

<sup>††</sup> ब्राह्मणा इविरययः,—इति सन्धन पाठः।

<sup>(</sup>१) यातयामत्वद्य,-"जीर्याद्य परिभृताद्य यातायामितं दयम्"-इत्नृता-चच्चां, तद्वेपरीत्यभयातयामत्वम्।

त्रयातयान्येतानि नियोज्यानि पुनः पुनः"—इति । पवित्र-धारणे फलमाइ मार्कण्डेयः,—

"कुष-पाणिः सदा तिष्ठेत् ब्राह्मणो दंभ-वर्जिनः । स नित्यं इन्ति पापानि त्रच-राशिभिवानसः" - इति । षातातपः, ---

"जपे होसे च दाने च खाधाये पित्र-तर्पणे। अधून्यं तु<sup>†</sup> कर' कुर्य्यात् सुवर्ण-रजतैः कुर्धैः"—दाते। पविच-प्रकारमाच कात्यायनः,—

"श्रनन्तर्गर्भिणं साग्रं कुशं दिदलसेवच । प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्"—इति । मार्केण्डेयः,‡—

> "चतुर्भः दर्भ-पूज्ञीले क्राह्मणस्य पवित्रकम्। एकैक-न्यूनसुद्दिष्टं वर्णे वर्णे यथाक्रमम्॥ चिभिः दर्भेः ग्रान्ति-कर्म पञ्चभिः पौष्टिकन्तथा। चतुर्भिश्वाभिचारांश्वश्च कुर्वन् कुर्यात् पवित्रकम्"(१)—इति।

#### শ্ববি:,—

<sup>\*</sup> नियाच्याः स्यः-इति भाः पन्तके पाठः।

<sup>†</sup> अन्यूनं तु,--इति पु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> मार्के छियाऽपि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>🦻</sup> चतुर्भिचाभिचाराखं,—इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) प्रान्तिर्धर्मदारा रेडिकानियहेतुद्रितनियतिः, तद्धं यत् कर्म विहिनं तत् प्रान्तिकर्मे युच्यते । पृष्टिर्धनाद्यपचयः, तत्पन्नमं कर्म पौष्टि-कम्। श्राभिचारः प्रजुमारणादिः । स चाभिचारः प्रक्षते प्रोनादिरूपतया पर्यवसितः।

"त्रह्म-यद्यो जपे चैव त्रहायित्य विधीयते । भोजने वर्त्तुखं प्रोक्तं" एवं धर्मीः न दीयते" — दित । दित दर्भ-प्रकरणम् ॥

तदेवं 'सम्धा खानम्'—रत्यसिन् वसने खान-प्रम्होपसिनतानि ज्ञाद्य-सङ्गेत्यागादीनि सुप्र-विध्यनानि कर्याखि निर्दापतानि; प्रचेदानीं मूख-वसनोत्रं खानं प्रपद्माते !। तम कूर्यपुराखम्,—
"प्रचाख्य दम्न-काष्ठं वै भद्ययिता यथाविधि।
पात्रस्य प्रथतो नित्यं प्रातःखानं समास्रेत्"—रति।

व्यासः,--

"खवःकालेत गंप्राप्ते काला चावकाकं वृधः । खाचालदीषु श्रद्धासु श्रीषं काला चचाविधि"—इति । इचोऽपिहे,—

वर्त्तुकः प्रोत्तः,—इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> विधीयते, -- इति मृ॰ युक्तके पाउः।

<sup>🗓</sup> प्रमायते,—इति मृ॰ पुत्तके पाठः।

जास्थेतत्, अ॰ वृक्तके।

<sup>|</sup> किस यत्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>¶</sup> दिवाराजं,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

व्यामः, - "ऋषीणास्यविता नित्यं प्रातःस्तानास गंग्रयः । प्रस्तानाः काल-कर्णी च<sup>(१)</sup> दुःखप्तं दुर्विचिन्तनम् । प्रातःस्तानेन पापानि पूथन्ते नाच गंग्रयः"—दृति । दक्षोऽपि, --

"श्रज्ञानाद्यदि वा मोहा द्रात्रौ दुश्वरितं क्रतम्।
प्रातःखानेन तत् सब्बं ग्रोधयन्ति दिजातयः"-इति ।
खान-प्रकारः चतुर्विंग्रात-मते विहितः,—
"खानमब्दैवतैर्मन्त्रै वीहरीश्च स्टदा सह।
कुर्योद्धाद्वतिभिवीऽथ यत् किश्चेदस्टचाऽियवा । "रिशे-इति ।

\* दुर्विचिन्तितम्, इति मु॰ पुक्तके पाठः।
† यत्तिस्रेदस्यापि स,—इनि मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खलन्त्रोर्जन्त्रा खप्रजा। कालकर्णी चतुःवस्थियाजिन्यन्तर्गताऽस्टिन-ग्रत्संत्यका योजिनी।

<sup>(</sup>२) अव्देवतमन्ताः ऋग्वेदे दश्रममण्डले नवमस्तो नव पिठताः, तच प्रथमे चयामन्ता आसिमारते अपांस्पर्श विनियुत्ततया प्रसिद्धाः। तच, 'आपाहिष्ठा'—इत्यादिः प्रथमेमन्तः, 'यावः शिवतमेग्यसः'—इत्यादिर्दित्तीयः, 'तस्ता अर'—इत्यादिन्तृतीयः। एतएव वाजसनेयसंहितायां एका-दश्राथाये पिठताः। एवं सामवेदसंहितायामुत्तराग्रस्थे नवमप्रपाठकस्य दितीयार्द्धे तदक्चयात्मकमेव दश्मं स्त्रतं पिठतम्। वाक्णमन्तास, 'तन्ता-यामि ब्रह्माणा वन्द्यमानः'—इति पञ्च, 'त्वं ने। प्रमे वक्णम्य विद्यान्'—इति हे, 'इमं मे वक्णम्युधि'—इति चेत्रयशे ऋग्वेदे प्रथममण्डले पञ्चदश्चात्मके चतुर्व्वं-प्रतिद्धते एकादश्वाद्याः। 'त्वं ने। प्रे वक्णस्य विद्यान्'—इति दे ऋचीः ऋग्वेदे चतुर्थमण्डले विद्यात्माः। 'इमं मे वक्णम्युधि'—इति च ऋग्वेदे प्रथममण्डले पञ्चविश्वतिस्त्रत्तस्थानविंग्रतितमी स्त्रत्ते। याह्वतथाम्राद्याः प्रसिद्धाः। 'यत्तिभ्वेदं'—इति च ऋग्वेदे सप्रममण्डले एक्विवंग्रतिस्त्रत्तस्थानविंग्रतितमी स्त्रत्। याह्वतथाम्राद्याः प्रसिद्धाः। 'यत्तिभ्वेदं'—इति च ऋग्वेदे सप्रममण्डले एक्विवंग्रतिस्त्रत्तस्थानविंग्रतितमी स्त्रत्ते। याह्वतथाम्राद्याः प्रसिद्धाः। 'यत्तिभ्वेदं'—इति च ऋग्वेदे सप्रममण्डले एक्विवंग्रतिस्त्रत्ति एक्विवंश्वतिस्त्रत्ति स्त्रत्ते। याह्यतथामण्डले एक्विवंग्रतिस्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रस्त्रात्तिस्त्रत्ति एक्विवंश्वतिस्त्रत्ति स्त्रत्ति पञ्चित्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रत्ति स्त्रस्ति स्त्रस्ति।

#### कात्यायनोऽपि,—

"यथाऽइनि तथा प्रातः नित्यं स्वायादमातुरः"। दन्तान् प्रचास्य मद्यादौ ग्रहे चेत् तदमन्त्रवत्"-इति। प्रमन्त्रवदिति मन्त्र-संवेपोऽभिष्रेतः; यतः सएव श्वाह,— "श्रस्पत्वाद्धोम-कासस्य वद्घतात् स्वान-कर्मणः। प्रातः संवेपतः स्वानं होम-कोषो विगर्हितः"-इति।

काल-नियममाइ जावालिः,-

"सततं प्रातहत्याय दन्त-धावन-पूर्वकम्। भाषरेदुषि स्नानं तर्पयेद्देव-मानुषान्"—इति। षतुर्विंग्रति-मतेऽपि,—

''उषस्वषि यत् सानं सन्धायामुदितेऽपिता । प्राजापत्येन तत्तुत्यं सर्च-पाप-प्रणाग्रनम्''—इति । उदिते दत्वुद्धाभिमुखे,—इत्यर्थः । उदयस्याणुपरि सानं चेत् सन्धाऽणुत्क्रकोत, (१)स्नान-पूर्वकतात् सन्धायाः ; सन्धोत्कर्षय योगि-याज्ञवस्कोनः निविद्धः,—

"धन्धी धन्धामुपासीत नास्तरे नेाइते रवी''—इति । यथोतं स्नानं कुर्वन्नघमर्षणं<sup>(२)</sup> कुर्यात्। तदाइ ग्रीनकः,—

<sup>\*</sup> स्वायादतिन्त्रतः,-इति मृ॰ गुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रातने तन्यात् सानं, -इति सन्यत्र पाठः ।

<sup>‡</sup> याज्ञवल्कोत्त, -इति मृ॰ पुन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) विचितकासादुत्तरकाले करममुत्कर्यः।

<sup>(</sup>२) "ऋतस्"—इत्यादि ऋक्त्रयं अवसर्वग्रातया प्रसिद्धम्। तस्र ऋग्वेदे दश्रममञ्ज्ञे स्वातमकं नवत्यधिकश्रततमं स्वतम्। स्तदेव स्वतं तेत्तिरीया-रणाके दश्रमप्रपाठके प्रथमानुवाके प्रतितम्।

"स्राताऽऽचान्नावारि-मध्ये चिः पठेदच-मर्वणम्"—इति ।

त्रह्माच्डपुराणे झानाङ्ग-तर्पणं विहितम्,-

"नित्धं नैमिक्तिकं काम्यं चिविधं सानस्चते। तर्पसन्तु भवेत्रस्य अङ्गलेन प्रकीर्कितम्"'—इति।

घमाऽण्,—

''दौ इस्तौ युग्नतः कता पूरचेद्दकाञ्चित्। गोग्रङ्कमापसुद्भृत्य अस-मध्ये जसं चिपेत्"-इति ।

कार्काजिनिः,---

'नाभिमाने जले खिला चिनायमूईमानमः''-रित ।

तर्पयेदितिभेषः । नृषिष्पुराणे,-

"पित्न प्रत-गणान् † देवानिक्कः सन्तर्पथेसतः । देवान् देव-गणांसापि सुनीमुनि-गणानपि" ‡॥

चतुर्विवतिसते,-

"झानादनमारं तावत् तर्पयेत् पिट-देवताः। इसीयं पौड्येदस्यं सन्धा-कर्मा ततःपरम्"(१)—इति ।

भरदानाऽपि,--

"वस्त्रोदकमपेचन्त्रे च स्टतादायकर्षिणः है।

<sup>\*</sup> व्यवस्थितम् —इति व्यव्यव पाठः।

<sup>†</sup> ऋषिगवान, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

रं पितृन् पिट्रमडांचापि निवं सन्तर्पयेसतः—इत्यर्डेमधिनं स॰ से।॰

<sup>§</sup> दासकम्मेबः, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>६) स्रोत सामाक्तर्यसं सामप्रयोगस्यान्तर्भूतम् - स्युक्तं अवति ।

तस्मात् सर्ज्ञ-प्रथहोन जलं भ्रमौ निपातयेत्"-इति । वस्त्र-निष्पीड्न-मन्त्रस्तु,—

> "ये ने चासान्-कुले जाता श्रपुत्रामोत्रिणास्ताः । ते स्टब्नु मया दत्तं वस्त-निष्पीड़ने।दकम्"—इति । ॥०॥ इति स्नानप्रकरणम्॥०॥

स्वानाननारं वासः परिद्धात्। तथा च मत्यपुराणें,—

"एवं स्नाला ततः पञ्चादाचन्य च विधानतः !।

उत्थाय वामसी ग्रुक्ते ग्रुद्धे तु परिधाय च १"—रति।

कर्मा कुर्थादितिश्रेषः। योगियाज्ञवस्काः,—

"स्नालैवं वाससी धौते ॥ श्रस्किन्ने परिधाय च।

प्रस्थास्थोक स्टरा चाद्भिः इस्तौ प्रचासयेन्ततः ॥"—रति।

''ने सरीयमधः कुर्यात्त्रीपर्याधम्यमम्बरम् । नान्तर्वासे विना जातु निवसेदसनं बुधः''—इति । अय मार्कखेयपुगाले,—

अन विशेषमाच थाम:,--

<sup>\*</sup> हप्पन्तु,--इति सेा॰ ग्रा॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> वामनपुराखे, इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यथाविधि,—इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>∮</sup> परिधायवा,—हित स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुक्त तेषु पाठः ।

<sup>∥</sup> खुक्को,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>¶</sup> प्रदाखयेदिति,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

"श्वास्त्रशास्त्र" स्नातो गात्राश्चास्य पाणिभिः। म च निर्भूनुचाल्वेशान् वास्यैव म पीड्येत्। "— इति । श्रम कारणमाद गोभिसः!,—

> ''पिवन्ति शिर्के। देवाः पिवन्ति पितरे। सुखात्। मध्यतः सर्वे-गत्धक्वा अधस्तात् सर्वे-जन्तवः॥ तस्मात् स्नाते। नावस्त्रचात् स्नान-प्राच्या न पाणिना" - दति।

#### बाबाऽपि,-

"तिसः केर्क्याऽई-केरी-च यावन्यक्रक्कानि वै। स्वनित्रश्चिर्द-तीर्घाणि तसास्त्र परिमार्क्कयेत्"—इति।

#### वावाचिः,—

"सानं सताऽऽई-वासास्त विष्मूत्रं कुरते यदि । प्राणाद्याम-वयं सता पुनः सानेन गुडाति"—दति।

क्स्त विषये विशेषमाच सगुः,—

"त्राह्मण्यः सितं वस्तं नृपतेरक्तमञ्चलम् ॥(१) । पीतं वैश्वश्च ग्रुद्रसः नीसं मस्तविद्यते"—इति ।

#### प्रजापतिर्पि,-

मरः,—हति से। गा॰ मुक्तकयेः पाठः ।

<sup>†</sup> निर्धुनेत्,--इति सेा॰ स॰ ग्रा॰ गुक्त नेषु याठः।

<sup>‡</sup> देवनः, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> इसक्ति,—इति स॰ केा॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>∥</sup> रत्तमन्दम्,—इति शा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) उन्वबं उत्बटम्। रक्तविशेषबिभदम्।

"चौमं वासः प्रसंग्रन्ति तर्पणे सदम्रन्तथा। काषायं धातु-रक्तं वा " सेज्वणं तच कर्षिचित्"—इति। देवसेऽिपां,—

"खयं धौतेन कर्त्तवा क्रिया धर्मग्रा विपश्चिता।
न तु चेवक-धौतेनः नाइंतन न १ कुनिष्ठत्'—इति।
नाइतेनेति समस्रं पदम्। त्राइत-स्रवणमाद्य पुलस्यः,—
"र्रेषद्वीतं नवं श्वेतं सदृशं यस्र धारितम्॥।
श्वाहतं तदिजानीयात् धर्व-कर्मस् पावनम्'—इति।
बौधायनोऽपि,—

''कर्त्त्रश्चम्तरं वामः पञ्चखेतेषु कर्षासु । खाध्याय-होम-दानेषु भक्ताचमनयोस्त्रषा''—इति । एतत्, सर्व-कर्षीपलचणार्थं, त्रमुनर् यस्य कर्षमान-निषेधात्। तथा च सगुणोक्तम्,—

> "विकक्कोऽनुकर्विश्व नग्नश्चावस्त्रएवच । श्रीतं स्मान्तं तथा कर्मा न नग्न श्चिन्तवेदपि ॥ भग्नोमस्निन-वस्तः स्थानग्रश्चाई-पटः स्मृतः।

<sup>\*</sup> कावायधातुवकां च, — इति सु॰ पुष्तके, कावायधातुरकां वा, — इति आ॰ पुष्तके पाठः।

<sup>ां</sup> नास्तीदं सु॰ पुस्तके।

<sup>1</sup> रजनधीतेन, - इति सेा॰ शा॰ पुत्तनयाः पाठः।

<sup>§</sup> नास्तेन च,--- इति ग्रा॰ पुन्तके पाउः।

<sup>∥</sup> धावितं, — इति भा॰ मुक्तके याठः।

१ बाध्यायात्सर्गदानेषु,-- इति से। द्या पुत्तकयाः पाठः।

<sup>\*</sup> व वद्यश्चित्रायेदिति,—इति मृ युक्तवे पाठः।

नग्रस्तु द्ग्ध-वस्तः स्थानग्रः स्थूत-पटस्तथा"—इति । विष्णपुराणेऽपि,—

> "हाम-देवार्चनाद्यासु क्रियासु पठने तथा। नैक-वस्तः प्रवर्त्तत दिजानाचमने जपे"--इति।

गोभिनोऽपि,—

"एकवस्त्री न सुञ्जीत न कुर्श्वादेवताऽर्घनम्"-दित । प्रवानुकन्यमाच योगियाञ्चवस्त्राः,-

"त्रलाभे धौतवस्तस्य ग्राण-जौमाविकानि च । कुतुषं योग-पष्टश्च\*<sup>(९)</sup> विवासाम्तु न वे भवेन्"—इति । कुतुषं योग-पष्टं च, धार्यदिनिग्रेषः ।

॥०॥ इति वस्त-धार्ण-प्रकर्णम् ॥०॥

श्रय, ऊर्द्धपुण्ड्र-विधिः । ब्रह्माण्डपुराणे दर्भितः,—
''पर्व्वताये नदी-तीरे धमी-नेने विशेषतः ।

सिन्ध्-तीरे च वन्मीने तुन्मी-मून-म्हित्तकाम् ।

मृद् एतास्तु संयाह्याः है वर्ज्ञयेत्वन्यमृत्तिकाम् ।

श्रामं शान्ति-करं प्रोतं रकं वश्र-करं भनेत ॥

<sup>\*</sup> कुत्वं येगामादश्च, — इति से । शाः पुन्तन्तये। पाठः। रवं परत्र पंतीर।

<sup>†</sup> चिप्युविधि, -इति भा व युन्तने पाठः।

<sup>‡</sup> तुलसोमूलमात्रियते, - इति से। शा प्रमत्तवयाः पाठः।

<sup>§</sup> सम्पाद्याः,—इति स॰ सेा॰ शा॰ प्रस्तत्रव पाठः।

<sup>(</sup>१) कुतुपे निपालकम्बलः । योगपट्टम् 'यागपाटा' -- इति प्रसिद्धमः ।

श्री-करं पीतमित्याञ्ज वेषावं सेतसुचते । श्रङ्ग पुष्टि-दः प्रोक्तो मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत्॥ श्रनामिकाऽस्र-दा नित्यं मुक्ति-दा च॰ प्रदेशिनी। एतेरकृत्वि-भेदेख कारचेत्र नखेः स्पंतत् ॥ वर्सि-दीपास्तिं वाऽपि वेणु-पनास्तिं तथा । पदास मुकुलाकारं तथैव कुमुदस च ॥ मत्स-कूर्याष्ठतिं वाऽपि प्रङ्वाकारमतः परम्॥ द्धात्रुल-प्रमाणन्त उत्तमोत्तममुखते । नवाङ्गुलं मध्यमं खादष्टाङ्गुलमतः परम्॥ यप्त-षट्-पञ्चभिः पुष्टुं मध्यमं चिविधं स्रतम् । चतु स्तिद्वाङ्गुसै: पुष्डुं कनिष्ठं चिविधं भवेत्॥ ससाटे नेप्रवं विद्यानारायणमधोदरे। माधवं इदि विन्यस्य गोविन्दं स्कन्ध-मूलकी ।। उदरे दक्षिणे पार्श्वे विष्णुरित्यभिधीयते । तत्पार्थे बाज्ज-मध्ये मधु-सदनमनुसारेत्॥ चि-विक्रमं कण्ड-देशे वाम-कुची तु वामनम्। अ। धरं बाइके वासे इषीकेशना कर्णके 💷 दादशैतानि नामानि वासदेवेति गूईनि॥ पृष्ठे तु पद्मनाभन्तु ककुद्दामोदरं सारेत्।

<sup>\*</sup> मुक्तिदान, -- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> क्याः कूपके, — इति से। शा गुक्तकयाः शाठः।

<sup>!</sup> क्यडवे ,-- इति चेा॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

पुत्रा-काले ध हो में च मार्थ प्रातः \* समाहितः ।
नामान्युचार्थं विधिना धार्यदूर्द्वपुष्डुकम्"—इति ।
सत्यवनोऽपि,—

"मन्त्राक्रोधारयेत्रित्यं ऊर्डपुष्ट्रं विना त तत्। यन्तर्भा कार्यत्रित्य तस्त्रेचं निष्पालं भवेत्"—इति । "ऊर्डपुष्ट्रं स्ट्रा ग्रुभं ललाटे यस्य दृश्यते । स चाण्डालोऽपि श्रुद्धात्मा । पूज्यएव न संग्रयः"—इति । ॥ ।। इति ऊर्डपुष्ट्र-प्रकरणम् ॥ ।।।

प्रात:स्रान-प्रमङ्गेन स्नानान्तराणुचान्ते ।

तव शहुः,—

"स्नानन्तु दिविधं प्रोक्तं गौण-सुख्य-प्रभेदतः।
तथोस्तु वारूणं सुख्यं तत्पुनः षद्विधं भवेत्"—दिति।
तच, सुख्य-स्नानस्य षट्-प्रकारता श्राग्रेयपुराणे दर्शिता,—
"नित्यं नैमिन्तिकं काम्यं क्रियाऽङ्गं मलकर्षणम्।
क्रिया-स्नानं तथा षष्टं षोडा स्नानं प्रकीर्त्तितम्"॥

एतेषां सचलमा शहुः,—

"श्रक्तातय पुमान्नाई। जपाग्निहनगदिषु। प्रातःस्वानं तदर्थन्तु नित्य-स्वानं प्रकीत्तितम्॥

सार्यं काले,—इति स॰ ग्रा॰ प्रस्तवेशः पाठः ।

<sup>ं &#</sup>x27;मन्त्रोक्ष' - इत्यारभ्य, 'इति' इत्यन्तोग्रज्यः नान्ति मु॰ पुन्तके ।

चार्याकापि विश्व डातमाः—इति मृ॰ प्रक्ते पाठः ।

चाण्डाल-ग्रव-यूपांश्व\*(१) स्पृष्ट्राऽत्वातां रजखलात्।
स्वानार्चस्य यदाप्तोति त्वानं नैमित्तिकं दि तत्॥
पृष्य-स्वानादिकं ं यन्तु दैवज्ञ-विधि-सोदितम्।
तद्धि काम्यं ससुद्दिष्टं नाकामस्वत्? प्रयोजयेत्॥
जप्तकामः पवित्राणि(१) श्वर्षिय्यन् देवताः पित्वन्।
स्वानं समाचरेद् यस्तु॥ कियाऽक्वं तत्प्रकीर्त्तितम्॥
मलापकर्षणं नामण स्वानमभ्यक्व-पूर्व्वकम्(१)।
मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य कीर्त्तिता॥
सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च।
क्रिया-स्वानं ससुद्धिष्टं स्वानं तत्र मता क्रिया"—इति।
यथि, मधाक्व-स्वानस्य नेदानोमत्रमर स्वथापि प्रातःस्वानवत्तस्य
नित्यत्वात् प्रसङ्गेनाभिधीयते। तस्य नित्यत्वस्य व्यावपादेनाकम्,—

<sup>\*</sup> चागडालशवपूजादि .-- इति सा॰ शा॰ पुस्तकयाः पाठः।

प्रवासानादिनं, -- इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुस्तनेषु पाठः।

<sup>‡</sup> विधिनादितं,—इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> सनामस्तत्,─इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> समाचरेत्रियं, - इति भ्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>¶</sup> मयामकर्षणं खानं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यश्चिययूपस्पर्शापि निधिद्धः। सःच वश्चः कर्म्मण ऊर्द्धमेव मन्तयः। गोभिलेन त्वत्र होमादिकं विह्तिम् (गो॰ग्ट॰—३प॰३का॰ ३७— ३० सूत्रम्)

<sup>(</sup>२) पविचाणि मन्त्राम्।

<sup>(</sup>३) अभ्यक्षच,—"मूर्द्धि दत्तं यदा तैलं भवेत् सर्वाक्षसक्षतम्। स्रोते।भि स्तर्पयेदाह्य अभ्यक्षः स उदास्तः"—इत्यायुर्वेदाक्षणस्याः।

"प्रातः स्वायी भवेत्रित्धं मध्य सायी भवेदिति<sup>(६)</sup>"। कूर्बापुराणे,—

"ततो मधाइ-समये झानाधं स्ट्माइरेत्।
पुत्राचतान् (१) कुग्र-तिलान् गोमयं ग्रुद्धमेवच।
नदीषु देवखातेषु तदागेषु मरः पु च॥
श्वानं समाचरेत्रित्यं गर्न-प्रश्रवणेषु च(१)।
परकीय-निपानेषु (४) न खायादे कदाचन॥
पञ्च पिण्डान् समुद्धृत्य खायादाऽसभावे पुनः"—इति।
तत्राधिकार्यनिधिकारिणो खासा विभजते ।
"खानं सध्यन्दिने कुर्यात् सुजीर्णेऽस्ते निरामयः।

<sup>\*</sup> तटाकेषु,—इति मु॰ पुक्तके पाठः। † तत्राधिकार्य्यवधिकारिया विभजते, — मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) अन नित्यपरं काकान्तिगीलकन्यायात् पूर्विता प्रातः सायीत्वनेन परेता च मध्यसायीत्वनेन। न्वित । मध्यसायी मध्याक्रसायी । तथा च नित्य-पदसंबन्धान्नित्यसं सिद्धम् । तद्क्तम् । "नित्यं सदा यावदायुनं कदा-चिद्रतिक्रमेत् । उपेतातिक्रमे दोषत्र्वेतरत्वागदर्भनात् । मलात्र्वेन विश्वा च तनित्यमिति क्योत्तितम्"—इति ।

<sup>(</sup>र) अच्छतायवाः। "अञ्चतास्तु यवाः प्रोक्ताः"—इति सारकात्। यवा-नामासादनम् तर्पकार्थमिति बोध्यम्। एवं तिमानामपि।

<sup>(</sup>३) मर्तास्त, "धनुः सष्टखाख्यसी च गतिर्धासां न विद्यते । न ता नदी-ग्रन्थतका मर्तास्ते परिकीर्त्तिताः"—स्वृत्तकत्रणाः ।

<sup>(8)</sup> परकीयतं परखामिकतं तेन परखानिते निपाने उत्सर्भात्यरं न पिखोडारः,—इत्येके निवन्थारः। परकीयतं परकाततं तेनेत्सर्भात् परमि पिखोडारः,—इत्यपरे।

न भुक्ताऽलङ्गृतोरागीः नाजातेऽभिषि नाकुलः"—दति ।

प्रात्रम-भेदेन स्नान-व्यवस्थामाह दसः,—

'प्रातमध्यास्योः स्नानं वानप्रस्य-ग्रहस्ययोः ।

यतेस्त्रिषवनं प्रोक्तं सञ्ज ब्रह्मचारिणः"—दति ।

त्रन्वय-वातिरेकाभ्यां सानस्य समन्त्रतामाइ वासः,—

"मन्त-पूतं जले खानं प्राजः खान-फल-प्रदम्। म तथा वारि-मग्नानां यादमामिव तत्-फलम्"॥

योगियाज्ञवस्यः,-

"मत्य-कच्छपंमण्डूकास्ताये मग्नादिवानिश्रम्।

वसन्ति चैव ते स्नानान्नाप्तृतन्ति फलं कचित्"—दित ।

समन्त्रतं दिजाति-विषयम् । यदाष्ट विष्णुः,—

"ब्रह्म-स्रन-विशां चैव मन्त्रवत् स्नानिभ्यते ।

तुष्णांमेव दि प्रहृद्धः स्त्रीणाञ्च कुरू-नन्दन"—दित ।

'स्नानार्थं म्ट्साहरेदित्'—दित यदुक्तं, तन विशेषमाह श्रातातपः,—

"ग्रुचि-देशान्तुं संग्राह्मा श्रक्ताश्रादि-वर्क्तिता ।

रक्ता गौरा तथा श्रेता म्हन्तिका विविधा स्थता ॥

म्हन्तिकाऽऽखून्करास्त्रेणाद् विलास्व विविधा स्थता ॥

<sup>\*</sup> योगी,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>े</sup> जिसवनसानं, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कूर्माक, - हित सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> श्रची देशे तु,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>∥</sup> जलाच,—रति सेा॰ युक्तके पाठः।

कत-श्रीचाऽविश्वष्टा च° न याद्याः सप्त स्वत्तिकाः। स्वत्तिकां गोमयं वाऽपि न निश्रायां समाइरेत्। न गोमूच-पुरीषे तु स्वधीयादुद्धिमाञरः"—इति ।

योगियाज्ञवस्कोऽपि,-

"गत्वोदकानां विविधत् खापयेत्तत् पृथक् चितौ । विधा छला स्ट्नान्तु गोमयं तिक्विचणः॥ विधान्तम-मधानामङ्गानां चालनन्तु तैः। भागैः पृथक् पृथक् कुर्यात् चालने स्ट्सङ्करम् †"—इति ।

भौनकोऽपि,-

"प्रयता सदमादाय दूर्वाऽपामार्ग-गोमयम्। एकदेशे प्रथक् कुर्यात् \* \* \* \* "-इति।

विश्रष्ठः,─

"स्देक्या शिरः चान्धं दाश्यां नाभेस्योपरि।
श्रथम् तिस्भिः कार्थं । षड्भिः पादौ तथें च।
प्रचान्धः सर्व-कायन्तु दिराचस्य यथाविधि"—रित ।
काय-प्रचान्तनानन्तरभावि-कर्त्त्रथमाह्र शौनकः,—"गायगाः
श्रादित्योदेवता स्थाताऽतो देवा॥—रित स्ट्सिभमन्त्रयेत्,—ततो

<sup>\*</sup> क्रुतश्रीचावश्रेवाच,--इति सेा॰ शा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> कुर्यातालनेन्द्रसङ्गरः,—इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>1</sup> अध्यतक्तिः कार्यः, - इति मु॰ प्रसन्ते पाठः।

<sup>🦠</sup> क्रत्यमाच, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>॥</sup> गायना चादिता अविश्वस्थाता ततोदेवा--- इति से। शा ध्यक्तकयोः भाठः।

यत दन्द्र खिलादा विश्वस्थाति विरचो विम्हध दन्गं सुने जरितरिति म्हदं संग्रह्म प्रतिमन्त्रं प्रतिदिशं चिपेत् पूर्वादि-क्रमेण<sup>(१)</sup> ततः समा-र्ज्ञानं कुर्यात् स्टदा पूर्वन्तु मन्त्रवत्''।

'श्रश्वतान्ते'—दत्यादयो सद्घरण-मन्त्रा यजुर्वेद-प्रसिद्धाः<sup>(२)</sup> ।
"पुनश्च गोमयेनैवमग्रमग्रमीरिति ब्रुवन्<sup>(१)</sup> ।
श्रिप्रमग्रं चरन्तीनामौषधीनां वनेवने॥
तासास्रवभ-पत्नीनां सुरभीणां ग्ररीरतः ।
उत्पन्नं स्नोक-सौखाधं पविचं काय-ग्रोधनम्॥
लं मे रेगगांश्च ग्रोकांश्च पापश्च दर गोमथ''—दति ।

<sup>\*</sup> पावनं, — इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>(</sup>१) खतेरिवा इति मन्तः ऋग्वेदे (१।२२।१६।) खवं सामवेदे उत्तरार्चिके (८।२॥६।) यत इन्द्र इति ऋग्वेदे (८।६१।१३।) सामवेदे छन्दस्यार्चिके (३।३।८।२।) उत्तरार्चिके (५।२।१५।२।) तैत्तरीयार्ग्यके (१०।१।) स्वित्तरा विग्रस्पतिः इति ऋग्वेदे (१०।१५२।२।) तैत्तरीयार्ग्यके (१०।५॥) खयळंवेदे (८।५॥२२) परं तत्र विग्राम्पतिरिति पाठः। विरच्तो विम्ध इति सामवेदे उत्तरार्चिके (८।३।७।१) इन्गं सुमे अरितः, — इत्यादिके।मन्त्रो वास्याभिवश्वक्थः। इदं सुमेनरः, — इत्यादिके।मन्तः खयळंवेदे (१०।२।८।) दृश्यते। खनुमीयते चान्ना-दर्श्यम्तकेषु लेखकप्रमादात् पाठे। (न्यया जातः।

<sup>(</sup>२) तैत्तिरीयार एयके दश्मप्रपाठकस्य प्रथमानुवाके।

<sup>(</sup>३) सत्र, ''पुनस्य ग्रोमयेनेवमग्रमग्रमिति ब्रुवन्"—इयोव पाठी मम प्रतिभाति । सरव क्यमग्रमिति मन्त्रः पस्तात् पठितः । यथोता-पाठे त्वनुष्णुप्कृन्दसाभद्रापत्तिः । परमस्तदवतीकितेषु सर्वेषु पुत्तकेषु तथैव दश्रसात् तथैव रिज्ञतः ।

"काल्टात् काल्डाादिति दार्थां (१) श्रङ्गमङ्गसुपस्पृत्रेत्"—इति । दूर्वादयेन,—इति ग्रेवः।

"त्रपापमपिक क्विषमपद्य मपोरप" त्रपामार्ग, लमसाकं दुष्टं भगं नृद खाइत्यपामार्गेणाङ्गमङ्गसुपस्पृष्ठेत्। त्रथ दिरख ग्रहङ्गमापो देवीरपस्तवन्तरित्यप छपस्राप, सुमिनियान दत्यपः सृष्ट्रा दुर्मिनियान दत्यपः सृष्ट्रा दुर्मिनियान दत्यपः सृष्ट्रा दुर्मिनियान दत्यपः सृष्ट्रा दुर्मिनियान दत्यपः प्रविद्यां ममसा जपेत्(१)।

"तच गायेत सामानि अपि वा खाइतीर्जपेत्। शिवेन मे(र) अपिलेदमाप रत्यप आश्वेत्"—इति।

ৰ্গ্নিচ:,—

<sup>\*</sup> मयातवः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः । † इन्द्रः शुद्ध इत्युचचापःप्रविद्य,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>(</sup>१) कायहात् कायहादिति हो मन्त्री तैतिशीयारस्यके दश्रमप्रपाठके प्रय-मानुवाके पठितौ । तच कायहात् कायहादिति प्रथमामकः । याभ्रतेन प्रतनेश्वीति दितीयामकः ।

<sup>(</sup>२) हिर खाइट प्रमिति तै तिरीयार खाने (१०११) चापे देवीर पत्तवन्तः, — इत्यादिने। मन्नो नास्माभिनपन्नः। च्यन्वेदे (१।२३।१०।) चपे वेदे च (१।८१।१) चपे देवीरू पक्षये, — इत्यादिने। मन्नो हस्यते। खापे। नदेवी वपयन्ति, — इत्यादिमेन्नो हस्यते। सम्माध्याव इति चितौ मन्नो तैत्ति दीयार खानस्य दश्चमप्रपाठकस्य प्रथमाम् वाने पठितौ। इन्द्रः युद्ध इति मन्नोपि ने। पत्नु सामे नेदे उत्तरार्षिने (३।२।८।२।) इन्द्र युद्धोन, — इत्यादिनो मन्नो हस्यते। सम्मावयामः चनापि नेखन्यमाद एव प्रभवति।

<sup>(</sup>३) शिवेन मे,-इति तैसिरीयारकाने (१ । ७७)

"चे ते अतमिति दाश्यां तीर्थान्यावास्येदुधः : कुरुक्षेत्रं गर्था गङ्गां प्रभावं नैमिषं जयेत्""—इति ।

175°:,-

"प्रपश्चे वर्षं देवमक्षमां पितमी यरम्। याचितं देहि मे तीयं मर्क-पापापनुत्तये॥ तीर्यमावाष्ट्यियामि मर्का घोष-निस्नदनम्। मान्निध्यमिसंस्थित्तोये क्रियतां मदनुषद्दात्॥ स्ट्रान् प्रपश्चे वरदान् सर्वामपुषदस्तथा। श्रपः पुद्धाः पवित्रास्च । प्रपश्चे वर्षं तथा। श्रमयन्वार्द्ध मे पापं रचन्तु च सदैव माम्"—इति।

विशिष्ठः,—

"श्रापेशिष्टेदमापस द्रुपदादिव श्रायि। तथा चिरव्यवर्णाभिः पावमाभीभिरभातः<sup>(१)</sup>॥ ततोऽर्कमीच्य चोद्वारं निमन्यानार्थले वुधः।

<sup>\*</sup> तथा,—इति सु॰ युक्तके पाठः। † सम्बंधिधनिस्त्रकम्,—इत्यादि, 'अयः पुराणाः पविचाच'—इत्यन्तं नास्ति स॰ सेा॰ धा॰ पुक्तकेषु।

<sup>(</sup>१) खापहिन्छा,— इति च्छावेदे (१०।८।१।) वाजसनेथिसंहितायां (११।५। ११।) सामवेदे उत्तरार्खिने (८।२।१०।१।) खघर्ववेदे (१।५।१।) इद-माप इति च्छावेदे (१।१३।२१) एवं (१०।८।०।) मुपदादिन इति खघर्कवेदे (६।११५।३।) हिर्द्धावर्का इति तैत्तिरीयसंहितायां (५।६। १।८।) खघर्कवेदे (१।३३।१।) पावमान्धामन्ताः सामवेदे इन्द्सार्थिने पावमानकार्थे वहवः पठिताः। खन्यवापि वज्ञन् ।

प्रः णायामां श्रु क्वीत गायवीशार्घ-मर्षणम् "-दति।

विष्णुरिष,—"ततोऽषु निमम्न स्तिरघ-मर्थणं अपेत्, तिद्याः पर्म पद्मिति वा, द्रुपदां मावित्रों वा, युंजते मन चत्यनुवाकं वा, पृक्ष स्त्रकं वा (१), स्नात-शार्द्र-वासा देविष-पिष्ट-तर्पणमभस्य एव कुर्थात्"—इति । सेधातिथिर्षि,—

"ततोऽस्मि विभग्नम् विः पठेदच-मर्षणम्। प्रदद्यान् मूर्द्धनि तथा महाबाह्यतिभिर्ज्ञलम्"—इति।

विषष्ठ:,--

"साला संग्रह्म वामो ज्यद्कः संगोधयेन्ग्रदा।
श्रपवित्रीहती तो तु कौपीनास्तान-वाण्णि॥
यौ जोन विधिना स्नाति यत्र तत्रामामि हिजः।
स तीर्थ-प्रसमाप्तीति तीर्थे तु दिगुणं प्रसम्।"—दति।
तत्रानुकस्पमाद योगियाज्ञवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> क्यपवित्रीक्षते ते तु,—इति स॰ से।॰ ग्रा॰ पुन्तकेषु पाठः।

<sup>🕇</sup> कुचाम्मसि, - इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>🛊</sup> भवेत्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) तहिष्णारिति ऋगवेद (१।२२।२०।) सामवेदे उत्तरार्चिने (घराष्वाधा)
अयर्थवेदे (७।२६।९) युञ्जते मनः इत्यन्वाकः स्वितिरीयारण्यकस्य
चतुर्यप्रपाठकस्य दितीयः। एवं वाजसनेविसंहितायां पञ्चमस्य पञ्चमः।
तथा तित्तिरीयसंहितायाः प्रथम-दितीय-चयादणः। पृत्रवस्त्रक्षः
ऋगवेदे दण्म-नवितिमम्य प्रथमं स्वतम्। वाजसनेविसहितायां
एकचिंग्रतः प्रथमे। इन्वाकः। तित्तिरीयारण्यकस्य स्वतीयस्य हादणो
इन्याकः। एवं स्रथ्यवेदस्य उनविंग्रति-घर्षः।

"यएव विस्तृतः" प्रोतः स्नानस्य विधिरस्ताः।
स्रममर्थास्य सुर्योचेत् तत्रायं विधिरस्थते।
स्नानमन्तर्जते चैव मार्ज्ञनासमने तथा॥
स्नामम्तर्णस्वेव तीर्थस्य परिकस्पनम्।
स्नामर्थण-स्नीन चिराहस्तेन नित्यत्रः॥
स्नानासर्यमित्येतद्पदिष्टं महात्मिभः"—इति ।
॥०॥ इति माधादिक-स्नानम्॥०॥

# श्रय नैमित्तिक-सानम्।

तच समुः,---

"दिवाकीर्त्तां सुदकाञ्च पतितं स्रतिकां तथा। श्रवं तत्-सृष्टिनञ्चैव स्पृष्टा स्नानेन सुद्धाति"॥ दिवाकीर्त्तिस्राण्डासः। सङ्गिराः,—

"यव-सृथमयोदकां स्रतिकां पिततं तथा।
सृष्ट्वा स्नानेन ग्रुद्धः स्नात् भवैतिन न संग्रयः"—इति।
गौतमोऽपि,—"पितित-चाण्डास-स्रतिकादकाा-ग्रवसृक्-तत्सृष्टि-सर्भने ! सवैत खदकोपसार्थनात् ग्रुद्धोत्"—दित । पिततादि

विक्तरः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>†</sup> दिवाकीर्त्व,—इति से। पुक्तको, दिवाक्तत्व,—इति ग्रा॰ पुक्तको पाठः। यवं परच।

<sup>‡</sup> प्रवतत्स्युक्यपस्पर्धने, - इति प्रा॰ से। पुत्तकयोः पाठः।

स्पृष्टिनं सभारभ्य व्यतीयस्य सचेलं स्नानं, चतुर्घस तु उदके।प-स्पर्धनाच्छुद्धिः । तथा च मरीचिः,—

"खपस्रुग्नेचतुर्थस्त तदृद्धं प्रोचणं स्वतम्"—इति । यम् सम्बर्त्तेन दयोरेव स्नानमुक्तम्,—

तद्युद्धि-पूर्व-सर्गम-विषयम्। तथा च संगद्दकारः,—
''ब्रवुद्धि-पूर्व्वक-सर्गे दयोः खानं विधीयते।
चयाणां वृद्धि-पूर्व्वे तु तत् सृष्टि-न्याय-कस्पना"-दति।

कूर्यपुराणम्,-

"चाण्डाल-स्रितिक-श्रवैः संस्पृष्टं संस्पृशेद् यदि । प्रमादात्तत श्राचम्य अपं कुर्यात् समादितः ॥ तत्-स्पृष्टि-स्पृष्टिनं स्पृष्टा बुद्धिपूर्वे † दिजोत्तमः । श्राचमेत विग्रुद्धार्थं ‡ प्राष्ट्र देवः पितामष्टः" ॥

याज्ञवस्कार्रापः—

"खद्का स्निभिः श्वायात् संस्पृष्टः तैरूपस्पृश्चेत्। श्रमिङ्गानि<sup>(१)</sup> जपेचैव गायवीं मनसा सकत्"—इ।त । एतद्द्वाद्यन्तरित-स्पर्ध-विषयम्, श्रन्थया दयोः स्नानमित्यनेम

<sup>\*</sup> यथा, -- इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> संस्पृष्ठातु,-इति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> चाचमेत्तिवशुद्धर्थं, — इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>§</sup> उदक्याऽश्वचिभिः, — रति सु॰ पृन्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) अव्लिक्शनि 'खापोचिखा' इत्वादीनि।

विरोधः प्रमञ्चेत । वस्तान्तरित-स्पर्धने तु द्खान्तरित-न्याय-प्राप्ता वाइ\* प्रचेताः,--

"वल्लान्नरित-संखर्धः साचात् खर्षे।ऽभिधीयते। साचात् खर्षे तु यत् प्रोत्रं तदस्तान्तरितेऽपि च"—रित। वतुर्त्विंग्रतिमते स्नानस्य निमित्तान्तरसुत्तम्,—

> ''मौद्धान् पाष्ठ्रपतान् जैनान् लोकायतिक-कापिलान्। विकर्मास्थान् दिजान् स्पृष्टा मचेलोजलमाविशेत्॥ कापालिकांस्तु मंस्पृष्टा प्राणायामोऽधिको मतः"—इति ।

चाण्डालादि-स्पर्य-निमित्त-साने † विशेषमास विष्णुः,-

"खानाईं। योनिमित्तेन इता तोयावगाइनम्।

त्राचम्य प्रयतः पञ्चात् सानं विधिवदाचरेत्"—इति।

थोगियाज्ञवस्तरोऽपि,—

"त्रणीमेवावगाहेत यदा स्वादप्रुचिर्मरः। श्राचम्य प्रयतः पञ्चात् स्नानं विधिवदाचरेत्"—इति।

गार्ग्याऽपि,—

"कुर्व्यान्निमित्तिकं स्नानं भीताङ्गिः काम्यमेवत । नित्यं यादृष्टिकं तैव यथारुचि समाचरेत्"—इति । ॥०॥ इति नैमित्तिक-स्नान-प्रकरणम्॥०॥

<sup>†</sup> निमित्तस्तवाने—इति शा॰ युक्तके पाठः।

### श्रय काम्य-स्नानम्।

तन पुलस्यः,—

"पुष्ये च जमा-नचने व्यातीपाते च वैधतौ । श्रमावाद्यां(') नदी-स्नानं पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ चैत्र-कृष्ण-चतुर्द्ग्यां यः स्नायाच्कित-सन्निधौ। न प्रेतलमवाप्नोति गङ्गायाञ्च विश्वेषतः ॥ श्रित्रलङ्ग-समीपेतु चन्तायं पुरतः स्थितम्। श्रित्र-गङ्गेति विश्वेयं तत्र स्नात्ना दिवं मजेत्"—इति ।

चमोऽपि,—

"कार्त्तिकां पुस्तरे स्नातः सर्व्य-पापैः प्रमुच्यते । माध्यां स्नातः प्रयागे तु मुच्यते सर्व्य-किल्विषैः॥ क्षेष्ठे भासि सिते पत्ते दश्रम्यां इस्त-संयुते । दश्रजकाष्यस्य गङ्गा तेन पाप-हरा स्माता"—इति ।

विष्णुः,—

"सर्व्यग्रहण-तुन्या तु ग्राङ्गा माष्य यत्रमी। श्रहणादय-वेनायां तस्यां खानं महाफनम्॥ पुनर्वसु-बुधोपेता चैचे मासि सिताऽष्टमी। खोतःसु विधिवत् खाला वाजपेय-फनं नभेत्"—इति।

<sup>\*</sup> न स प्रेतलमात्रोति,—इति सु॰ पुक्तने पाठः ।
† शिवतीर्धमितिस्थातं,—इति सु॰ पुक्तने पाठः ।
‡ दादश्यां,—इति सु॰ पुक्तने पाठः ।

<sup>(</sup>१) श्वमावासीयव्दस्य रूपिनदम्।

## श्रादि\*पुराले,--

"कार्त्तिकं सकलं मासं नित्यसायी जितेन्द्रियः । जपन् इतिख-भुक् क्वान्तः । सर्व्य-पापैः प्रमुख्यते ॥ तुला-मकर-मेषेषु प्रातः स्वायी सदा भवेत्। इतिखं ब्रह्मचर्यञ्च महापातक-नाप्रनम्"—इति ।

## मत्यपुराणे,--

"त्राषाहादि चतुर्मासं प्रातःसायी भवेत्ररः । विप्रेभ्यो भोजनं दत्त्वा कार्त्तिकाां गा-प्रदो! भवेत् ॥ स वैष्णव-पदं याति विष्णु-व्रतमिदं स्प्रतम्"—इति । मार्कण्डेयोऽपिरे.—

"मर्ब-कासं तिसै: स्नानं पुष्धं व्यासाऽत्रती मानि:।
तुष्यत्यामसकै विष्णु रेकादम्यां विश्वेषतः॥
श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुर्व्योतामसकै र्वरः।
सप्तमीं नवमी सैव पर्व-कास स्व ॥(१) वर्ज्ञायेत्"—दित ॥

## विष्णुः,—

आदित्य,—इति सुं पुक्तके पाठः ।

र् बातः, -- इति स॰ सा॰ प्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

<sup>‡</sup> सप्रदेर,---इति सु॰ पुक्तके पाठः।

मार्कग्रहेयपुराखो,—हित मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>॥</sup> पचपर्वासु,-इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) पर्वाणि च,—"चतुर्दश्यस्मी चैव चमावस्यायपूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेवच"—ह्युक्तच्चणानि।

"क्षालाश्च तरूणा रुद्धा नर-नारी नपुंचकाः। खाला माघे ग्रुभे तीर्थे प्राप्तुवन्तीपितं फलम्॥ माघे माख्यपि खाला विष्णु-लोकं म गच्छति"—इति॥ ॥०॥ इति काम्य-खानम्॥०॥

# श्रय मलापकर्षण-सानम्।

तच वामनपुराणम्,—

"नाभ्यक्षमर्के न च भ्रमिपुने चौरं च ग्रुके च कुजे च मांसम्। मुधे च योषित्परिवर्ज्जनीया भ्रेषेषु सर्वेषु सर्देव कुर्णात्"—इति।

च्योतिः गास्त्रे,—

"सन्तापः कान्ति र खायुर्धनं निर्धनता तथा । प्रमारीययं सर्वे कामाः प्रभाक्ताद्वास्करादिषु"—इति ।

मनुरपि,-

"पचादौ च रवा षष्ट्या रिकायाञ्च तथा तियो । तैलेनाभ्यव्यमानसु धनायुभ्धा विदीयते"—इति

गर्गे । दिए, --

"पञ्चद्रम्यां चतुर्दम्यामष्टम्यां रवि-धंक्रमे । दादम्यां धप्रमी-षद्योः तेल-स्पर्धं विवर्क्तयेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> सन्तापग्रान्ति,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

```
१वा॰,वा॰,वा॰।]
```

पराष्ट्रसाधवः।

बीधायमेर्डाच, --

"बहुत्याच चतुर्देग्यां मनस्याच विशेषतः ।

श्चिरित्रक्षत्रं वक्तंचेनु पर्य-सम्भी नयेवष"-हित ।

गर्नार्डिय,-

"न व बुर्णात् स्तीधार्यां वचीद्यानियो तथा।

बायतीं स्रतिमन्त्रक्ष् दशस्यामपि पण्डितः"—इति । एवं सर्वाखि निविष्यभाष्ट्रस्य निवेधे प्राप्ते नैस-विग्रवेषात्थ-

मुजानाति प्रचेताः

(धार्षपं गत्थ-तेसच यमेलं पुष्प-वासितम्। स्य-द्रश्च-युतं नेसं न दुर्शत करावन"-रति ।

बमार्जि,-

"बृत्य बावंपं तेलं यत्तेलं पुष्प-वाधितं । म देखा प्रकारी से सानाम्य हेषु नित्यमः"—इति ।

॥०॥ इस्तान्त्र हैं -खान्त्र ॥०॥

क्रियाःक-सानन्तु नित्य-सानवद्गुष्टेयम्।

"प्रातः ग्राज-तिसे सामा मधारे पूजवेत् स्थीः"। राधारिकं कियाऽक्र-सामं द्रष्ट्यम्। मस कियाऽक्रमं पुराषे

यहीशतम्-

"धर्ष-क्रियां कर्तुमनाः पूर्वे सानं समावरेत्। (क्रयाऽकं सलसुद्धिं स्नामं वेदमये दिंगे:"-इति ।

• धमोपि, हित सु• पुक्तके पाउः। रे देवसची, - स्ति मुं प्रमुक्ते पाउः।

## श्रथ क्रिया-सानम्।

तच ग्रह्मः,—

"किया सानं प्रवस्तामि यथाविदिधि-पूर्वकम् ।

स्दिरिद्धिय कर्त्तवं ग्रीचमादी यथाविधि ॥

जले निमग्रस्त्रक्राच्य चोपसृष्य चथाविधि ।

तीर्थस्यावादनं कुर्यात् तत्प्रवस्त्याम्यतः परम् ।

प्रपद्य वर्षणं देवमभाषां पतिमीयरम् ।

याचितं देशि से तीर्थं सर्व-पापापनुत्तवे ।

तीर्थमावाद्यस्यामि सर्वाध-विनिस्द्दनम् ॥

साम्विधमसिंखिक्ताये कियतां मदनुग्रहात्"—दति ।

प्रद्विपि द्वाने षु मुख्यानुकन्याभ्यां जल-विग्रेवो विष्णुपुराखें
निक्षितः,—

"नदी-नद-तङ्गिषु देवखात-विलेषु च।
नित्य-क्रियाऽधें स्नायीत गिरि-प्रसवणेषु च॥
कूपे वोद्धृत-तायेन स्नानं सुर्वीत वा भुवि"-हित ।
मार्कण्डेयोऽपि,—

'पुराणानां नरेन्द्राणास्वीणाञ्च महात्मनाम्। स्वानं कूप-तद्गागेषु देवतानां समापरेत्। स्वानस्युखं ततः प्रस्ववणोदकम्॥

<sup>\*</sup> निमग्नस्त्रिर्मञ्च,--इति मु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>ं</sup> चोपविष्य, - इति स॰ से। ॰ ग्रा॰ पुक्त केषु पाठः।

<sup>🛊</sup> प्रतिमुर्च्जितम,-इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

तताऽपि भारमं पुष्यं तस्मान्नादेयमुच्यते । तीर्घ-तेग्यं ततः पुष्यं ततोगाङ्गन्तु सर्वतः"-इति । मरीचिः-

"स्रमिष्ठमुद्भृतं वाऽपि श्रीतमुख्यमथापि वा । गाङ्गं पयः पुनात्याद्र पापमामर्खान्तिकम्"-इति । निविद्ध-जनमाद थामः,-

"त्रमृत्वृष्टेषु न स्वायात्त्रधैवासंस्तृतेषु च । त्रात्मीयेष्टपि न स्वायात्त्रधैवाल्यजलेष्टपि"—इति । व्यासेऽपि.†—

"नद्यां यस परिभ्रष्टं नद्यायस मिनिःस्तम्। गतं प्रत्यागतं यस तत्ते।यं परिवर्क्तयेत्'—दिति॥ भातातपे।ऽपि,—

"श्रन्थैरिप कते कूपे मरोवाषादिके तथा । तथ स्नावा च पीता च प्रायिश्वनं ममाचरेत्"—इति ॥ प्रतिप्रसवमास मनुः,—

'श्रक्षाभे देव-खातानां घरमां घरितां तथा । खड़ुत्य चतुरः पिष्डान् पारको स्नानमाचरेत्'—दति ॥ खणोदकं विषेधयति शङ्खः,—

<sup>\*</sup> तथैवासंखातेषु च,-इति स॰ ग्रा॰ पक्तकयाः पाठः।

<sup>ी</sup> पुख्रशिकोऽपि,—इति मु॰ पुश्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नद्यां यच, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

९ उष्णोदकखानं,—इति मृ॰ पुस्तके पाठः।

"भाषाश्च तरुणा रुद्धा नर्-नारी नपुंसकाः। बाला माघे ग्रुभे तीर्थे प्राप्नुवन्तीपितं फलम्॥ माघे माखुषि स्नाला विष्णु-लेकं स गच्छति"—इति॥ ॥०॥ इति काम्य-स्नानम्॥०॥

# श्रय मलापकर्षण-सानम्।

तच वामनपुराणम्,

"नास्यक्षमर्के न व स्वित्वेषे चौरं च ग्रुके च कुछे च मांसम्। बुधे च योषित्य रिवर्क्जनीया मेथेषु सर्वेषु सदेव कुर्थात्"—इति।

च्योतिःशास्त्रे,-

"समापः कान्ति र स्यायुर्धनं निर्धनता तथा । प्रमारोग्यं सर्व-कामाः श्रभ्यङ्गाद्वास्त्ररादिषु"-- इति ।

मनुरपि,—

"पचादी च रवे। षष्ट्यां रिकायाञ्च तथा तिथी। तैलेनाभ्यव्यमानसु धनायुभी विद्योगते"—रति

गर्ने।ऽपि,-

"पञ्चद्यां चतुर्देखामष्टम्यां र्वि-धंक्रमे । दादयां चप्तमी-षद्योः तैल-स्पर्धं विवर्ज्जयेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> सन्तापद्यान्ति,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

बौधायनेरऽपि, "-

"त्रष्टम्याच चतुर्द्रम्यां नत्रम्याच्च विशेषतः । शिरोऽभ्यन्नं वर्ष्णयेनु पर्य-सम्भी तथैवच"—इति । गर्गोऽपि,—

"न च कुर्यात् हतीयायां चयोद्यानिया तथा।

प्राचितीं स्रतिमन्त्रिक् न् द्यम्यामपि पण्डितः"—इति।

एवं सर्वाखिपि तिथिखस्यक्कस्य निवेधे प्राप्ते तैल-विधेषणस्य
मुजानाति प्रचेताः,—

"सार्षपं गत्ध-तैसञ्च चत्तेसं पुष्प-वासितम्। श्रन्य-द्रया-युतं तेसं न दुष्यति कदाचन"-इति। यभाऽपि,---

> "जृतञ्च सार्वपं तेलं यसीलं पुष्प-वासितं । न दोषः पक्ततिलेषु स्नानाभ्यक्तेषु नित्यमः"—इति । ॥०॥ इत्यभ्यक्त-स्नानम्॥०॥

कियाऽक-सानन्तु नित्य-सानवद्नुष्ठेयम्।
"प्रातः प्रज्ञ-तिसैः साला मधारे पूजयेत् सधीः"।
इत्यादिनं कियाऽक-सानं द्रष्ट्यम्। तस्य कियाऽक्रसं पुराणे
स्पष्टीकृतम्,—

"धर्म-कियां कर्तमनाः पूर्वं स्नानं समाचरेत्। कियाऽक्वं तसमुद्दिष्टं स्नानं वेदमधै दिंजैः"-इति ।

<sup>\*</sup> यमोपि, -- इति सु॰ पुन्तके पाठः।

र्व इतमये, - इति मु॰ धुक्तके पाठः।

"कातस्य दक्षि-तप्तेन तथेव पर-वारिणा । वरीर-ग्रह्मिकीया न तु सान-प्रसंसभेत्"-इति ॥ याज्ञवस्त्यः,-

"च्या द्वणोदक-स्नामं च्या अयमवैदिकम्। द्वया लत्रोचिये दानं च्या भुक्तमधाचिकम्"—इति । चन्रुष्णोदकस्नान\* विधानम्,—

'श्राप एव धदा पूता सामां विक्रिविधोधनः। ततः सर्वेषु कालेषु खन्णासाः पावनं सातम्'—इति। षट्षिंगमातेऽपि,†—

"प्रापः खभावते तोध्याः कि पुनर्वक्रि-संयुताः ।
तेन सन्तः प्रशंसन्ति स्नानसुष्णेन वारिका"—रति ।
तदातुर-स्नान-विश्यम । तथास यमः,—

"श्रादित्य-किरणैः पूर्त पुनः पूर्तञ्च विक्रमा। श्राषातमातुर-स्नाने प्रश्नसं स्नात् ग्रहतोदकम्?"---रित। यदा तु नद्याद्यसभावसदा श्रनातुरस्याप्युष्णोदक-स्नानमनिषिद्ध-मित्याद्य थमः;---

> "नित्यं नै मित्तिकञ्चेव क्रियांगं मिल-कर्षणम्। तीर्थाभावे तु कर्त्तवमुख्योदक-परादकैः"—इति।

सान,—इति नाक्ति ग्रा० सेा० पुक्तकयोः।

र् बड्बिंग्रक्तिऽपि,—इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तदातुरविषयम्, — इति स॰ मा॰ प्रात्वेशः पाठः।

५ न खभोदकस्,—इति शा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>|</sup> कियायां,--हति मु॰ पुस्तके पाठः।

यद्पि चङ्कमनुने।कम्,---

"स्ते जनानि संक्रान्ती त्राद्धे जनादिने" तथा।
श्रस्युग्ध-स्पर्धने स्वेत न खायादुष्ण-वारिणा॥
संक्रान्यां भानु-वारे स सप्तसां राष्ठ-दर्धने।
श्रारोग्ध-पुत्र-मिनार्थी न खायादुष्ण-वारिणा॥
पौर्षमार्थां तथा दर्धे यः खायादुष्ण-वारिणा।
स गोहत्या-इतं पापं प्राप्नोतीह न संग्रयः"—इति।

तनोक्तेषु मरणादिषु नेाण्णोदकीः स्नायात्, श्रपि तु परकीयै-सङ्गतोदकी र्वेत्युक्तमिति न विरोधः । उण्णोदक-साने विभेवमाद स्नामः,—

"श्रीताखपु निविच्छोणा मन्त्र-संभार-संभताः। गेहेऽपि बद्धते खानं नदी-पाल-समं विदुः !"---इति। गौजन्तु खानसुत्तरच खयसेव वद्यति॥ ॥०॥ इति क्रिया-खानम्॥०॥

श्रव सन्धाविधिः।

तच सन्धा-खरूपं द्वो दर्भवति,—
"त्रहोराचस्य यः सन्धिः सूर्य-नचन-वर्ज्जितः।
सा तु सन्धा समास्याता मुनिभिस्तच-दर्शिभः"--इति।

<sup>\*</sup> जनातिचौ,-इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> तादकीर्वित न विरोध स्लुक्तम्,-- इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तजीनमपर्ण विष्ः, -- इति शा॰ पुक्तके पाठः।

यद्या काल-वाचकलेनाच सन्धा-प्रब्दः प्रतीयते, तथापि तस्मिन् काले उपास्मा देवता सन्धा-प्रब्देनोपलस्मते । तथा देवतया उपलचणसुपलस्म मूल-वचने कर्म-परलेन सन्धा-प्रब्दः प्रयुक्तः। त्रथवा,—सन्धी भवा किया सन्धा । त्रतएव चासः,—

"उपासे मिश्च-वेसायां निशाया दिवस्य च।

तामेव यन्थां तसामु प्रवदन्ति मनीविषः"—इति।

तां क्रियां विद्धाति धोगियाच्चवस्यः.—

"सन्धा सन्धासुपासीत नास्तरे नेाइते स्वी"-इति । सा च सन्धा चिविधा। तदुक्तमिणा,-

"सन्धरा-चयन्तु कर्त्तव्यं दिजेनात्मविदा सदा"-इति।
तन, काल-भेदेन देवताया नामादि-भेदमाइ में व्यासः,—
"गायनी नाम पूर्व्यक्ति साविनी मध्यमे दिने।
सरस्तती च सायाहे सैव सन्धरा निधार स्वता॥
प्रतिग्रहादन्नदोषात् पातकादुपपातकात्।
गायनी प्राच्यते तस्माद्रायन्तं नायते यतः॥
सविद्य-द्योतनात् सैव ॥ साविनी परिकीर्त्तिता।
जगतः प्रसविनी वा वाग्रुपलात् सरस्वती"—इति।

वर्ण-भेदः सात्यकारेऽभिहितः,—

<sup>\*</sup> तथा च देवताया उपलचाममुम्बन्धः, - इति भाः सः पुन्तकयोः पाठः।
† तसात्तत्, -- इति भाः पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नाममेदमाच,—इति मु॰ युक्तने याठः।

<sup>§</sup> त्रिष्ठ,-इति ग्रा॰ से।॰ पुत्तकये। पाठः।

<sup>∥</sup> चैव, —इति स्॰ मक्तके पाउः।

"गायत्री तु भवेद्रका मावित्री ग्रुक्तवर्षिका।

सरस्वती तथा कृष्णा उपास्या वर्ष-भेदतः॥

गायत्री ब्रह्मस्पा तु मावित्री स्ट्रह्मपिणी।

सरस्वती विष्णुक्षा उपास्था रूप-भेदतः" — इति।

उपायनमिश्धानम्। त्रतएव तैनिरीय बाह्मणम्,—"उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमिश्धायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विदान् धकसं भद्रमञ्जते उधावादित्यो ब्रह्मीत ब्रह्मीव सन् ब्रह्माप्येति यएवं वेद"—इति । त्रयमर्थः, वत्त्यमाण-प्रकारेण प्राणायामादिकं कर्म कुर्वन् यथोक-नाम-क्षेपपेतं सन्धा-प्रबद्ध-वात्यमादित्यं ब्रह्मीति ध्यायन्नेहिकमा-सुप्रिकस्य धकसं भद्रमञ्जते । यएवसुक्त-ध्यानेन द्राद्धान्तःकरणो ब्रह्म साचात् कुरुते, स पूर्वमिप ब्रह्मीव सन्नज्ञानाच्जीवलं प्राप्नोति यथोक्त-ज्ञानेन तद्ज्ञानापगमे ब्रह्मीव प्राप्नोति,—इति । ध्यासाऽपि एतदेवाभिप्रत्याह,—

"न भिन्नां प्रतिपद्येत गायनीं ब्रह्मणा सह।
सोऽइमसीत्युपामीत विधिना येन केन चित्"—इति।
तन, प्रातःसन्धायाः काल-परिमाणमार दनः,—
"राज्यन्त-याम-नाड़ी दे सन्धादिः काल उच्यते।
दर्भनाद्रवि-रेखाया सदन्तो सुनिभिः स्रतः"—इति।

<sup>\* &#</sup>x27;गायत्रीत्रस्यरूपातु,' — इत्यादिः 'रूपभेदतः' — इत्यन्तीयत्यः मुद्रिता-तिरिक्तपुर्त्तवेषु नास्ति । † यथोक्तनामाभिध्येय रूपोपश्चितं, – इति मु॰ पुरूके पाठः ।

मा-सङ्गवं प्रातः सम्धाया गौणः कालः, मा-प्रदोधावसानं च सायंसम्धायास्तदाच त्रचन्नानुः,—

"न प्रातनं प्रदोषञ्च सन्धा-कालोऽतिपत्यते ।
सुख्य-कल्पोऽनुकल्पञ्च सर्वस्थिन् कर्मणि स्थतः"—इति ।
कुर्मापुराणे सन्धोपास्ति-प्रकारे। दर्भितः,—

"प्राक्षृत्वेषु ततः खिला दर्भेषु च समाहितः"। प्राणायाम-चयं कला धायेत् चन्धामिति युतिः"—इति। धाजवस्कोऽपि,---

"प्राणानायम्य संप्रोच्च शृचेनाव्दैवतेन तु"-दति ।

"बद्धाऽऽसनं नियम्यास्नम् स्मलाऽऽचार्यादिकं तथा। सन्त्रिमीलित-दृष्ट्यीनी प्राणायामं समभ्यसेत्"—इति। प्रणायाम-सच्चणं मनुरादः,—

"सव्याद्धतिं सप्रणवां गायतीं शिरसा सह । निः पठेदायत-प्राणः प्राणायामः स उच्यते"—इति । याञ्चवस्यः —

> ''गायचें शिरसा साह्यें जपेद्वाहति-पूर्विकाम्। इश्च-प्रणव-संयुक्तां चिरयं प्राण-संयमः'' - इति।

#### योगियाञ्चवस्योऽपि,१-

<sup>\*</sup> प्रामग्रेषु ततः स्थिता दर्भेषु ससमान्तिः,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ं</sup> ध्यायम्,---इति शा॰ मुक्तके पाठः।

<sup>🕽</sup> प्रतिधक्वसंयुताां,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> याचवक्कोऽपि, -इति स॰ सा॰ ग्रा॰ पुक्तकेषु पाठः।

"अर्भुवः खर्मकर्जनः तपः सत्यं तथैवन । प्रत्योद्धार-समायुक्तः स्तया तत्यवितः परम् । ॐ श्रापोच्योतिरित्येतिक्तरः पञ्चात् प्रयोजयेत् ॥ चिरावर्त्तन-योगानु प्राणायामः प्रकीर्त्तितः । ।

स च प्राणायामः पूरक-कुकाक-रेचक-भेदेन विविधोद्येयः। तथा च योगियाज्ञवस्काः, —

> "पूरकः कुक्षको रेचः प्राणायामस्तिलच्छः । नामिकाऽऽकष्ट उच्छाचाभातः पूरक उच्यते । कुक्षको निश्वसः याचे।रेच्यमानस्त रेचकः"—इति ।

### मार्जनमाच थासः।

"आपोस्छित्यृचैः १ कुर्यात्मार्जनन्तु कुभोदकैः ।

प्रणवेन तु संयुक्तं चिपेदारि पदेपदे॥ ॥

वप्रयष्टी विपेदूर्द्धमधा यस चयाय च ।

रजस्तमोसोस्मयान् जायत्-स्तप्त-सृषुप्ति-जान् ।

वाङ्-सनः-काय-जान् देखान् नवैतान् नविभर्दे हेत्"-इति ।

भातातपः,---

"च्यनने मार्जनं कुर्यात् पादाने वा समाहितः"।

<sup>\*</sup> समायुक्तं,--इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> सम्राब्दितः,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> रेचकः,—इति ज्ञा॰ युक्तके पाठः।

<sup>§</sup> कापोच्छित्रृचा,—इति मु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>॥</sup> पदेषु च, - इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>¶</sup> ऋगन्तेवायपादामी मार्जनं सुसमाहितः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

श्र ई चीने अथवा कुर्या चिष्ठा नां मतमी दृश्य म्" — इति ।

इारी तो अपि, — "मार्जनार्चन – विक्त क्यें – भेजना नि दैव – तीर्थेन कुर्यात्"।

तच मार्जनं न धारा – चुतो कार्य्य म्। तथा ब्रह्मा, " —

"धारा चुतेन तो येन सन्ध्योपास्ति विगर्छिताः।

पितरे। न प्रशंपन्ति न प्रशंपन्ति देवताः" — इति ॥

कर्यं तर्षि मार्च्जनमिति, तचा इस एव, —

"नद्यां ने तीर्थे तटे वाअपि भाजने स्त्र स्मिये ।

श्रेत्र स्मेरिय सोवर्णे राजते दा रू-सम्भवे।

कता तु वाम-इस्ते वा सन्ध्योपास्ति समाचरेत्" — इति ।

कता तु वाम-इस्ते वा सन्ध्योपास्ति समाचरेत्" — इति ।

कता जदकमिति श्रेषः। स्त्र स्मायादि पान-सङ्गावे तु वाम इस्त स्म

प्रतिवेधः ।

"वामइस्ते जलं कला ये तु सन्ध्यासुपासते ।

सा सन्ध्या द्वपत्ती जेया ऋसुरास्तेषु ? तर्पिताः" ।

द्रित सरणात्। स्टल्सयाद्यभावे तु, 'कला तु वामइस्ते वा'— द्रत्यनेनैव विधानात्। एवसुक्रविधिना सार्क्ययित्वा सूर्यश्चेत्यपः पिवेत्। तदाद बौधायनः,—''श्रयातः सन्धेरापासन-विधि बाख्या-खामः, तीर्थं गला प्रयतोऽभिषिकः प्रचालित-पाणि-पादो विधि-नाऽऽचन्याग्रिश्च मा मन्युश्चेति सायमपः पीला सूर्यश्च मामन्युश्चेति

<sup>\*</sup> तथाच,—इति स॰ भा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>ौ</sup> सन्धां, — इति सु॰ युक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> वासक्तः प्रतिषिद्धः, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> असुराक्तेस्, — हित सु॰ पुस्तके पाठः।

प्रातः वाविचेण वसुमत्या (१) प्रवृत्तिङ्गाभिनाइणीभिः दिर्ण्यवर्णाभिः पावमानीभिर्याद्वितिभरन्येश्व पविचेरात्मानं प्रोच्य प्रयतो भवति ' —दति । भारद्वाजः †,—

"सायमग्रिय मेलुका प्रातः सुर्वेत्ययः पिवेत् । श्रापः पुनन्तु मध्याचे ततस्यायमनञ्जरेत्"—इति ।

कात्यायनोऽपि,—

"शिर्सा मार्जनं सुर्थात् सुश्रीः सादक-विन्दुभिः।
प्रणवी अर्भुवः स्वश्च गायची च हतीयिका।
प्रव-दैवत्यं त्यूचं चैव ‡ चतुर्थमिति मार्जनम्"—इति।

मार्जनाननारं प्रजापितः,—
''जल-पूणें तथा इसं नासिकाऽग्रे समर्पथेत्।
क्रितस्ति पठिला तु तज्जलन्तु चितौ चिपेत्"—इति।
ततः सूर्यायार्थं दद्यात्। तथाच खासः,—

त्ति द्वाचाच र्यात् । तवार चावत

<sup>\*</sup> सुरभिमत्या, -इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ी</sup> भरदाजः, हति स॰ ग्रा॰ पुत्तकयाः पाठः।

<sup>‡</sup> खब्दैवतम्दर्भ चैव,-इति सु॰ मुक्तके पाठः।

"करमां ते। यमादाय गायत्या पामिमन्त्रतम्। प्रादित्याभिमुखसिष्ठम् निकर्द्धमय चोत्विपेत्"—इति। प्रादित्याभिमन्त्रितम् उदकं पुष्य-मिश्रमञ्जलिना चिपेत्"—इति। श्रर्थ-दाने मन्त्रान्तरमुकं विष्णुना,—

"कराभ्यामञ्जलिं कला जल-पूर्णे समाहितः। उद्व्यमिति मन्त्रेण तत्त्रीयं प्रचिपेहुवि""—इति । ततः प्रदिचणं कला उदकं सृशेत् । तदुकं वराहां पुराणे,—

"सायं मन्त्रवदाचन्य प्रोच्य स्वयंख चाञ्चलिम्?। दला प्रदिचणं कता जलं सृष्टा विग्रुद्धति"—दित।

मुतिरपि, —" यत् प्रद्विषां प्रक्रमन्ति तेन पापानमवधुव्वन्ति॥" — इति। कूर्मपुराणम्,—

"त्रघोपतिष्ठेदादित्यमुदयनं समाहितः । मन्त्रेस् विविधः सौरैः ऋग्यजुः-साम-समावैः"—इति । खपस्तानन्तु ख-त्राखोत्त-मन्त्रेः कार्यम् ।

"उपस्थानं खकैर्मन्तिरादित्यस्य तु कारयेत्"। इति विशिष्ठसारणात् । कूर्कपुराणे उपस्थानन्तु सकैरित्यादिना ग

<sup>•</sup> तसीयं च चिता चि.पेत्, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> ततः प्रदिव्यां कता उदक्य स्परोदिति, — इति स्नाकार्डरूपेय विखि-समिति मृण् पुक्तने।

<sup>‡</sup> वराइ,-इति नास्ति ग्रा॰ स॰ पुस्तकयाः।

<sup>\$</sup> सायंसम्बासुपासीत प्रोच्य सूर्याय चाञ्जलिम्, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>∥</sup> धूम्बन्ति, – इति मु॰ पुस्तके पाठः।

१ स्वयाठित्यादिना, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

प्रपश्चितम् । प्राक्कृलेषु, — इत्यारभादित्योपखान-पर्णनं प्रातः सन्धायां यदुपविर्धतं, तदितरयो रभयोरिप सन्ध्ययोः समानम् । तत्र, मध्याक्रसन्धायां विश्वेषो नारायकेनाभिहितः, —

"त्रापः पुनन्तु मन्तेष त्रापो हिष्टेति भार्क्षनम् ।
प्रतिष्य चाञ्चलिं सम्यगुद्रत्यं चित्रमित्यपि ।
तचकुर्देव दति च इंसः ग्रुचिषदित्यपि ॥
एतत् जपेदूर्ज्ज-बाज्ञः स्रय्ये पश्चन् समाहितः ।
गायत्र्या तु यथाणिक जपस्राय दिवाकरम्"—दति ।
कास-विशेषस्त प्रद्वोन दर्शितः—

'प्रातः सन्धां सनचनां मधमां साग-कर्षाण । सादित्यां पश्चिमां सन्धासुपासीत यथाविधि''—रित । सानकर्षाणीति माध्यक्तिक-सानानन्तरमित्यर्थः । माध्यक्तिक-सन्धायां गौष-कालमाइ दचः,—

"त्रधर्द्धयामादासायं सन्धा माधाक्तिकीव्यते"—इति । सन्धा-वये तारतस्येन देश-विशेषमाच् व्यासः,—

"ग्रहे लेक-गुणा सन्धा गोष्ठे दश्रगुणा स्रता। श्रतसाहस्तिका नद्यामनन्ता विष्णुसन्तिधी"—इति ॥ महाभारते,—

"विश्विमधा दश्युणा गर्न-प्रश्रवणेषु च । स्थाता तीर्थे बतग्रणा गाइसा नाऋवी-तटे"—इति॥ भातातपोऽपि,—

<sup>\*</sup> दश्राया,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"श्रमृतं मद्यगश्च दिवामेथुनमेवस ।
पुनाति दृषलस्यास्त्रं सम्धा विहित्पासिता"—इति ॥
विहः सम्धायासुपामितायां यदा विहरणाद्यङ्गलोपस्तदा ग्रहः
एव सम्धावयं कर्त्तवामित्यादानिः,—

"सन्धात्रयन्तु कर्त्तवां दिजेनाताविदा मदा। उभे सन्धे तु कर्त्तवी ब्राह्मणिय ग्रहेव्वपि"—इति।

थद्यपि, प्रश्नस्तादि सिर्धे सन्धावयं कर्न्यतेन प्राप्तं, तथापि श्रीततेन विदरणस्य प्रावस्थात् तदनुरोधेन सायं-प्रातः सन्धे रहेऽ-भ्यनुद्वायेते। सायं सन्धायासुपन्थाने सन्त्र-विशेषसाह नारायणः,—

"वार्षीभिस्तयादित्यमुपस्याय प्रदिचणम्।

कर्वन् दिशोनसकुर्याहीगीशांश्च पृथक् पृथक्''-दित ।
वाक्णाश्च,-'दमं सेवक्ण'-दत्याद्याः । यद्यपि, वाक्णीभि वंक्णस्थापस्थानं लिङ्गबलात् प्राप्तं, तथापि श्रुतेः प्राक्त्यात् तथा लिङ्गं
वाधिता श्रादित्योपस्थाने एव विनिधुन्यन्ते । एतच द्वतीयाध्याये
विवारितम्(१)।

तथा हि, 'ऐन्द्रा गाईपत्यमुपित हेत''—दित श्रूयते । दन्द्रो देवतालेन यखाम्हिच मन्त्रलिङ्गात् प्रकाश्यते, मेयस्मेन्द्री; 'कदाचन स्तरीरिम नेन्द्र मुश्रमि,—दत्यादिका। तन, लिङ्गादिन्द्रोपम्याने मन्त्रस्य विनियोगः प्रतीयते, 'गाईपत्यम्'—दित दितीयाश्रुत्या तु गाई-पत्योपस्थाने । तन मंग्रयः, किमुभयं ममुचित्योपस्थेयं, उनैकएन ।

<sup>(</sup>१) पूर्वमीमांसायाः, — इति श्रेषः। रतच तत्र हतीय-हतीय-सप्तममधि-करणम्।

तत्रापि किं यः किं वेद्रिष्किकः, किं वेद्रिएव, खतगाईपत्यएव,— दित । तत्र, श्रुति-लिङ्गयोः सम-वल-प्रमाणलात् विरोधानुपलभाष्य समुख्यः,—दृश्चेकः पचः । एके।पत्थाने मन्त्रस्य किराकाङ्कलात् नै-राकाङ्च्य-लचण--विरोधादन्यतर-नियामकादर्भनाचै क्किकः,—दृति दितीयः पचः । श्रुतेः क्रव्यात्मिकायाः श्रर्य-सामर्थानुमारिलात् सामर्थस्य चोपजीयलेन प्रावत्थादिन्द्रएवोपस्थयः,—दृति द्वतीयः पचः । मन्त्रगतोद्योन्द्रश्च्दोरुद्धाः श्रक्रमभिधन्ते, 'दृदि परमैश्चर्ये'—दृत्यसाद् धातोदित्पन्नलात् स्वकार्य-विषयपरमैश्वर्योपतं गाईपत्यमभिधने, 'गुणादाप्यभिधानं स्वात्'—दित न्यायेनोभय-साधारणलेन लिङ्गस्य सन्देषापादकलम् । श्रयोचीतः ;—'क्रियोगमपहर्ति'—दृति न्यायेन श्रीप्रवृद्धात्पादिकायाः कृतेः प्रावत्याक्षक्रएवोपस्थेयः,—दृति । एवं तर्षिः, लिङ्गादिष श्रीष-वृद्धात्पादकलेन श्रतिरेवाच विनियोजिकाः(।) । तथा श्वाचर्येक्कम्,—

> "मन्त्रार्थं मन्त्रतो बुद्धा पश्चाष्क्रितं" निरूष च। मन्त्राकाङ्का-बलेनेन्द्र-ग्रेवल-श्रुतिकम्पनम् ॥ श्रत्या प्रत्यवया पूर्वे गाईपत्याङ्गतां गते ।

<sup>†</sup> तत्यतिं च,-इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) यतथा, "श्रुति-लिक्न-वाका-प्रकरण-स्थान-समाखानां समवाये पार दौर्व्वल्यमर्थविप्रवर्षात् (भी० ३२० १पा० १४स०,"—इति जैमिनि सूत्रात् सिद्धम्। श्रुतादियस्व, "श्रुतिहितीया चमता च लिक्नं वाकां पदान्येव तु संस्तानि । सा प्रक्रिया या कथिमत्यपेचा स्थानं कमा यामवर्षं समाख्या"—इत्युक्ताच्चाः। तत्र च, दितीयापदं कारक-विभक्ष्यपणच्यम्,—इति वाचस्पितिमिश्राः।

तिराकाङ्गीकते मन्त्रे निर्मूला श्रित-कर्णना॥
तेन ग्रीय-प्रवित्ताच्कृत्या लिङ्गस्य बाधनम्"।
तसाद्राईपत्यएवे।पस्येयः,—दित सिद्धम्,। सन्धां प्रशंसति यमः,—
"सन्ध्यासुपासते ये तु सततं मंग्रित-व्रताः।
विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मत्ते।कं सनातनम्॥
यदक्षा कुरुते पापं कर्याणा मनसा गिरा।
श्रामीनः पश्चिमां सन्धां प्राणायामेस्त इन्ति तत्॥
यद्राया कुरुते पापं कर्याणा मनसा गिरा।
पूर्वसन्ध्यासुपासीनः प्राणायामेर्यपोहिति॥
स्थ्ययोदीर्घ-सन्ध्यतादीर्घमायुरवाप्रयः "!
प्रश्चां यग्रस्च कीर्त्तिश्च ब्रह्मवर्चसमेवच"—दिति।

म्नकरणे प्रत्यवायोदिर्धितोदचेण,—

''सन्धादीनो ऽग्रुचिर्नित्यमनर्दः सर्व्व-कर्मास ।

घदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत''—दृति ।

गोभिचोऽपि,—

'भन्धा येन न विज्ञाता सन्धा येनानुपासिता। जीवमानोभवेच्यूहो स्तः या नेपजायते । निर्मापुराणेऽपि,—

"उपतिष्ठन्ति वै ! सम्धां ये न पूर्व्वा न पश्चिमाम्।

सर्व्वमायुक्तपाययुः,— इति मु॰ पुन्तके पाठः ।

<sup>†</sup> श्वानाशिकायते, - इति मृ॰ युक्तके पाठः ।

<sup>‡</sup> ये,-इति ग्रा॰ धुक्तके प।

व्यक्ति ते दुरात्मानसामिसं नरकं नृप"—इति॥ व्यक्तिपुराणेऽपि,—

"योऽन्यत्र तुर्ते यत्नं धर्म-कार्ये दिजोत्तमः । विद्यांय सम्धा-प्रणतिं स याति नरकायुतम्"—इति । एतत्सर्वमनार्त्त-विषयम् । तथाच याज्ञवस्काः,—

''त्रनार्चश्चात्स्जेद्यस्त सविप्रः प्रुद्ध-सम्मितः ।
प्रायश्चित्ती भवेषीव स्नोते भवति निन्दितः''—इति ।
प्रिचिर्णि,—

"नेपितिष्ठन्ति ये मन्धां खखाऽवखास्त वे दिजाः। षिमन्ति वे सदा पापा भगवन्तं दिवाकरम्"-इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"सर्वकालसुपखानं सन्धायाः पार्थिवेद्यते। श्रन्थत्र स्नतकाशीच-विश्वमातुर्-भीतितः"-इति। स्नतकादौ सत्वपि सामर्थी सन्धोपासनं न कार्थिमित्याद सरीचिः,— "स्नतके कर्मणां त्यागः सन्धादीनां विधोयते"—इति। वदिप पुनस्तेनोक्तम्,—

"सम्धामिष्टिञ्च है।मञ्च वावज्जीवं समाचरेत्। म त्यन्धेत् स्रतके वाऽपि त्यजनगद्गस्त्यधोगतिम्"—इति। तन्मानसिक-सम्धाऽभिप्रायम्। यतस्तिनैवाकम्,— "स्रतके स्रतके चैव सम्धाककं न तु त्यन्धेत्। मनसेखारयेन्मन्त्रान् प्राणायामस्ते दिजः॥

<sup>\*</sup> सन्धामिष्टिं चर्च है। मं, इति मु॰ पुस्तके पाठः। रै म सन्धजेत, -- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

एतदिदिला यः सम्धासुपासे मंशितव्रतः। दीर्घमायुः स विन्देत सर्व्यपापैः प्रमुखते"—इति ।
।।।। इति सम्धाविधिः॥।।।

श्रय सन्धाङ्ग-जप-विधिः।

तच मन्ः—

"श्राचम्य प्रयतोनित्यमुभे सन्धे समाहितः।

गुर्चै देशे जपन् जणमुपासीत यथाविधि"—इति।

कथिनित्यपेचिते श्राह शङ्घः,—"कुश्रत्ययां समामीनः कुश्रोत्तनगर्यां

वा कुश्र-पवित्र-पाणिः सर्थाभिमुखोवाऽचमालामादाय देवतां

ध्यायन् जपं कुर्यात्"—इति।

व्यासोऽपि,—

"प्रणव-याहति-युतां गायत्रीश्च जपेत्ततः"-इति ।
योगियाद्मवल्कास्, त्रन्तेऽपि प्रणव-योगार्धमाह,—
"ॐकारं पूर्वमुद्धार्थं भुभुवः स्वस्त्रयैवच।
गायत्रीं प्रणवं चान्ते जपएवसुदाहृतः"—इति ।
बौधायनीऽपि,—"उभयतः प्रणवां स्थाहृतिकां जपेत्"—इति ।
गृहिंहपुराणे जप-यज्ञस्य भेदोऽभिहितः,—

"विविधोजपयज्ञः स्वात्तस्य भेदं निवीधत ।
वाचिकञ्च उपांग्रुच मानम स्तिविधः स्थतः ॥
वयाणां अप-यज्ञानां श्रेयः स्वादुत्तरोत्तरः"—इति ।
वाचिकोपांग्रुत्तयोर्णचणं पुराणेऽभिहितम्,—
'थदुच-नीच-स्वरितैः ग्रन्दैः स्वष्ट-पदाचरैः ।

मन्त्रमुवारयेदाचा वाचिकाऽयं जपः स्रतः ॥ भनेरचारयेकान्त्रभीषदोष्ठौ प्रचालयम् । अपरेग्युतः किञ्चित् स उपांग्रुजपः स्रतः"—इति ।

विश्वामित्रेण मानमस्य सत्तणमुक्तम्.—

"धायेद् यद्चर-श्रेणीं वर्णाद्वणैं पदात्पदम् । ग्रन्दार्थ-चिनानं भूयः कथाते मानसेजिपः"— इति । पयाणां तारतस्यञ्च तेनैवोक्तम्,—

"उत्तमं मानसं जधमुपांग्रं मधमं स्वतम्। द्रधमं वाचिकं प्राञ्जः सर्व्यमन्तेषु वै दिजाः। वाचिकस्वैकमेकं स्वादुपांग्रः जतमुख्यते॥ सारस्वोमानसः प्रोक्तोमश्ववि-स्वगु-नारदैः"—इति।

जप-नियममाद शौनकः,—
''क्रलोत्तानौ करौ प्रातः सायञ्चाधोमुखौ तथा।
मध्ये सम्बक्ष्याभ्यान्तु अपएवसुदाद्दतः॥
सनः-सन्तोषणं शौचं मानं मन्तार्थ-चिनानम्।
भ्रायस्त्रमनिर्वदोजप-संपत्ति-हेतवः"—दोतः।

मनुर्पि,— ः

"पूर्वी मन्धी जर्णसिष्ठेत् माविनीमाऽर्क-दर्भनात्। पश्चिमान्तु समामीनः सम्बग्धत्त-विभावनात्"-इति । सधाहः जपस्य नियमः वायुपुराणे दर्भितः,—

<sup>\*</sup> स्कन्दकराभ्यान्तु,-इति स॰ में। प्रा॰ पुस्तकेषु, तिर्य्यक्कराभ्यान्तु,-

"तथा मधाष-सम्धायामासीनः प्राद्मुखोजपैत्'—रति । वर्च्यानाह व्यासः,—

"न संज्ञामन् न च इसन् न पार्श्वमवलोकयन्।

नाथासितो" न जन्यं स्न मारति श्रास्त्रथा।

न पदा पादमाजन्य न चैविह तथा करौ॥

न चासमाहित-सना नच संश्रावयन् जपेत्"—इति।

बौधायनोऽपि,—

"नाभेर्धः संखर्भनं कर्म-संयुक्तेवर्जयेत्"—इति । स्यासाऽपिर्ं—

"जपकाले न भाषेत बत-हेमादिकेषु च।

एतेच्वेवावसकस्य यद्यागच्छेत् दिजोत्तमः।

श्राभवाद्य तनोविपं योग-वेमञ्च कीर्त्तयेत्"—इति ।

योगियाञ्चवस्कोऽपि,—

"यदि वाग्यम-लोपः खाज्ञपादिषु कदाचन । बाहरेदेणावं मन्त्रं सारेदा विष्णुमव्ययम्"—इति।

संवर्त्तीऽपि,—

"लोक-वार्त्ताऽऽदिकं श्रुला दृष्ट्वा खृष्ट्वा प्रभाषितम्। सङ्घां विना च यञ्जप्तं निष्मुलं भवेत्"—दति । प्रभाषितं हे बद्धभाषितं पुरुषमिति । गौतमोऽपि,—

<sup>\*</sup> नचाश्चिते।, -इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> नास्तोदं मु॰ पुस्तके।

<sup>🕽</sup> ज्ञयं,-इति शा॰ मु॰ पुक्तकयेः पाठः।

<sup>§</sup> प्रभाधितमिति,—हति ग्रा॰ पुक्तको पाठः।

"गच्छतसिष्ठते वाऽपि स्वेच्छ्या अर्थ कुर्वतः । श्रारुचेर्वा विना संस्थां तस्यवं निष्मलं भवेत्॥ कोधं लोभं तथा निर्दां निष्ठीवन-विश्वभूणम् । दर्भनञ्च श्र-नीचानां वर्जयेक्षप-कर्मणि॥ श्राचानेत्सभवे चैयां सारेदिष्णुं सुरार्धितम्। व्योतीं पि प्रशंचेदा कुर्यादा प्राण-संयमम्॥ व्यालनं गाञ्च विप्रांञ्च यतीन्वाऽपि विश्रद्धये"-इति।

देश-नियमसु याज्ञवस्कीनोतः,-

"ऋग्यागारे जसान्ते वा जपेहेवासयेऽपि वा । पुष्पतीर्थे गवां गोष्ठे दिज-चेनेऽयवा स्टहे"—इति। मञ्जनोऽपि,—

> "ग्रहे लेकगुणं जयं मदादी दिगुणं स्रतम्। गवां गोष्ठे दश्रगुणमन्यागारे श्रताधिकम्॥ सिद्ध-चेचेषु तीर्थेषु देवतायाश्च सिन्धि। सहस्र-ग्रत-केटीनामनन्तं विष्णु-सिन्धि।"—इति।

कूर्मपुराणेऽपि,-

"गुद्धका राचमाः सिद्धाहरिन प्रमभं यतः। एकान्ते तु गुप्ते देग्रे तसाष्ट्रायं सदाचरेत्"—इति। जप-मंख्यामाद योगियाज्ञवस्काः,—

"ब्रह्मचार्याहिताग्रिय गतमशोत्तरं जपेत्।

<sup>\*</sup> कोधं मान्धं ज्ञुतं निद्रां, — इति मु॰ पुक्तके पाठः। † दर्भनं ऋादिनीचानां, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

वानप्रस्थायतिश्चैव सङ्खाद्धिकं जपेत्"—दित । स्रात्मक्तरे,—

> "दर्जे माद्धे प्रदेशि च गायची दश्र-संख्या । श्रष्टाविश्रायनधाये सुदिने तु यथाकसम्"-दति"।

चमाऽपि,—

"शहस-परमां देवीं जत-मध्यां दजावराम्। गायत्रीम् जपेस्तित्यं धर्म-पाप-प्रणाधनीम्"—इति। प्रापसम्बोऽपि,—"दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः चेदिकेन पाणिना प्राक्षुत्वः साविषीं सहस्रक्षत्र प्रावर्त्तयेष्क्रतक्षत्रोऽपरिमित-कृत्वावा"—इति ।

॥०॥ इति जप-विधिः॥०॥ अपाङ्गभ्रतामचमालामाच विद्यानः,—

"ग्रह्म-क्ष्यमयी माला काञ्चनीभिरघोत्पर्नै: ।
पद्माचकेञ्च व्हार्चे विद्वमैर्मणि-मौकिकै: ॥
तथार्चेद्राचकेर्माला तथेवाद्रुलि-पर्वभि: ।
पुत्रजीवमयी माला ग्रला वे जप-कर्मणि"—इति ।

गौतमाऽपि,—

''त्रङ्गुखा जप-संखानमेकमेकसुदाइतम्। रेखायाऽष्टगुणं पुचजीवैर्द्रशुणाधिकम्।

<sup>\*</sup> सृवन्तरे, - इत्यादिः, इति, - इत्यन्तोग्रश्ची नास्ति सुदितातिरिक्त-पस्तकेष्

र्ग अपाक्तभूतां मानामाच, -- इति सु॰ पुन्तने पाठः।

<sup>1</sup> यमा च वंस, - दित स॰ शाल पुस्तकयोः पाठः।

यतं साक्त ङ्खमणिभिः प्रवालेश्व सदस्तम् । स्कटिकेर्द्यसाद्दसं मौकिकेर्न्यते । पद्माचैर्द्यस्वन्तु सौवर्षेः कोटिक्चते ॥ कुषयन्था च हट्टाचैरनन्नफलसुचते"—इति ।

श्रयाचमाखा-मणि-संख्यामाइ प्रजापतिः,—

''त्रष्टोत्तरमतं कुर्याचतुःपञ्चामिकां तथा।

सप्तविमितिकां वाऽय ततानैवाधिका हिता॥

त्रष्टोत्तर-मता माला उत्तमा सा प्रकीर्त्तिता।

सतुःपञ्चामिका या तु मध्यमा सा प्रकीर्त्तिता॥

त्रधमा प्रोच्यते नित्यं सप्तविमिति-संख्यया"—दिति।

गौतमाऽपि,—

"त्रङ्गुष्ठं मे। चदं विद्यात्तर्ज्ञानी प्रतु-नाजिनी।

मध्यमा धन-कामायानामिका<sup>(२)</sup> पौष्टिकी तथा॥

कनिष्ठा रचणी प्रोक्ता जपकर्षणि श्रोभना।

त्रङ्गुष्ठेन जयं जप्यमन्यैरङ्गुलिभिः सद्द॥

त्रङ्गुष्ठेन विना जयं कृतं तदफलं भवेत्"—द्रति।

गायची-जयं प्रशंसति व्यासः.—

''दशकलः प्रजप्ता पात्र्यशाय कर्त समु। तत् पापं प्रणुदत्याग्रः नात्र कार्या विचारणा। भत-जप्ता तु सा देवी पापौध-श्रमनी स्टता। सहस्रजप्ता सा देवी उपपातक-नाश्रिनी।

<sup>(</sup>१) धनकामाय, - इति केदः।

लव-जायेन च तथा महापातक-नामिनी ॥ केाटि-जायेन राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्रुवात्"—इति ।

चमोऽपि,—

''गायत्रान परं अधं गायत्रान परं तपः। गायत्रान परं धानं गायत्रान परं जतम्'—इति।

मनुरपि,—

"योऽधीतेऽइन्यइन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्त्रितः । स ब्रह्म परमण्येति वायुश्चतञ्च मूर्त्तिमान्"—इति ।

गोतमोऽपि,—

"श्रनेन विधिना निर्ह्यं जपं कुर्यात् प्रयक्षतः । प्रसन्नोविपुसान् भौगान् भुकिं सुक्तिञ्च विन्दति"—दिति । ॥०॥ दिति सम्धा-जपयोः प्रकरणम् ॥०॥

### अय होम-विधिः।

तत्र, कूर्बयुराणे,—

"त्रयागम्य रहः विप्रः समाचम्य ययाविधि । प्रक्वास्य विद्यां विधियज्ञु ज्ञयाज्ञातवेदसम्"—इति ।

दचोऽपि,—

"सम्धा-क्षमावसाने तु खयं हामाविधीयते। खयं हामे फलं यत्यात्तदन्येन म सम्यते॥ हामे यत् फसमुद्धिष्टं जुक्रतः खयमेव तु।

<sup>\*</sup> परां, -- इति भा॰ युक्तके पाठः।

ह्रयमानं तदन्येन फलमुईं प्रथद्यते ।

च्हित्वक् पुत्रोगुरुर्भाता भागिनेयोऽच विट्पतिः ।

एतेरपि इतं यत्यात्तद्भुतं खयमेव दि"—इति ।

विट्पति जामाता । खयं हे।मएव मुखाः, तदभावे चिति-

गादि-होमः । तत्र विश्वेषः कूर्भपुराणे दर्शितः,—

"ऋतिक् पुत्रोऽयवा पत्नी शिखोवाऽपि भहे।दरः । प्राप्यानुद्यां विशेषेण जुज्ञयादा यथाविधि"—इति । होत्र-तारतम्यं दर्शयति श्रुतिः, -

"त्रन्यैः शत-इताद्वीमादेकः शिष्य-इतीवरः । शिष्यैः शत-इताद्वीमादेकः पुत्र-इतीवरः । पुत्रैः शत-इताद्वीमाके।ह्यात्मक्रतीवरः"— इति ॥ श्वतिगादि-होमेऽपि यजमान-मिक्षधानेन भवितयम्। तदुकं कात्यायनेन,—

"त्रसमचन्तु दम्यत्योद्दीतयं नर्तिगादिना ।
दयोरणसमचन्तु भवेद्धतममर्थकम्"-इति ।
उभयोः सन्निधानं सुखां, तदभावे त्वेकतर-सन्निधानेनापि देतिं
अक्यम् । तथा च सएवाद, !--

"निचिषाग्निं खदारेषु परिकल्यिकिं तथा। प्रवसेन् कार्यवान् विप्रो दथैव न चिरं वसेन्"-इति।

<sup>\*</sup> श्रुतिः,--- इति गास्ति सु । पुत्तके ।

<sup>ौ</sup> नास्तीदमञ्ज मुझितातिरिक्त पुस्तकेषु ।

<sup>‡ &#</sup>x27;उमयोः'—इत्यारभ्य, 'सरवाष्ट'—इत्यंतस्य स्थाने, प्रवासे विश्वेष-माष्ट स्नृतिः,—इति मृ॰ पुक्तको पाठः।

द्देशमकालः कात्यायनेन दर्शितः,—

"यावत् सम्यक् विभाश्यन्ते नभम्यृत्ताणि सर्वतः ।
लीहितलञ्च नापिति तावत् सायन्तु ह्रयते"—इति ।
श्रापस्तमोऽपि,—"समुद्रोवा एष श्रदृश्वातः, तस्ति गाधतीर्थे
यस्त्री, तस्तात् सन्ते हातश्यम्—इति कात्यायम-ब्राह्मणं भवति,
मन्नं हृष्ट्वा प्रदेषि निशायां वा सायम्"—इति । समुद्रलेन
निद्धितस्त्राहोरात्रस्य सन्धिद्यां सुप्रवेशं तीर्थं, तस्तात् सन्धिर्दामकालः,—इति मुख्यः कन्यः। नन्तन-दर्शनादयस्त्रयः कालाः सायं
होसेऽनुकल्पाः। एकनन्त्रवोदयो नन्तन्दर्शनं, सर्वनन्त्रवोदयः प्रदोषः,
निद्रावेला निशा। प्रातहीसकाले।ऽपि चतुर्व्धिस्तेनैवद्शितः,—"उपस्वाद्यं समयाध्युषिते प्रातः"—इति । मनुस्त प्रथम-दितीयावेकी
कत्य काल-वयमाह,—

"विदितेऽनुदिते चैव समयाध्यविते तथा । सर्वेषा वर्त्तते यज्ञ दतीयं वैदिकी श्रुतिः"—दित ।

एतेवां लचणमार व्यासः,-

"रावेः घोड़शमे भागे ग्रह-नवन-भूषिते । कालं लनुदितं प्राइ हैं।मं कुर्यादि चवणः ॥ तथा प्रभात-सभये नष्टे नचन-मण्डले । रिवर्यावन्न-हृग्येत समयाध्युषितस्त सः ॥ रेखामाचस्त हृग्येत रिक्षाभिस्त समन्तितः । जिदतं तं विजानीयात् तच हामं प्रकल्पयेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> सन्धित्रयं, — इति मु॰ पुक्तके घाठः।
† कालेलगृदिते घातः, — इति मु॰ पुक्तके घाठः।

श्राश्वलायनस्त त्रनुकत्वान्तरमाष्ट,—"श्रामङ्गवान्तं प्रातः"— दति । होम-कालः,—दत्यनुवर्तते । श्रयवा, सर्व्यविते काल-विश्वेषा ययाशाखं सुख्यतयेव व्यवतिष्टन्ते उदितानुदित-होमवत् । यदा तु कयि ह्याख्यकालातिकमः, तदाः गोभिलेकां द्रष्टव्यम्;—"श्रय यदि ग्रह्योग्री सायंग्रातद्दीमयोर्द्श्यीर्णमासयोक्षां द्रश्यं होतारं वा नाधिगच्छेत् कथं कुर्व्यादिति, श्रा सायमाञ्चतेः प्रातराञ्चतिन्नात्ये-त्याप्रातराञ्चतेः सायमाञ्चतिराप्तमावास्थायाः पौर्णमासी नात्येत्या-पौर्णमास्यमावास्था"—दति । बौधायनोऽपि,—

"श्रा सार्यंकर्मणः प्रातराप्रातः साथ-कर्मणः।
श्राक्तिर्मातिपद्येत पार्व्यणं पार्व्यणं न्हरातः।
श्रापत्रस्तु पच-हामं कुर्यात्। तथाच मरीचिः,—
"श्ररीरापद्भवेद् यत्र भयादाऽऽर्त्तः प्रजायते।
तथाऽन्यास्विप चापत्म पच-हामाविधीयते"—इति।
पचहोमिनः तत्-पच-मध्ये श्रापत्रिय्त्तीं तदा प्रसृति पुनर्हीमः
कर्त्त्यः। तदाइ मरीचिः,—

"पच होमानयो कला गला तसात् निवर्त्तिः।
होमं पुनः प्रकुर्यानु नचासौ दोषभाग्भवेत्"—इति।
एवं होमानुष्ठिताविष सीमोसङ्घने कते पुनराधानं कर्त्त्रथम्।
तदाइ कात्यायनः,—

''विद्यायाग्निं सभार्थायेत् मीमासुब्बङ्घा गच्छति ।

<sup>\*</sup> यथाकथिन्मुख्यकालातिक्रमः तथा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः। 37°

हे।म-कालात्यये तस्य पुनराधानमिखते"—इति। हामकालानत्यये तु नास्ति पुनराधानं, तदाइ ग्रीनकः,— "प्रोविते तु यदा पन्नी यदि ग्रामान्तरं व्रजेत्। होम-काले यदि प्राप्ता न सा न दोषेण युज्यते"-दित ।

हामद्रयमाद सएव,—

"कतमादन-मजादि तण्डुलादि कताकतम्। बीह्यादि चाकतं प्रोकमिति इयं विधा वृधेः॥ इतिस्थेषु यवामुखास्तदनु वीदयः स्तताः । श्रभावे त्रीहि-चवयोर्द्धा वा पयसाऽपिवा ॥ तदभावे यवाग्वा वा जुझ्यादुदकेन वा। यधोक-वस्त्रमंप्राप्ती ग्राह्यं तदनुकारि यत्॥ यवानामिव गोधमा बीहिणामिव प्राचयः। श्राज्यं इञ्चमनादेशे जहोतिषु<sup>(९)</sup> विधीयते ॥ मन्त्रस देवतायाम् प्रजापतिरिति स्थितिः"—इति ।

भाइति-परिमाणमाइ रहू-ष्ट्रस्पति:‡,-

<sup>\*</sup> हामकानादतीतस्यं, - इति मु॰ पुक्तके पाठः। ं हो मेकाते तु संप्राप्ते न सा, — इति मु॰ पुन्तके पाठः। ‡ वहस्पतिः,—इति स॰ सा॰ प्राव्यक्तिम् पाठः।

यद्यपि धातुस्हिपे भूप चनुभिष्यते, तथापि प्रयोगानुसारात् धाल-र्चेऽपि तस्य साध्रतं मन्तयम्। "द्वितेर्नाश्रव्सम् शा०१ स०१पा॰ पस्ः)"—इत्वादिवत्।

"प्रख-धान्यं चतुःषष्ठिराक्ततेः परिकीर्त्तितम्। तिलानान्तु तदक्षं स्थात् तदक्षं स्थाद्घृतस्य तु''—इति ॥ बौधायनोऽपि,—

"वीदीनां वा यवानां वा प्रतमाइतिरिष्यते" - दित । होम-प्रकारः ख-ग्रह्मोक्त-विधिना द्रष्ट्यः। तदुकं ग्रह्मपरिष्पिष्टे, -"ख-ग्रह्मोक्तेन विधिना होमं कुर्याद्यथाविधि" - दित । विष्णुरिप\*, -

"बज्ज-ग्रुष्किन्धने चाग्नौ सुमिनिद्धे ज्ञताग्रने ।
विधूमे लेलिदाने च हेातवां कर्म-सिद्धये ॥
योऽनर्षिषि जुहात्यग्नौ व्यङ्गारे चैव मानवः।
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रखोपजायते"—इति ।
एतच ज्ञान्वैवानुष्ठेयमनाया दोष-श्रवणात्। तदादाङ्गिराः,—
"खाभिप्राय-छतं कर्म यत्किश्चित् ज्ञान-वर्ज्ञितम्।

कीड़ा-कर्मेंव वालानां तस्त्रें निष्प्रयोजनम्"-इति । चतुर्विद्यतिमते,-

"इतं द्वानं किया-हीनं इतास्त्रज्ञानतः! कियाः।
प्राप्यत्रश्चकोदम्धः प्रयत्निपच पङ्गकः"—इति।
श्रीत-सार्त्तयोरिप व्यवस्थामाह याज्ञवस्त्र्यः,—
"कर्ष सार्त्तं विवाहाग्रौ कुर्वीत प्रत्यहं रहही।

<sup>\*</sup> नास्तीदं-मु॰ गुस्तके।

<sup>†</sup> क्रीड़ाकर्मच,—इति स॰ सेा॰ शा॰ पुन्तके पाठः।

<sup>।</sup> इतास्त्रज्ञानिनः, -- इति शा० पुक्तके पाठः।

दाय-कालाहते वाऽपि श्रोतं वैतानिकाग्निषु"—दित । वैतानिका गार्हपत्यादयः। यस्य पुनः श्रोत-सार्काग्नि-दयं तस्यानुष्ठान-प्रकारमाद\* भरदाजः,—

"होमं वैतानिकं क्रता स्नानं कुर्यादिचनणः। स्रतीनां वेद-मूललात्, स्नानं केचित् पुरा विदुः"-इति। श्रातातपाऽपिः

> "श्रीतं यत् तत् । ख्यं कुर्यादन्याऽपि सार्त्तमाचरेत्। श्रमतौ श्रीतमणन्यः कुर्यादाचारमन्ततः"—दति।

उक्तखाग्नेनित्यतामाइ गर्गः,—

"कृतादारीनैव तिष्ठेत् चणमणिशना विना।
तिष्ठेत चेद्विजोत्रात्यस्तयाच पितिनोभवेत्॥
यथा स्नानं यथा भार्या वेदस्थाध्यायनं यथा १।
तथैवीपामनं(१) दृष्टं न तिष्ठेत्तद्योगतः॥"—दित ।
सत्यामिष वैदिकानुष्ठान-प्रकौ न स्नार्त्तमावेण परितुष्येत।

तदाह सएव,—
''योवैदिकमनादृत्य कर्म सार्त्तेतिहासिकम्।

<sup>\*</sup> तस्यानुष्ठानव्यवस्थामाचः, -- इति मृ॰ पुस्तको पाउः ।

<sup>†</sup> श्रीतं यत्स्यात्,-इति ग्रा॰ पुक्तको पाठः।

<sup>‡</sup> भाग्यस्तथाच, - इति मृ॰ पुक्तको पाठः।

<sup>§</sup> तथा, — इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>॥</sup> तिह्यागतः, — इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खानं समावर्त्तनापरनामधेयमाञ्चनम्। चैायासनं स्मार्त्तामः।

मोहात् समाचरेदियो न स पुष्येन युज्यते ।
प्रधानं वैदिकं कर्म गुण-स्रतं तथेतरत् ।
गुण-निष्ठः प्रधानन्तु हिला गक्कत्यधोगतिम्"—इति ।
प्रशक्तं प्रति थासः प्राइ,—

"श्रीतं कर्त्तुं नचेच्छकः कर्षा स्मान्तं समाचरेत्। तचाण्यकः करणे सदाचारं सभेदुधः"—इति।

होमं प्रशंसत्यक्तिराः,—

"योदद्यात् काञ्चनं मेरं पृथिवीञ्च समागराम्। तत् सायं-प्रात-द्वेमस्य तत्त्वं भवति वा नवा"—इति। द्वोम मो भसा धार्यम्। तदाद दृश्यितिः,—

"नर्थभसाग्निहानाने धार्थमेवाग्निहानिभिः। श्रनाहिताग्ने श्रह्मात्वमौपायन-समुद्भवम्"। "इता चैव तुः भसाना"—इत्यादि स्रत्यन्तर्वा।।।।। दति होम-प्रकरणम्॥०॥

तदेवं, 'सन्धा स्तानं जपे। होमः' - इत्यसिन्मू स- वचने होमां तानि कर्माणि निरूपितानि। तान्येतान्यष्टधा विभक्तस्य दिनस्य प्रथम-भागे समापनीयानि। यद्यपि, मध्यास-स्तानादीनि निरूपि-तानि, तथापि तेषां प्रातःस्तानादि-प्रमङ्गेन निरूपितानामाद्य-भागे

<sup>\*</sup> सार्यं प्रातर्ष्ट्रीमस्य,—इति प्रा॰ पुक्तके पाठः।
† है।मान्ते,—इत्यादि, स्मृत्यन्तरम्ब,—इत्यंते।यात्र्यः मुदितातिरिक्तः

मुक्तकेषु न दश्यते।

न कर्मधाता\*। दिवससाहधा विभागं तव कर्मधा-विशेषच्च दर्भधित,—

"दिवससाहभागे तु क्रायं तस्शोपदिग्यते।

दितीये च हतीये च चतुर्ये पच्चमे तथा।

पष्टे च भन्नसे चैव ऋष्टमे च प्रथक् प्रथक्।

विभागेस्थेषु यत् कर्मा तत् प्रवच्छाम्यशेषतः"—

#### द्रवादिना ।

श्रथ, मूलवचनानुमारेण देवता-पूजनं कर्त्तव्यम् । तच पूजनं प्रातर्हीमानन्तरम्,—इति केचित्। तथा च मरीचिः,—

"विधाय देवता-पूजां प्रातर्देशमादनन्तरम्"—इति । ब्रह्मयज्ञ-जपानन्तरम्,—द्रत्यन्ये । तथाच द्रारीतः,—

"कुर्ज्ञीत देवता-पूजां जपयञ्चादनन्तरम्"— इति । कूर्मपुराणेऽपि,—

"निष्यीद्य स्नान-वस्तं वे समाचम्य च वाग्यतः। स्वैर्मन्तेर्र्चथेदेवान् पन्नैः पृथ्येस्तथाऽम्बुभिः"—दति।

ततः । जययज्ञानन्तरं देवपूजां निरूपिययामः । प्रातर्होमा-नन्तर-भावीनि ब्रह्मयज्ञान्तानि मूख-वचनानुकान्ययाहिक-क्रम-प्राप्त-बात्तान्युचन्ते । होमानन्तर-क्षयमाह दत्तः,—

"देव-कार्यं ततः कला गुर-मङ्गल-वीचणम्"—रति । मङ्गलमादशादि । तदुकं मत्यपुराणे,—

<sup>\*</sup> प्रातः खानादिप्रसङ्गेनाभिष्टितत्वात्, - इति मुन् पुस्तके पाठः ।

रे देवताना स यूजनं वक्तर्यं, - इति मृ॰ पुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> तत्रचायं,—र्हात ग्रा॰ युक्तके पाठः ।

"राचनं " चन्दनं हेम म्टदङ्गं दर्पणं मणिम्। गुरमग्निञ्च सर्य्यञ्च प्रातः पर्यत् सदा बुधः"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

> "साचान्तश्च ततः कुर्यात् पुमान् केश-प्रसाधनम्। त्रादशाञ्चन-माङ्गल्य-दूर्वाद्यालभनानि च"—इति ।

ब्रह्मपुराखे,—

"खात्मानन्तु चृते पछेद्यदीच्छेचिर-जीवितम्"—इति । नारदोऽपि,—

> "लेकिऽसिनाङ्गलान्यही ब्राह्मणो गीर्कताशनः। हिरणं मर्पिरादित्य श्रापोराजा तथाऽहमः। एतानि मततं पश्चेत् नमस्टेदर्चयेच यः॥ प्रदक्षिञ्च सुर्वीत तथा ह्यायुर्न हीयते"—दित।

मनुरपि,—

"ऋग्निचित् किपला सवी राजा भिनुर्महोदिधः। दृष्टमाचाः पुनन्धेते तस्मात् पश्चेत नित्ययः"—इति। वामनपुराणेऽपि,—

> "होमञ्च क्रवाऽऽसभनं ग्रुभानां ततो! विहिनिर्गमनं प्रशस्तम्। दूर्व्वाच पर्विदेधि चादकुमं धेनुं सवसां ट्वभं सुवर्षम्।

<sup>\*</sup> रेजिनां,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः। † खमात्मानं,—इति मु॰ पृक्तके पाठः। | तथा, —इति मुद्रितपुक्तके पाठः।

मृद्रोमयं खिस्तकमचतां स तेलं मधु ब्राह्मण-कन्यकास्र। योतानि पुष्पानि तथा भनीं च क्ताभनं चन्दनमकं-विम्म। श्रयत्य- त्वयं ममासभेत तत्र कुर्यानिज-जाति-धर्मम्,"-रित ।

भरदाजोऽपि,-

"कण्डूय पृष्ठतोगानाः हता चाम्रत्य-वन्दनम्। उपगम्य गुरून् भर्नान् विप्रांसीवाभिवादयेत्"—इति । ब्राह्मण-समनाये प्रथमं कछाभिवादनमित्याकाङ्गायामार

मनुः,—

"लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽऽधात्मिकमेव वा। श्राद्दीत यतो ज्ञानं तं पूक्ष्मभिवाद्येत्''—इति । श्रमित्रादन-काले खं नाम कीर्त्तयेदिखाइ सएव,--"त्रभिवादात् परं विप्राज्यायांसमभिवाद्यन्। श्रमौनामाऽहमस्रोति खं नाम परिकीर्त्तयेत्। भोशब्दं कीर्त्तयेद्ने ख-ख-नाचाऽभिवादनम्?"-दति।

<sup>\*</sup> यद्रीमयं, -- इति भा । पुस्तके पाठः ।

<sup>†</sup> विमं, -- इति भा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> एखगां गान्तु,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> ससनामोऽभिवादयेत्, -- इति मृ॰ पुस्तके पाठः। सस्यनामोऽभि-वादने, - इति महितमनुसंहितायां पाठः।

श्रीभवादात् परिमिति, श्रीभवादये,—इति श्रन्थसुषार्थ्य पञ्चादे-तन्नामाऽइं भोः,—इति श्रन्थसुषार्यदित्यर्थः । श्रीभवादन-प्रकारमा-इापस्मनः,—"द्विणं बार्डं श्रोष-समं प्रसार्थः ब्राह्मणोऽभिवादयेत्, खरः-समं राजन्या मध्य-समं वैश्वः, नीचैः श्रुद्रः प्राञ्चितः"—इति । एक-इस्तेगाभिवादनं निषेधति विष्णुः,—

"जना-प्रभृति यत्कि विश्वेतमा धर्ममाचरेत्। सर्वे तित्रप्णसं याति होक-इस्राभिवादनात्"—इति। एतच प्रत्युत्याय कर्त्त्रथम्। तदाद्यापसम्यः,—

''ऊर्ड्डं प्राणाह्यस्कामन्ति चूनः स्वित्त्रागते ।
प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते"—दिति ।
प्रभिवादितेन वक्तव्यामाधिषमाद्यं मनुः,—

"श्रायुशान् भव शैम्येति वाच्यो विवेराऽभिवादने । श्रकारश्रास्य नाम्बोऽन्ते वाच्यः पूर्व्याचरः श्रुतः"—इति।

पूर्वमचरं यसासौ पूर्वाचरः । पूर्वमचर्च नामस-यद्भनं, खराणां खर-पूर्वकलासभवात् । ततसाभिवादक-नाम-गतो सद्भन-विशेष्ठिक्तिम-खरः द्वावनीयः । श्रकारेणान्तिम-खरमात्रभुपखद्धते, श्रिष्ठिनम-खरः द्वावनीयः । श्रकारेणान्तिम-खरमात्रभुपखद्धते, श्रिष्ठिनम-खरः द्वावनीयः । तथात्र सत्येवं प्रयोगो भवति; श्रिष्ठान् भव सौस्य देवद्त्ताः , - रति । यस् प्रत्यभिवादन-प्रकारं न श्रावाति, स नाभिवाद्य रत्याद्य सएव, -

"योग वेत्यभिशद्य विप्रः प्रत्यभिशद्रम्।

<sup>\*</sup> प्रस्तीर्थे, - इति द्या॰ पुन्तके पाठः।

<sup>ं</sup> चिभवायेन वस्तयमा इ, - इति मु॰ पस्तने पाठः।

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा ग्रुद्धस्यैव यः"—इति । यस्त जानन्त्रपि न एत्यभिवादनं करे।ति, तस्यदोषो भविष्यत्पु-राणे दर्शितः,—

"त्रभिवादे कते यसु न करे।त्यभिवादनम्। त्राणिषं वा कुरुशेष्ठ स चाति नरकाम् बह्रन्"—इति। यमोऽपि,—

> "श्रीभवादे तु यः पूर्वमाशिषं म प्रयक्ति। यहुक्तृतं भवेदस्य तसाङ्गागं प्रपद्यते॥ तसात् पूर्वाभिभाषी स्थाचण्डासस्यापि धर्मावित्। सुरां पिवेति वक्तस्यमेवं धर्मान दीयते॥ स्वसीति ब्राह्मणे दूयादायुगानिति राजनि। धनवानिति वैश्ये तु प्रदृष्टे लारोग्यमेवर्षा"—इति॥

मनुरपि,—

"ब्राह्मणं कुणनं एच्छेत् चववन्धुमनामयम्। वैग्धं चेमं यमागम्य ग्रुद्धमारेग्यमेवच॥ पर-पत्नी तु या स्त्री स्थादसम्बधा च योनितः। तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति स्मे"—इति॥ स्थायांसमभिवादयेदित्युक्तं, तच कियता कालेन स्थायस्वभित्यपेचिते

<sup>\*</sup> पूर्व्वाभिवादी,—हित शा॰ युक्तके पाठः।

† खक्तीति त्राद्मार्यं त्रूयादायुद्मानिति भूमियः। वर्द्धतासिति वैध्यम् 
त्रूदक्तु खागतं वद,—हित मृ॰ युक्तके पाठः।

‡ भगिनीति वा,—हित शा॰ युक्तके पाठः।

माइ श्रापसम्बः,—"चि-वर्ष-पूर्वः मोनियोऽभिवादनमर्दति"—इति । मनुर्गपः,—

"दशब्दाखं पौर-मखं पञ्चब्दाखं कलास्ताम्। ज्यब्दपूर्वं श्रोतियाणामन्येनापि ख-योनिषु"—इति।

समान-पुर-वासिनां दश्रभिः वर्षैः पूर्वः सखा भवति, ततोऽधि-कोज्यायान्, कलास्टतां विद्यावतां पञ्चान्द-पूर्वः सखा, श्रोनियणां विदाध्यायिनां श्रान्द-पूर्वः सखा भवति, ततोऽधिके ज्यायान्, ख-चानिषु श्रात्रादिषु सर्वेषु खल्पेनापि वयसा पूर्वः सखा भवति, ततोऽधिके ज्यायानित्यर्थः।

मनु, एते मान्याः,—रत्यृत्विगादीनां याज्ञवस्त्येन पूज्यलाभि-धानाद्यवीयसामपि तेषामभिवादनं प्राप्तमिति चेन्। तन्न, प्रत्यु-त्यान-सभाषणाभ्यां मान्यल-सिद्धेः। त्रत्रएव तेषामभिवाद्यलमास् गौतमः,—"ऋत्विक्-त्रव्युर-पित्वय-मातुलादीनां तु यवीयसां प्रत्यु-त्यानाभिवादनम्"—रति। त्रभिवादमम् त्रभिभाषणम्। तथा नौधायनः,—"ऋत्विक्-त्रयुर-पित्वय-मातुलानां तु यवीयसां प्रत्यु-त्यानाभिभाषणम्"—रति। एतस ब्राह्मण-विषयम्। तथा च

> "श्रभिवाद्यो नमस्कार्यः शिरसा वन्द्यएवर । श्राह्मणः चित्रयाद्येन्तु श्रीकामैः सादरं सदा ॥ गाभिवाद्यान्तु विप्रेण चित्रयाद्याः कथसन ।

<sup>\*</sup> बद्धपूर्वं,-इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयोः पाठः।

शान-कर्ष-गुणोपेता यद्ययेते बङ्गश्रुताः॥
प्रभिवाद्य दिजः प्रहेदं यचेलं स्नानमाचरेत्।
ब्राह्मणानां प्रतं सम्यगभिवाद्य विश्वध्यति'—इति।

विष्णुरपि,—

"सभासु देव सकीसु यशे राज-ग्रहेषु स ।
नमस्कारं प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्नाभिवादयेत्"—इति ।
गुर्वादेक्पसंग्रहणमादः गौतमः,—"गुराः पादोपसंग्रहणं प्रातः"—
इति । गुरुरचासार्थः । यतः स एवार,—"माद-पित्र-तद्वस्नूनां पूर्वजातानां विद्या-गुरूषां तदुक्षणाद्यः" —इति । उपसंग्रहण-सच्चणं समुराह,—

"व्यक्षस्त-पाणिमा कार्यमुपभंग्रणं गुरैा: ।

संदोन सवाः स्पृष्टको द्विणेन च द्विणः"—इति ।

गुरैा: सवा-द्विणौ पादौ सकीय-सवा-द्विणाभ्यां पाणिभ्यां स्पृष्टवा।
सौधायनाऽपि,—"त्रोत्रे संस्पृष्य मनः समाधायाधस्ताक्तान्योरापद्वामित्युपभंग्रहणभ्" । कुर्यादिति भेषः । एतस गुरू-प्रतीनामपि
कार्यम्। तथा च मनुः,—

"शुक्वत् प्रतिपूज्याः खुः सवर्षा गुक्-योषितः । श्रमवर्षास्तु सम्यूज्याः प्रत्युत्यानाभिभाषणेः ॥ श्रात्भार्थोपसंयाद्या सवर्षाऽद्यन्यद्यपि । विप्रोक्ष स्रूपसंयाद्या श्राति-सम्बन्धि-योषितः"—रित ।

<sup>\*</sup> गुर्व्वादी तु पूर्व्वमृषसंग्रहणमाद्य,— इति मृ॰ पुत्तके पाठः।
† तद्गुक्ताधाभिवादयेत्, इति मृ॰ पुत्तके पाठः।

एवमविशेषेणीयसंग्रहणे प्राप्ते कचिद्यवादमाह सएव,—
"गुक्-पत्नी तु युवितनीभिवाद्येह पादयोः ।
पूर्ष-विश्वति-वर्षेण गुण-दोषौ विजानता ।
श्रभ्यञ्चनं स्नापनञ्च गाचेत्सादनमेवच ।

गुद-पत्था न कार्थाणि केशानाञ्च प्रसाधनम्"--इति ।

किना हैं तच कर्त्त्र व्यासित्य पेचिते सएवा है,—

"कामन्तु गुद-पत्नीनां युवतीनां युवा शुवि ।

विधिवदन्दनं कुर्यादसावहमिति शुवन् ।

विभोष्य पाद-ग्रहणमन्त्र श्वाभिवादनम् ।

गुद्द-दारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्तरन्"—द्दित ।

श्रभिवादने वर्ज्यानाइ श्रापसम्बः,— "न सापानदेष्टितशिरा श्रनव-दितं पाणिर्वाऽभिवादयोत"—इति ।

ग्रञ्जारेऽपि,—"नादकुश्च-इस्तोऽभिवादयेत् न भैच्यं चरत्र पुष्पात्र-इस्तो नाद्रुचिनं जपन्न देव-पित्र-कार्यः कुर्वन् न ग्रयानः"—इति। श्रापसम्मोऽपि,—"तथा विषम-गताय गुरवे नाभिवाद्यं तथाऽप्रय-तायाप्रयतस्य न प्रत्यभिवादयेत्? प्रतिवयसः स्त्रियः"—इति। तथाऽन्यन सएवाइ,—

"ममित्-पुष्य-कुशास्त्राम्न-म्हद्नाधत-पाणिकः।

<sup>\*</sup> गात्रोदाञ्चनमेवच,--इति ग्रा॰ पुत्तके पाठः।

<sup>†</sup> कविंकत,---इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> न पुष्पइस्तो,--हित मु॰ युस्तने पाठः।

<sup>§</sup> न प्रत्यभिवदेत्,—इति मृ॰ युक्तने पाठः ।

जपं होमञ्च कुर्वाणो नाभिवाद्यस्या दिजः"—इति"।
पाखण्डं पतितं वात्यं महापातिकनं ग्रठम्।
नास्तिकञ्च कतन्नञ्च नाभिवाद्यात् ं कथञ्चन ॥
धावन्तव प्रमन्तव मूत्रोचारकतं तथा।
भुञ्चानमातुरं नाहं नाभिवाद्यात् दिजोत्तमः॥
वमन्तं जृक्षमाणञ्च कुर्वतं दन्त-धावनम्।
श्वभयत-शिर्यञ्चेव स्नास्थनतं नाभिवाद्येत्॥
सुक्-पाणिकमविज्ञातमश्वतं रिपुमातुरम्।
वेगिनञ्च तपः-सतं कनिष्ठं नाभिवाद्येत्"॥

भातातपोऽपि,—

"खदक्यां स्वतिकां नारीं भर्त्तृष्टीं गर्भ-घातिनीम्। श्रभवाद्य दिजोभोद्दात् चिराचेण तु शुद्धाति" १ — दति। गुरोः पादोपसंग्रहणमित्युक्तं, तच कीदृश्यो गुरुरित्याग्रङ्काया माद्द मनुः,—

"निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुर्च्यते"।

याञ्चवस्कारेऽपि,-

<sup>\* &#</sup>x27;इति' शब्दोऽनाधिक इति प्रतिभाति, किन्तु सर्वेध्वेव पुस्तकेषु दर-स्वादित्तः।

<sup>ं</sup> माभिवादेत्, -- इति शः पुक्तके पाठः। एवं परच ।

<sup>।</sup> उन्मत्तं,—इति श्रा॰ पुस्तने पाठः ।

<sup>्</sup> बहाराचेया मध्यति, - इति मु॰ पुके पाठः।

"स गुक्यं: क्रियां क्रता वेदमसी प्रयक्कित"—इति ।
प्रधापनं विप्र-विषयं, निषेकादि-कर्मुः पर्व-साधारणम्। पित्रयितिरिकानामीपचारिकं गुक्तमाइ मनुः,—

"त्रन्धं वा बद्ध वा यस्य त्रुतस्वोपकरोति यः ।

तमपी ह गुर्हं विद्यात् श्रुते।पिकयया तथा"—दित ।
हारीतोऽपि,—

"खपथायः पिता छोडोश्राता चैव मधीपितः।

मातुनः यद्गुरस्त्राता मातामध-पितामधी॥
वर्ष-छोडः पिष्टव्यञ्च पुंखेते गुरवः स्थताः।

माता मातामधी गुर्वी पितुमातुः महोदराः।

यश्रूः पितामधी छोडा धाची च गुरवः स्त्रियाम्" — दति।

यत्र, पित्र-मात्र-ग्रहणं तददेतेऽपि मान्याः, — दत्येतदर्थम्।

त्रतएवाइ सएव,—

"श्रनुवर्त्तनमेतेषां मनेत्राक्कायकर्षाभः"—इति । खाचाऽपि,—

"मातामहा मातुलस पिट्यः स्वाउरो गुरः।
पूर्वजः स्नातकस्वर्तिङ्मान्यास्ते गुरुवत्सदा ॥
मात्र-स्वसा मातुलानी स्वसूधाची पिट्ट-स्वसा ।
पितामही पिट्टय-स्त्री गुरु-स्त्री माट्टवसरेत्"—रति ।

मनुरपि,—

<sup>\*</sup> मुखनत् स्त्रियः, — इति मु॰ पुक्तके पाठः । † मातामची, — इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

"पितुर्भगिन्यां मातुश्व ज्यायस्यश्च स्वसर्यपि। मातवदृत्तिमानिष्ठेकाता ताभ्या गरोयसी। उपाध्यायाम् द्याचार्यः त्राचार्याणां गतं पिता। सरसम् पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते"—इति।

यत्तु,—

"दो गुरू पुरुषक्षेष्ठ पिता माता च धर्मतः। पिता गुरुतरखद्वनाता गुरुतरा तथा। तथोरपि पिता श्रेयान् वीज-प्राधान्य-दर्भनात्। श्रभावे वीजिनोमाता तदभावे तु पूर्वजः"।

इति पुराण वचनम्। तन्त्रिवेकादि-समस्त-संस्कार-पूर्वकाध्यापक-पित्त-विषयम्। ऋन्यथा, मातिव गरीयसीति वचनं विरुध्येत । तस्या-गरीयस्वसुपपादयति स्थासः,—

"भाषान् द्योदरखं या धला ग्रूलेः समाकुला।
ततोऽपि विविधेरुंखेः प्रस्थेत विमूर्च्चिता।
प्राणिरपि प्रियान् पुत्रान् मन्यते सत-वत्सला।
कस्तस्यानिष्कृतिं कर्नुं ग्रक्तोवर्ष-ग्रतेरपि"—इति।

"खपाथायान् द्रप्राचार्यः"—इति यदुकं, तत्रोपाथायाचार्य-

योर्कचणमाद मन्:,-

"एकदेशन्त वेदस्य वेदाङ्गान्यश्वा पुनः। योऽधापयति बच्चर्यभुपाध्यायः स उच्यते॥ उपनीय तु यः शिखं वेदमधापयेद्वितः।

<sup>\*</sup> बेदबा, - इति मु॰ युक्तके पाठः।

सकत्यं सरहस्य तमावार्थं प्रचवते''—इति ॥
श्वाचार्थे।ऽपि पित्नमावाद्यपेवधा गरीयानेव : तदाइ सएक,—
"जत्पादक-ब्रह्मदाचोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता ।
ब्रह्म-जन्म हि विष्रस्य प्रेत्य चेह च ब्राश्वतम्''—इति ॥
यस्त वालोऽपि बद्धमध्यापयित, चे।ऽपि तस्य गरीयानिति सएवाइ,—

"वाले। ऽपि विप्रोटह्नस्य पिता भवति मन्तदः ।

प्रधापयामास पितृन् श्रिग्रं गृहित्सः कविः ॥

पुत्रका इति द्वावा ज्ञानेन परिग्रह्म तान् ।

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागत-मन्यवः ॥

देवास्तान् समेत्योचुर्न्यायं वः श्रिग्रं गृहक्तवान् ।

प्रज्ञोभवति वे वालः पिता भवति मन्तदः ॥

प्रज्ञोभवति वे वालः पिता भवति मन्तदः ॥

प्रज्ञोभवति वे वालः पितित्येत च मन्तदम् ।

व द्यावनिन पिलितैनं वन्तेन न वन्धुभिः ॥

प्रथ्ययक्षिरे धर्मा योऽनूचानः स ने। महान्' न ति ।

विक्राः — 'वाले ममान-वयि प्रधापके ग्रह्मदक्षित्रस्यः'

तया चं विष्णुः,—''वाले समान-वयि श्रध्यापके गुक्वदक्तियम''— इति । ऋंग्र-भ्रातर्थिप गुक्वदक्तितयमित्यभिद्धितं पुराणमारे,— ''ऋंग्रोभ्राता पित्र-समे। स्ते पितरि भ्रमुगः । कनिष्ठामं नमस्येग्न् सर्वे ऋन्दानुवर्त्तिनः। तमेव चोपन्नविग्न् यथैव पित्रन्तथा''—इति ।

सन्दर्शि,---

"पित्वत् पासयेत् पुचान् ज्येष्ठोश्चाता यवीयमः।

<sup>\*</sup> क्तिन,—इति सु॰ युक्तके पाठः।

पुत्रवश्चापि वर्त्तेरन् यथैव पितरं तथा"—इति । परम-गुरावपि तथेत्यार सएव,—

"गुरार्ग्गो मिलिसिते गुर्वदृत्तिमास्रेत्"—इति । श्रासार्यानुज्ञामन्तरेण मातुलादीन् श्रममाय्त्ती नाभिवादयेदित्यास् सएवः —

"नचानिस्होगुरूणा स्वान् गुरूनिभवादयेत्"—इति ।

ममाहत्तस्य तु नानुज्ञाऽपेता । तदादापस्तम्यः,—"समाहत्तेन

सर्वे गुरव उपसंयाद्याः प्रोष्य च समागमे आचार्य-प्राचार्य
मन्तिपाते प्राचार्यसुपसंग्रह्याचार्यसुपजिघृतेत्"—इति । अभिवादनं

प्रशंसित सएव,—

"श्रभिवादन-ग्रीलस्य नित्यं रुद्धोपसेविनः। चलारि तस्य वर्डुन्ते ह्यायुः प्रज्ञा यश्रोवलम्"—इति ॥

॥ ।। दत्यभिवादन-प्रकरणस् ॥ ।॥

# त्रय दितीयभाग- क्रत्यमुच्यते ।

तव दचः,—

''दितीये च तथा भागे वेदास्थाचा विधीयते" - इति । कुर्मापुराणम्, --

<sup>\*</sup> समागते,--इति ग्रा॰ स॰ पुन्तकयाः पाठः।

<sup>ं</sup> ख्रष्ट दितीयभागमृत्यमुच्यते,—इत्यतः यूर्व्वं, वेदाभ्यासमाधनिर्योयः— इत्यधिकं मृ॰ पुन्तके ।

"वेदाभ्यामं ततः कुर्यात् प्रयत्नाक्किति दिजः। जिपेद्धापयेक्कियान् धार्येदै विच र्येत्॥ श्रवेचेत च शास्त्राणि धर्कादीनि दिजात्तम"—इति।

बेदाभ्याचं प्रशंसति सनुः —

"वेदमेव ममभ्यखेत् तपस्त्रघा दिजोत्तमः। वेदाभ्याचादि विषय तपः परमिन्देशच्यते। च्छवि-देव-मनुष्याणां वेदश्चनुः मनातनम्"—इति।

वासाऽपि,~

"नान्योज्ञापयते धर्मा वेदादेव म निर्वभी ।
तस्मात् मर्ज्ज-प्रयक्षेन धर्मार्थं वेदमात्रयेत्' - इति ॥
याज्ञवक्योऽपिः --

"यज्ञानां तपमाञ्चेव ग्रुभानाञ्चेव कर्मणाम्। वेदएव दिजातीनां निश्रेयस-करः परः"॥ तथा, वेद-विद्यीनस्य सर्ज-क्रिया-वैक्षन्यं मनुर्द्भयिति,— "यथा षण्डे।ऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला। यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः"—इति। श्रिसन्नेव भागे क्रत्यान्तरमाद्द गर्गः,— "मित्-पृष्य-कुग्रादीनां स कालः समुदाद्धतः"—इति।

<sup>\*</sup> अम्मादींख,--रित मु॰ युन्तके पाठः।

# श्रय तृतीय-भाग-कर्तव्यम्\*।

तत्र द्घः,—

"तियिव तथा भागे पेष्य-वर्गार्थ-साधनम्"--इति। कूर्मापुराणम् —

"उपेयादीश्वरञ्चाय योग-चेमार्थ-सिद्धये । साधयेदिविधानर्थान् कुटुम्बार्थं ततोदिजः"—इति । पाय-वर्गश्च दचेण दर्शितः,—

"माता पिता गुरुभार्था प्रजा दीनः समात्रितः। ग्रभ्यागतोऽतिथिश्वाग्निः पोष्यवर्गे खदाह्नतः"—इति। एतच धन-मधिनं यथादृत्ति कार्थम्। तथाऽऽह मनुः—

''याचा-माच-प्रसिद्धार्थं स्तैः कर्माभिरगहितैः।

श्रक्षेत्रेन ग्रारीरस्य कुर्वीत धन-सञ्चयम्'-- इति।

म्रगहितानि कर्माणि मध्यापनादीनि। तानि च निरूपितानि। मनु, ब्राह्मणस्वैनेतानि कर्माणि न चिचय-विशोः। तदाइ मनुः,—

"चयोधर्मा निवर्नेरन् ब्राह्मणात् चित्रयम् प्रति । श्रध्यापनं याजनस हतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ वैद्यं प्रति तथैवेते निवर्नेरित्रिति स्थितिः"—इति ।

त्रती म तयोरधापनादिरक्जनापायः । वाढं, त्रतएवोपायानारं तेनवौकम्,—

''श्रस्तास्त्रस्त्रं चत्रख विषक्-पग्छ-कृषिर्विशः"—इति । विषक् वाणित्यं, पग्रः पग्रः-पालनम् । याज्ञवस्कोऽपि,—

असात् पूर्वें, 'अर्जनप्रकरताम्'— इत्यधिकः पाठः मु॰ पुक्तके ।

"प्रधानं चित्रिये कर्म प्रजानां परिपासनम् । कुसीद-क्रवि-वाणिच्यं पाग्रुपाच्यं निगः स्मतम्"—दित । खपायान्तराष्ट्रास् मनुः,—

> "सप्त वित्तागमाधम्मीदायोताभः क्रयोजयः। प्रयोगः कर्भयोगञ्च सत्-प्रतिग्रह एवच"—इति।

दायोऽन्वयागतं धनं, लाभोनिधि-दर्भनम्। दाय-लाभ-कया-न्वयागताञ्चतुर्णां, जयः चित्रयस्त्रेव। प्रयोगो वृद्धार्थं धन-प्रदानम्, कर्मयोगः कृषि-वाणिज्यम्। प्रयोग-कर्मयोगौ वैश्वस्त्रेव। सत्-प्रतिग्रद्देव। कूर्मपुराणेऽपि,—

> "दिविधन्तु ग्रही होयः साधकञ्चाणसाधकः । श्रधापनं याजनञ्च पूर्वस्थाद्धः प्रतिग्रहम् । श्रिक्षोष्ठसेनाणुपादद्याद् ग्रहस्यः साधकः स्मृतः । श्रसाधकन्तु यः प्रोक्ता ग्रहस्थाश्रम-संस्थितः ॥ श्रिक्षोच्छे तस्य कथिते दे दृत्ती परमार्षिभः । श्रम्यतिनापि जीवेत स्तेन प्रस्तेन वा ॥ श्रम्याचितं स्थादस्तं स्तं भैवन्तु याचितम्"—इति ।

### मनुरपि,--

"स्तास्ताभ्यां जीवेत स्तेन प्रस्तेन वा। सत्यानृताभ्यामिया न य-दत्या कथचन॥ भ्रतमुञ्क्षिलं ज्ञेयमस्तं स्वादयाचितम्। स्तन्तु याचितं प्रोतं प्रस्तं कर्षणं स्रतम्। सत्यानृतन्तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते॥ सेवा श्व-रित्तिविखाता तसान्तां परिवर्ज्जयेत्'—रित ।
पतित-परित्यक्तैककणोपादानमुञ्दः, श्वास्त्रादेर्निपतित-परित्यकवन्तरी-ग्रदणं शिलम्। याज्ञवल्क्योऽपि,—

"कूपूर्ल-कुन्धी-धान्यो वा च्याहिकाऽश्वस्तनाऽपिवा । जीवेदाऽपि शिलोच्छेन श्रेयानेषां परः परः"-इति ॥

कुपूर्लं केष्ठकं; तद्गरित-धान्य-षञ्चेता कुपूर्ल-धान्यः, श्राह-पर्याप्त-धान्य-षञ्चेता त्याहिकः, न श्रम्लन-चिन्ताऽप्यस्तीत्यश्रस्तनः सद्यः सम्पादक इत्यर्थः । एतेषां श्रश्रस्तनान्तानां उत्तर्थोमनुनेक्ताः वेदिनव्याः । तथाऽऽह,—

> "घट्कमैकाभवत्येषां त्रिभिरत्यः प्रवर्तते । दाभ्यामेकञ्चतुर्थसु ब्रह्म-मनेण जीव्यते"-इति ।

श्रयमर्थः ; एकः कुप्रस्त-धान्यायाजनादि-षट्-कर्मा भवेत, श्रत्या दिनीयः कुभी-धान्यो याजनाध्यापनप्रतिग्रहेर्वर्त्तेत, एकसृती-यस्यादिकः प्रतिग्रहेतराभ्याः, चतुर्थस्त्रयस्त्रेनात्रह्मसत्रेणाध्यापनेन जीव्यते,—इत्यर्थः । प्रह्रहिनस्त्रग्रनमा दर्शिता,—

"ग्रूह्रस्य दिज-ग्रुष्ट्रशा सर्व-ग्रिन्यानि वाऽपिच। विक्रयः सर्ववस्त्रनां ग्रुह्रकर्मीत्यदाच्च्तम्'-दित। याज्ञवस्त्योऽपि,-

"ग्रुष्ट्रस्य दिज-ग्रुश्रूषा तयाऽजीवन् विषयावेत्। श्विन्येवी विविधेजीवेट् दिजाति-दितमाचरन्"—दिति। श्वजीवित्रिति केदः। हारीतोऽपि,—"ग्रुष्ट्रस्य धर्मी दिजाति-ग्रुश्रूषा-ऽपवर्जनं कलवादि-पोषणं कर्षणं पग्रु-पालनं भारोदहन-पण्य- यावहार-चित्रकर्म-नृत्य-गीत-वेणु-वीणा-स्ट्रङ्ग-वादनानि"-इति।
श्रय चतुर्थे भागे कर्त्त्रयमुख्यते। तच दचः,—
"चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं स्ट्रमाहरेत्"—इति।
मध्याह्र-स्नान-विधिख प्रसङ्गात् पूर्वमेव निरुपितः।

# श्रय ब्रह्मयज्ञ-विधिः।

तस्य खरूपं तैत्तिरीय-ब्राह्मणे दर्भितम्,—"यन् खाध्यायमधी-घीतैकामण्युचं यजुः साम वा तत् ब्रह्मयज्ञः सन्तिष्ठते"—इति । जिङ्गपुराणेऽपि,—

"स्व-प्राखाऽध्ययनं विप्र ब्रह्मयज्ञ इति स्रतः"—इति । तस्य कालमाइ ष्ट्रहस्पतिः,—

"स धावाक् तर्पणात् कार्यः पश्चादा प्रातराक्ठतेः । वैश्वदेवावधाने वा नान्यदा तु निमित्ततः"—इति । श्रव, वैश्वदेव-श्रव्देन मनुष्ययज्ञानां कर्मा विवच्यते ।यतः कूर्मापुराणे-ऽभिहितम् —

"यदि खात्तर्पणादर्जाक् ब्रह्मयज्ञः छतीन हि।

छता मनुष्य-यज्ञन्तु ततः खाध्यायमाचरेत्"—इति।

श्रुतिश्च दिग्देश-कालानाइ,—"ब्रह्मयज्ञेन यन्त्यमाणः प्राचां
दिशि ग्रामादच्छदिर्दर्श उदीचां प्रागुदीचां वोदितश्चादित्ये"—
इति। श्रच्छदिर्दर्श इत्यनेन श्रन्देन देश-विशेषोलचितः। छदिग्रिहाच्छादनं हण-कटादि, यत्र न दृश्यते तत्रेत्यर्थः। उदिते श्चादित्ये,

-द्रायनेन सुर्थोदयात् प्राचीनं कालं निषधयति, न तदयाननार्थं विधीयते, तस्य हाम-कालवात्। मनुर्पि देशादीतिकर्त्तव्यतामादः, -

"त्रपां सभीपे नियतो नैत्यिकं विधिमाखितः।

याविवोमभाधीयीत गलाऽरण्यं यमाहितः" - इति।

उपनीतादीतिकर्त्तवातां श्रुतिराह,—"दिविणत उपनीयोपित्य हस्तावनिन्य निरावामेत् दिःपरिम्टन्य मङ्गदुपसृथ्य थिरश्चकृषी नामिने श्रोने हृदयमालभ्य"—इति। "दर्भाणां महदुपसीयोपम्यं कृता प्रागामीनः खाध्यायमधीयोत"—इति च। "दिविणात्तरौ पाणी पादौ कृता मपित्रवानोमिति प्रतिपद्यते"—इति च। "नीनेन प्रायुङ्ग भ्रमुंतः खर्" इति च। "श्रय मानिनीं गायनीं निरनाह पक्की- उर्द्धक्योननानम्"—इति च। "श्रय मानिनीं गायनीं निरनाह पक्की- उर्द्धक्योननानम्"—इति च। "श्रामे मनमा खाध्यायमधीयीत दिना नक्त याने- दिति च। "हत्तायौच श्राक्केय उत्तर्णवेन उत्त वाची- दित्रकृत अञ्चतासीन उत्त श्रयानीऽधीयीतेन खाध्यायम्"—इति च। "मधन्दिने प्रवलमधीयोत"—इति च। "नमे। अञ्चले—इति परिधानीयां निरनाहाप उपस्थ्य ग्रहानेति ततो यित्विञ्चिद्दराति मा दिन्छणा"—इति च। दिन्छतः प्रदिच्छां कृत्वेत्यर्थः। तथाच योगियाजनस्त्यः,—

"प्रदक्षिणं समाहत्य नमस्त्रत्योपिवश्य च । दर्भेषु दर्भ-पाणिभ्यां संहताभ्यां कतास्त्रस्तिः॥ खाध्यायन्तु यथाप्रिक ब्रह्मयज्ञार्यमाचरेत्"—दित । भौनकस्वितिकत्त्रीयान्तरमाह,—

'प्राणायामेर्दग्ध-दोषः ग्रुकाम्बर-धरः ग्रुचिः।

यथाविध्यपश्चाचन्य श्वारोडेहर्भ-संस्तरम् ॥ पविच-पाणिः क्रता तु उपन्यं दक्तिणोत्तरम्"—इति।

खदाइत-श्रुतौ, महद्पस्पृश्चेत्यस्थानन्तरं, सयं पाणिं पादौ
प्रोकेदित्यध्याद्दर्भयम्, उत्तरिक्षान् फल-वाक्ये तथाऽनुक्रमणात्। "यत् विराचामेत्—इति, तेन स्टचः प्रीणाति, यद् द्विः परिम्हजति तेन यजूषि, यत् सहद्पस्पृश्चिति तेन सामानि, यत् सयं पाणिं पादौ प्रोचिति यक्तिरञ्ज्वचुषी नासिके श्रोचे इदयमालभते तेनाय-वाङ्गिरसा बाह्मणानीतिहासान् पुराणानि कन्पान् गाया नाराशंसीः प्रीणाति"—इति।

दर्भाणामित्यादिशृत्यर्थः शौननेन दर्शितः,—"प्राम्वोदग्वा या-मानिष्कृत्यापत्रापुत्य ग्रज्ञी देशे यज्ञोपत्रीत्याचम्याक्रिन्नवासा दर्भाणां महद्पसीर्थं प्राक्कृतानान्तेषु प्राद्मुख उपविग्शोपस्थं इत्वा दिचिणोत्तरौ पाणी पादौ मन्धाय पित्रचत्रन्तौ द्यात्राष्ट्रिय्योः सन्धि-मीचमाणः मंमीन्य वा यथायुक्तमात्मानं मन्येत तथायुक्ता-प्रधीयीत स्वाध्यायं, मनमाधीयीत, उत वा दिशा नकं वा तिष्टन् अजनामीनः श्रयाना वा" । मर्क्या स्वाध्यायमधीयतेत मलङ्गा-शक्त्या प्रधानं पित्याच्यमित्यर्थः । अञ्चयज्ञे जप्यं श्राश्चमेधिके दिश्चतम्,—

> ''वेदमादी समारम्य तथोपर्युपरि क्रमात्। यद्धीतात्वरं मत्या तत् स्वाध्यायः प्रचलते ॥ च्चचं वाऽय यजुर्वाऽपि मामाधर्वमयापि वा। इतिहाम-पुराणानि यथामिक न हापयेत्'' - इति ।

याञ्चवस्काोऽपि,-

"वेदाचर्र्यपुराणानि चेतिहामानि मिततः। जपयज्ञ-प्रसिद्धार्थं विद्यामाध्यात्मिकीं जपेत्"—इति। यहणाध्ययनवत् ब्रह्मयज्ञाध्ययनस्थानध्याय-दिनेषु परित्याग-प्राप्ती

मनुराह,-

"वेदोपकरणे चैव खाधाये चैव नैत्यिके। नानुरोधोऽस्यनधाये होम-मन्त्रेषु चैव हि॥ नैत्यिके नास्यनधायो ब्रह्म-मवं हि तत् स्रतम्। ब्रह्माइति-इतं पुण्य-मनधाय-वषट्कतम्" – दति।

मह्मवैवाङिति-द्रव्यन्तेन इतम् । श्रधीयते,—दत्यद्यथायो याश्यादि-मन्त्र-समूदः, तेन \* वषट्कारेण च महितं इतम् । यतोनास्यनध्यायः, श्रतएव श्रुतिरनध्याय-विभेषाननृद्य तेषु जपं प्रश्रांग,—'यएवं विद्दा-नमेचे वर्षति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्पूर्ज्ञति पवमाने वायावमावा-स्थायां स्वाध्यायमधीते तपएव तत् तप्यते तपोद्य स्वाध्यायः"—इति ।

तेष्यनधायेष्यन्यमेव पठनीयम्। तदाइपपत्तमः—"श्रय यदि वातोवाथात् सानथेदा विद्याति वा तयाऽवस्पूर्ज्ञदेकाष्ट्रयमेकं वा यजुरेकं वा सामाभिव्यादरेत्"—दित । श्रात्म-देशयोरश्रुचित्रे ब्रह्मयञ्चोवर्ज्ञनीयः। तथाच श्रुतिः,—"तस्य वा एतस्य यञ्चस्य द्वावनधायौ पदातमाऽश्रुचिर्यदेशः"—दित । ब्रह्मयञ्चे प्रशंमित श्रुतिः,—"उत्तमं नाकमधिरे।इति उत्तमः समानानां भवति यावन्तं इ वादमां वित्तस्य पूर्णां ददत् स्वर्ग-लोकं जयित तावन्तं स्वोकं अयित

<sup>\*</sup> तेन इतेन,-इति ग्रा॰ स॰ युक्तकवाः पाउः।

भ्रयांसं वाचय वाप पुनर्हत्युं जयति ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति"— इति । याज्ञवस्कोऽपि,—

"यं यं ऋतुमधीयीत तस्य तस्याषुयात् फलम्" - इति । वित्त-पूर्ण-पृथिवी-दानस्य फलमञ्जुते - इति । ॥०॥ इति ब्रह्मयश्च-प्रकरणम्॥०॥

### श्रय तर्पण-विधिः।

तय विशिष्टः,---

"सक्-सामायर्व-वेदोक्तान् जप्य-मन्त्रान् यर्जूषि च। अश्चा चैवं \* ततः कुर्याद्देविषं-पित्त-तर्पणम्"—इति।

वहस्यतिर्पि,---

"ब्रह्मयज्ञ-प्रसिद्धार्थं विद्याचाध्यात्मिकीं जयेत्। जप्ताऽच प्रणवं वाऽपि नतस्तर्पणमाचरेत्"—इति। विष्णुपुराणऽपि,—

"ग्रुचि-वस्त-धरः स्नातो देवर्षि-पित्त-तर्पणम् ।
तेषामेव दि तीर्थेन कुर्व्वीत सुसमाहितः॥
चिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्क्वयेत्।
श्रयर्षीणां यथान्यायं सङ्खापि प्रजापतेः॥
पितृणां प्रीणनार्थाय चिरपः पृथिवीपते"—इति।

<sup>\*</sup> जिपित्वेवं,—इति सु॰ पुन्तको पाठः।

<sup>ं</sup> चापि इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>।</sup> दिरपः, - इति सी॰ ग्रा॰ पुक्तकये।ः पाठः।

वास:,--

"एकैकमञ्जलिं देवा दौ दौ तु जनकादयः"। ऋर्चनितं पितरस्त्रीस्त्रीम् स्त्रियसैकैकमञ्जलिम्"-इति । त्राग्रेयपुराणेऽपि,—

> "प्रागगेषु सुरांसर्पेनानुव्यांस्वेत मध्यतः। पित्वंस्त दत्तिणागेषु चैक-दि-चि-जसाझसीन्"—दति।

श्वन, श्रम्भालि-मञ्जा यथाशाखं व्यवतिष्ठते। यत्र शाखायां न मञ्जानियमः श्रुतः, तत्र विकल्पः। तत्रैव ब्रह्मस्य च-विन्याम-विश्रेषो-दर्शितः,—

"सक्षेन दैव-कार्याणि वासेन पित-तर्पणम्। निवीतेन सनुष्यानां तर्पणं संविधीयते"—इति। सक्षेने।पवीतेन, वासेन प्राचीनावीतेन,—इत्यर्थः। तथाच प्रक्ल-िल-खितौ,—"उमान्यामपि इस्तान्यां प्राङ्मुखो यञ्चोपवीती प्रागगैः कुणैर्देवता-तर्पणं दैव-तीर्थेन कुर्यात्"—इति। विष्पुरपि,—

"ततः कला निवीतन्तु यज्ञस्वमतन्त्रतः। प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यांस्तर्पयेत् एथक्"—इति। बौधायनः,—"त्रथ द्विणतः प्राचीनावीती पितृन् खधानमस्तर्प-यामि"—इत्यादि। यनु,—

> "उभाभ्यामि इस्ताभ्यामुद्कं यः प्रयच्छित । स मूढ़ोनरकं याति कालस्वमनाक्षिराः"—

<sup>\*</sup> ग्रनकादिषु,—इहि ग्रा॰ पुस्तके पाठः। † खन्नजिन,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

इति। व्याचपाद-वचनं, तच्छाद्वादि-विषयम्। त्रतएव कार्ष्णाकिनिः,— "श्राद्धे विवाद-काले च पाणिनैकेन दीयते। तर्पणे सभयेनैव विधिरेष पुरातनः"—इति।

एतच तर्पणं खलखेन नोदने कर्त्तयम्। तथाच गोभिलः,—
"नोदनेषु न पानेषु न कुद्धो नैकपाणिना।
नेगपतिष्ठति तत्त्रीयं यत्र भूमी प्रदीयते"—इति।

चतः खलखोभूमावेव तर्पणं कुर्वित, न जलादाविति। तथाच विष्णुः,—

"स्वले स्थिता जले यसु प्रयक्केटुदकं नरः। नेषितिष्ठति तदारि पितृणां तित्ररर्थकम्"-इति। श्रव विशेषमाइ दारीतः,—

> ''विस्ति वसनं ग्रुष्कं साले विसीर्ण-विदिष्ठि । विधि श्रस्तर्पणं सुर्यात्र पाचेषु कदाचन ॥ पाचादा असमादाय ग्रुभे पाचान्तरे चिपेत् । अस-पूर्णेऽधवा गर्ने म स्थले तु विविद्यि । केश-भसा-तुषाङ्गार-कष्टकास्थि-समासुसम्॥ भवेत्राद्यीतलं यसादिद्धाऽऽसर्षं ततः"—इति ।

यतु कार्थाजिनिनातम्,—

''देवतान' पितृणाच जले दद्याक्यसाम्म सिम्''—रति। तद्ग्रुचि-स्थस-विषयम् । तदाच विष्णुः,—

"यत्राष्ट्रित खलं वा स्वादुदके देवता-पित्हन्। तर्पयेनु यथाकाममधु सर्वे प्रतिष्ठितम्"—इति। पाच-विशेषमाइ पितामइ:,-

''हेम-रूपमयं पात्रं तास-कांस्थ-ससुद्धवस्। पित्रणां तर्पणे पात्रं स्टएसयन्तु परित्यजेत्"-इति॥ मरीचिः,-

"सौवर्षेन च पाचेण ताम-इत्यमधेन च"। श्रीड्रम्बरेण विन्नेन पितृणां दत्तमचयम्"— इति । रित्र-इस्तेन न कुर्थादित्याच सएव,—

> "विना रूप-सुवर्षेन विना ताम तिसेसया!। विना मन्त्रेस दर्भेस पित्रणां नेापतिष्ठते"—इति।

स्रत्यनारे च-

"खद्ग-मोक्तिक-इस्तेन कर्त्त्वां पित्त-तर्पणम्।
मिण-काञ्चन-दर्भेन्दां न ग्रूत्वेन किदाचन"—इति॥
न चाच ममुख्यानापि सम-विकस्प इत्यभिष्रेत्य मरीचिराइ,—
"तिसानामणभावे तु सुवर्ण-रजतान्वितम्।
तदभावे निषिचेत्तु दर्भेर्मन्त्रेण वा पुनः"—इति॥
तिस-परणे तु विशेषमाइ योगियाज्ञवल्काः,—
"यद्यहुतं निषिञ्चेत्तु तिसान् संमिश्रयेक्तले।
श्रतोऽन्यथा तु स्थेन तिसा ग्राह्या विचन्नणैः"—इति।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> तामकांस्थमयेन वा,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

वट्नेन, इति द्वाः पुक्तने पाठः।

<sup>।</sup> ताममयस्त्रचा,--रित मु॰ पुस्तके याठः।

<sup>🦠</sup> खुळ्लेस, --- इति सु॰ मुस्तने पाठः।

एतदकोमक-प्रदेशिभिप्रायम् । तथात्र देवकः,—

''रीम-पंद्यान् तिलान् कता यसु तर्पयते पित्वन् ।

पितरस्तर्पितास्तेन द्धिरेण मलेन त्र"—इति ।

वर्ण-भेदेन तिलानां विनियोग-विशेषं दर्भयति सएव,—

''ग्रुक्तेस्त तर्पयदेवान् मनुष्यान् भवकीस्तिलैः ।

पित्वन् सन्तर्पयत् कृष्णे स्तर्पयत् सर्व्या दिज"—इति ।

तृर्मापुराणेऽपि, देविषि-पित्व-तर्पणे विशेषोद्धितः,—

'देवान् ब्रह्मस्वीस्ति तर्पयदेक्तोदकैः ।

पित्वन् भत्त्या तिलेः कृष्णेः स्व-स्त्रनोक्त-विधानतः"—इति ।

तिष्यादि-विशेषण तिल-तर्पणं निषेधयति,—

'सप्तम्यां रिववारे च यदे जन्मदिने तथा ।

सत्य-पुत्र-कलवार्थी न कुर्थात्तिस्न-तर्पणम्"—इति ।

पुराणेऽपि,—

"पचयोरभयो राजम् सप्तम्यां निश्चि सन्धयोः। वित्त-पुच-कस्त्रार्थी तिसान् पसस्य वर्क्षयेत्"—इति। सौधायने।ऽपि.—

> "न जीवत्-पित्नः क्रणेसिकेस्वर्पणमाचरेत्। सप्तम्यां रिववारे च जनार्कदिवसेषु च॥ ग्रहे निषिद्धं सतिसं तर्पणं तदि हिर्भवेत्। विवाहे चोपनयने चौसे सति यथाक्रमम्॥

<sup>\*</sup> ग्रहे, -- इति से। अर शा पुक्तकेषु पाठः। रवं परत्र।

वर्षमही तदर्भम वर्ज्जयेत् तिस-तर्घणम्।
तिथि-तीर्थ-विभ्रेषेषु कार्यः प्रेतेषु सर्वदाः - इति ।
तर्पणीयाम् दर्भयति सत्यन्नतः, -"कलोपवीती देवेभ्ये। निवीती च भवेन्ततः।

"कलापवाता दवस्थानवाता च भवन्ततः।

मनुष्यां स्तर्पेयद्भात्रा अह्म-पुचानृषीं स्तर्था।

प्रपम्यं ततः कला स्थं जाम्बाच्य स्तत्वे॥

दर्भपाणिस्त विधिना प्रेतान् सन्तर्पयन्ततः"॥

#### योगियाश्चवस्यः,-

"ब्रह्माणं तर्पयेत् पूर्वे विष्णुं सद्धं प्रजापितम्।
वेदान् कन्दांभि देवांश्व स्वपेश्विव तपोधनान्॥
प्रावार्यांश्वेव गत्र्यकीनाचार्य-तनयांस्वया ।
संवस्यरं सावयवं देवीरप्रसस्सया ॥
तया देवान् गगान्नागान् सागरान् पर्वतानिप ।
सरितोऽय मनुष्यांश्व यचान् रचांधि चैव हि ॥
पिण्राचांश्व सुपर्श्वांश्व भूतान्यय पृष्टुंस्त्वया ।
वनप्रतीनेषधींश्व भूतग्रामांश्वतुर्विधान्॥
स्थं जानुं ततोऽत्राच्य पाणिभ्यां दिच्लामुखः।
तिक्षद्विस्तर्यन्त्रेः सर्वान् पित्रगणांस्त्या ॥
मातामसंश्व सततं श्रद्धया तर्पयेत् दिज"—दित ।
प्रोनकाऽपि,—"श्रक्षिविष्णुः प्रजापितः"—हत्यादि । यजुःशाखनान्तु काण्डर्षि-तर्पणमुक्तम्,—

"त्रय काण्ड-स्वांनेतानुदकाञ्चलिभः ग्रुचिः।

श्रययः" तर्पयेश्रियं मन्त्रेणैवाष्ट-नामभिः ॥ पित्र-तर्पणं प्रकृत्य पैठीनसिः,—

"त्रपषयं ततः क्रता स्थिता च पित्रदिक्षृषः ।
पितृन् दियानदियांश्च पित्र-तीर्थेन तर्पयेत्"—इति ।
दियाः वस्-सद्रादित्याः त्रित्याः पित्रादयः । योगियाज्ञवस्काः,—
"वस्रन् स्ट्रान् तथाऽऽदित्यान् ममस्कार्-समन्तिनान्"—इति ।
तर्पयेदिति शेषः । वस्रादीनां मामानि पैठीनिसना दर्शितानि,—

"भुवोधर्षश्च मानस्य त्रापश्चैवानिकोनसः।
प्रत्युवश्च प्रभातश्च वसवोऽष्टी प्रकीर्क्तिताः।
प्रजैकपादिहत्रप्रो विरूपाचोऽष्य रैवतः॥
प्रस्य बद्धरूपश्च श्चम्बकश्च सुरेश्वरः।
सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः।
एते हृद्राः समाख्याता एकाद्य सुरोक्तमाः।
प्रत्रोधाता भगः पूषा मिनोऽष्य वह्णोऽर्यमा॥
प्रदिशै विवलान् लष्टा च सविता विष्णुरेवच।
एते व दाद्यादित्या देवानां प्रवरामताः॥
एतेच दिव्याः पितरः पूच्याः सर्वे-प्रयत्नतः"।
ततः ख-पिनादींसार्ययेत्। तत्र प्रकारमाद्य पैठीनसिः,—

<sup>\*</sup> बाचलाः, -- इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> वस्ररूदादयः, — इति मृ॰ पुस्तके याठ ।

<sup>‡</sup> यमख, -- इति मृ॰ युक्तके याउः।

<sup>🦠</sup> व्यर्थि,--- हति मृ॰ युक्तको पाठः ।

"ख नाम-गोच-ग्रहणं पुरुषं पुरुषं प्रति । तिलेदिकाञ्चलोंस्त्रींस्त्रीनुचैरुचैर्वितिचिपेत्"।

योगिया ज्ञवल्काोऽपि,—

"सवर्षिभ्योजलं देशं" नामवर्षिभ्यएवच । गोच-नाम-खधाकारै स्तर्पयेदजुषूर्व्ययः"—इनि । नाम-यहर्षेऽपि विशेषमाइ श्रयकायनः ौ,—

"शर्मानं बाह्यणस्योकं वक्तानं चित्रयस्य च ।
गुप्तान्तं चेत्र वैग्यस्य दामान्तं प्रहण्जन्मनः॥
चतुर्णामपि वर्णानां पित्रणां पित्र-गोत्रतः।
पित्र-गोत्रं कुमागीणां ऊड़ानां भर्ते-गोत्रतः"—इति ।

पिल-तर्पणे कममाइ सत्यवतः,—

"पित्रभ्यः प्रत्यहं दद्यात्ततामात्रभ्य एवच । तता मानामद्यानाच पित्रव्यम्य स्तस्य च"—दति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"दद्यात् पैत्रेण तीर्धेन कामानन्यान् ग्रहणुख मे । मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरूपल्ये तथा नृप । गुरुवे मातुनादीनां स्त्रिध-मित्राय स्थुज"-दति ।

हारीताऽपि,—"पिचादीन् माचादीन् मातामद्दादीन् पित्रयां-सत्यत्नीर्चेष्ठभातंस्तत्पत्नीः मातुलादींसत्पत्नीः ग्रर्थाचार्योपाध्याया-दीन् सुद्दत्-सम्बन्धि-बास्थवान् द्रयात्रदात्रपेषकाग्णिसत्यत्नीय तपं-

<sup>\*</sup> सवर्षेभ्योऽञ्जलिर्देयः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः। विश्वायनः,—इति सु॰ पस्तके पाठः।

चेत्" - इति । जीविष्टिक-तर्पणे विशेषमाद योगियाज्ञस्काः,—
"कथवाडनलः पेनो यमश्चित्रार्यमा तथा ।
श्रिम्हान्ताः पेनमपाय तथा वर्षिषदे।ऽपि च ।
यदि खाज्जीविष्टिकस्तान् विद्याच तथा पितृन् ।
यभ्योवाऽपि पिता दद्यान्तेभ्योवाऽपि प्रदीयते ।
एतांखेव प्रमीतांख प्रमीत-पिटका दिजः"—इति ।

तर्पयेदितिशेषः । श्रवमानाञ्चलिमाह कात्यायनः,—
''पित्वंग्या मात्वंग्या ये चान्ये पितरेजनाः ।
मत्तरुदकमईन्ति ये तांग्लांग्लर्पयाम्यहम्''।

इत्यवसानाञ्चलिरिति । श्रादित्यपुराणेऽपि,—

"यत्र क्षत्रन संख्यानां जुन्नृष्णोपहतात्मनाम्।

तेषां दि दत्तमजयमिदमम् तिलीदकम्॥

ये मे कुले जुप्तपिण्डाः पुत्र-पौत्र-विवर्जिताः।

तेषान् दत्तमजयमिदमम् तिलीदकम्"—इति।

मत्यपुराणेऽपि,-

"येऽबात्थवा बात्थवा वा येऽन्यजनानि बात्थवाः ।

ते तिप्तमिखिलां यान्तु ये वा मने।ऽम्बृवाञ्किताः"—इति ।

विस्तरेण कर्तुमममर्थस्य मंत्रेषेण तर्पणस्रुकं विष्णुपुराणे,—

"न्ना-त्रह्म-सम्ब-पर्यन्तं जगनृष्यातिति त्रुवन् ।

विषेत् पयोऽब्बलीं चींन्तु कुर्यात् मंत्रेषतर्पणम्"—इति ।

यम-तर्पणन्तु वद्धमननोक्तम्,—

"प्रेते।स्व-चतुर्दस्यां कार्यन्तु यम-तर्पणम् ।

हाणाङ्गार-चतुर्दश्यामित कार्यं सदैव वा॥ यमाय धर्म-राजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्त्रताय कालाय सर्व-भृत-चयाय च॥ चैडिम्बराय दधाय नीलाय परमेष्टिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः"—इति।

नियमसु स्वन्दपुराणे निरूपितः,--

''दिचणाभिमुखोस्रला तिनैः मयं ममाहितः । दैवतीर्थेन देवलात्तिनैः प्रेताधिपाय च''—इति । एवं कुर्वतः फलमाइ यमः,—

"यत करन नदां दि साला क्रष्णचतुर्यमि । सन्तर्ण धर्माराजानं मुख्यते सर्व्यकिन्विषेः"—इति । माघ-गुरुक्काष्ट्रम्यां भीषातर्पणं कुर्यानदाइ व्यासः,—

> "प्रक्राष्ट्रम्यान्तु माघस्य दद्याद्वीयाय यो जलम्। सम्बद्धरकतं पापं तत्चणादेव नम्यति ॥ वैद्याप्रपद्य-गोचाय साङ्गृति-प्रवराय च । गङ्गापुचाय भीयाय प्रदास्थेऽहं तिलीदकम् । प्रपुचाय ददाम्येतत् सलिलं भीयावर्षाणे"—दिति ॥

तर्पण-प्रशंसा पुराणसारे दर्शिता,—

"एवं यः मर्ब्यस्तानि तर्पदेदन्वश्चं दिजः। स गच्छेत् परमं स्थानं तेजामूर्त्तिमनामयम्"-इति।

<sup>\* &#</sup>x27;समुचाय'--- इत्यर्डीन नारं, 'ग्रजायुचाय'-- इत्यर्डी दृश्यते मुझिता-तिरिक्त मुस्तकोषु।

श्रकरणे प्रत्यवायः पुराणे दर्शितः— "देवतास पित्वंसैव सुनीम् व यो न तर्पयेत्।

देवादीनामृणी भावा भरकं स त्रजत्यधः" - इति ।

याश्चवस्त्योऽपि,—

"नासिकाभावाद्यसांस्त न नर्पयित वै पितृन्। पिवन्ति देइ-निस्तावं पितराऽस्य जसार्थिनः"—इति। इारीताऽपि,—

"देवास पितरसैव काञ्चान्त गतिलास्त्रिलम्"। श्रद्ने तु निरागासे प्रतियान्ति यथागतम्"—इति । कात्यायने।ऽपि,—

> "क्रायां यशेक्क्रेक्सरतातपार्तः पयः पिपारः नुधितोऽलमत्रम् । बालोजनित्रीं जननी च बालं बोचित् पुमांसं पुरुषञ्च योवाम् ॥ तथा सर्वानि स्रताति स्थावगणि चराणि च । विप्राद्दकमिक्क्रिन्त सर्वेऽयुदक-काङ्किणः॥ तस्रात् सदेव कर्त्तव्यमकुर्वन्यदिनसा । युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन् विश्वमेतदिभक्तिं हि"—दिते ।

श्रव पिष्ट-गाचा,--

"ऋषि नः स कुले भ्रयाद्योगे।दद्याज्ञलाञ्चलिम् । नदीषु बञ्जतोयासु शीतलासु विशेषतः"—दति ।

<sup>\*</sup> सरिताजनम्, -- इति यां पुक्तके पाठः।

तर्पणानन्तरं वस्त-निष्पोडनं कर्नक्षम्। तदाइ योगियाञ्चवस्त्रः,—
"यावद्देवानृषीं श्रेव पितृं श्रापि न तर्पयेत्।
तावन्न पीडयेदस्तं योदि स्नातोभवेद्विजः॥
निष्पीडयित योविषः स्नान-वस्तमतर्णं च ।
निरामाः पितरे।यान्ति श्रापं दत्वा सुदाहणम्"—इति ।
निष्पीडनन्तु स्वले कार्यम्। तद्कं स्तृत्वन्तरे,—
"वस्त्रनिष्पीडितं तोयं श्राद्धे चोस्क्रिष्टभोजिनाम् ।
भागधेयं श्रुतिः प्राद्द तस्मान्तिष्पीडयेत् स्वले"—इति ।

विष्णुपुराणे,—

"श्राचम्य च तते। दद्यात् सृर्धाय मिललाञ्चलिम्। नमे। विक्वते ब्रह्मन् भास्तते विष्कृतेज्ञे । जगत्-मिवचे श्रुचये सविचे कर्मादायिने" — दित्र । ॥०॥ दित तर्पण-प्रकरणम्॥०॥

# श्रय देवार्चनम्।

इत्यं मूलवचनामुकानि तर्पणांतानि कर्माणि निरूपितानि। त्रथ, मूलवचनेकं क्रम-प्राप्तं देवतार्चनं निरूपते। तच, नृसिंइ-पुराणम्,—

सानवस्त्रमतर्पमम्, — इति भा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः ।

<sup>†</sup> बाद्धेचोच्चिस्भोजनम्, इति मु॰ पस्तने पाठः।

<sup>‡</sup> विद्यापुरासी,—इत्यारम्य, सतदन्ते।ग्रह्मः नास्ति सुदितातिरिक्त-पुन्तकेषु।

"जल-देवान् नमखात्य ततोगच्छेद्ग्यहं बुधः । पौरुषेण तु स्रकेन ततोविष्णुं समर्चयेत्"-इति।

त्राग्नेयपुराणे,—

"मन्त्रेवणाव-रोद्रेस्तु सावित्रैः प्रातिकेस्त्या । विष्णुं प्रजापितं वाऽपि प्रित्रं वा भास्करन्त्रथा ॥ तिस्क्रिर्श्वयेक्यन्त्रैः सर्व्यदेवान् समाहितः"—दित ।

कूर्मपुराणेऽपि,—

"ब्रह्माणं ग्रह्गरं सूर्यं तथैव मधुग्रदनम्। श्रम्यांश्वाभिमतान् देवान् भत्या चाकोधने।ऽत्वरः॥ स्वैर्मन्त्रेर्र्चयेक्तित्यं पत्रैः पृष्णेस्तथाऽम्बुभिः"—इति ।

सृत्यनारे,—

"श्रादित्यमन्निका विष्णुं गणनाधं महेश्वरम्"—हत्यादि । ध्विष्, पूर्वे मूलवचन-व्याख्याने पूजनीयोदेव । एकएवः—इति महता प्रबन्धेन प्रपश्चितं, तथापि दर्धन-भेदमाश्रित्य विष्णु-ग्रङ्ग-रादिमेदोपन्यामो १ न विरुद्धाते । दर्धनमेदश्च पुराणमारे वर्णितः,—

"ग्रेवञ्च वैष्णवं भातं सौरं वैनायकन्तया। स्कान्दञ्च भित्तमार्गस्य दर्भनानि षडेव हि"—इति॥ तत्र, वैष्णवदर्भनानुसारी पूजाकम श्राश्वमेधिके निरूपितः,—

<sup>\*</sup> शास्त्रविसाधा,—इति मृ॰ मुस्तके पाठः।

र्म स्वानारे-रत्यादिरेतदन्तायत्यः मुदितातिरिक्तपुस्तकेषु न दृश्यते।

<sup>🙏</sup> पूजनीयामहादेव,-इति मु॰ प्रक्तवे पाठः।

विष्णप्रद्वरादिभेदा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

"ग्रहण पाण्डव तस्त्र कंमर्चन-क्रममात्मनः।

स्वाण्डिले पदानं काला चाष्ट्रपनं मनिर्णकम्॥

स्वाण्डिले पदानं काला चाष्ट्रपनं मनिर्णकम्॥

स्वाण्डिले पदानं काला चाष्ट्रपनं मनिर्णकेम्॥

स्वाण्डिले स्वामन्त्र मेम स्वनेन वा पुनः॥

स्वाण्डिले मां ततस्त्र सिम्नर्चयीत विच्चणः॥

पुरुषञ्च ततः सत्यमच्युतञ्च युधिष्ठिर।

स्रानिरुष्ट्रच मां प्राञ्जेखानस्विदोजनाः॥

श्रम्ये लेवं विजानित्त मां राजन् पाञ्चराचिकाः।

वासुदेवञ्च राजेन्द्र सद्धर्षणम्यापि वा॥

प्रयुषञ्चानिरुष्ट्रच चतुर्मृत्तिं प्रच्छते।

एतास्वान्यास्व राजेन्द्र संज्ञा-भेदेन मूर्त्त्यः॥

विद्यन्धीन्तरा एवं मासेवं चार्चयेद्रधः"—इति।

#### चाग्रेयेऽपि,—

"श्चर्ननं सम्प्रवच्छामि विष्णोरमित-तेजसः। यहाला सुनयः सर्वे परं निर्वाणमाप्तृयः॥ श्चप्रद्भौ इदये सर्वे खण्डिले प्रतिमास च। प्रद्भतेषु इरेः सम्यग्चेनं सुनिभिः स्रतम्॥ श्रग्नौ क्रियावतां देवे। रवौ ‡ देवे। मनीविणाम्। प्रतिमाखन्यबुद्धीनां योगिनां इदये इरिः॥

<sup>•</sup> खन्धेयोवं,—इहि सु॰ मुक्तको पाठः।

<sup>ं</sup> विनाध्यातमपरानेव, - इति मु॰ पुक्तके राठः।

<sup>!</sup> दिवि, --- इति शां युक्त ने याउः।

तस मर्ज्ञगतलाच खण्डिले भावितातानाम्। चग्वेदे पौर्षं स्नामर्चितं गृह्यमुत्तमम्। श्रान्ष्यस्य स्नम्य चैष्टुभं तस्य देवता ॥ पुरुषोयोजगदीजम्हिवनारायणः स्टतः। प्रथमां विन्यसेदामे दितीयां दिखणे करे॥ वितीयां वामपादे तु चतुर्ची दिचिणे न्यमेत्। पञ्चमं वामजानौ तु षष्टीं वै द्विले न्यसेत्॥ यप्तमी वामकव्यान्तु ऋष्टमी दाचले तथा। नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं इदये तथा॥ एकादशीं कण्डमधे दादशीं वामबाइके। चयोदगों दिचेणे तु तथाऽऽस्थे तु चतुर्दभीम्॥ श्रह्णोः पञ्चदशीश्चैव विन्यसेसूर्द्वि षोडशीम्। यथा देहे तथा देवे न्यासं क्षता विधानतः ॥ न्यासेन तु भवेत् से।ऽपि खयमेव जनाईनः। एवं न्यामविधिं कला पञ्चाद्यागं समाचरेत्॥ पूर्वयाऽऽवाइयेद्देवमामनन् दितीयया । पाद्यं त्रतीयया चैव चतुर्थाऽर्थं प्रदापयेत्॥ पसम्याऽऽसमनं दद्यात् षद्या स्नानं ममाचरेत्। सप्तम्या तु ततोवाचे। ह्यष्टम्या चौपवीनकम्॥ नवम्या गन्धलेपना दशम्या पुष्पकन्तया। एकादस्या तथा धूपं दाइम्या दीपमेवच ॥ नैवेद्यन्त नथोदम्या नमकारे चतुई भी।

प्रदक्ति पश्चदशी खजने वोड़शी तथा।

ज्ञान वस्ते च नैवेशे दश्चादाचमनं तथा।

ज्ञान बोड़शिभर्मन्तैः बोड़शानस्य चाजनीः॥

पुनः बोड़शिभर्मन्तैर्दशात् पुत्र्याणि बोड़श।

तद्य मर्वे जिपेडूयः पौरुषं सृतस्त्रत्तमम्॥

प्रिचिरात् सिद्धिमाप्ताति होवमेत्र समाचरन्।॥

श्रीवरात् सित्रत्तिमान-मित्रिविष्टः।

नेयूरवान् कनक्षे कुण्डलवाम् किरीटी

हारी हिरण्सय-वपुर्धत-श्रद्ध-चक्रः"—इति।

बौधायने।ऽपि,—" श्रधाते। महापुरुषस्थाहरहः परिचर्या । विधि बाख्यास्थामः । स्नाला गुरिः गुरुषो देशे गे।मयेने।पलिप्य प्रति-क्रति क्रला फल पुष्पीर्वयासाभमर्वयेत् । यह पुष्पोदकेन महा-पुरुषमावाहयेत् । ॐस्टः पुरुषमावाह्यामि, ॐसुवः पुरुषमावा-पृरुषमावाहयेत् । ॐस्टः पुरुषमावाह्यामि, ॐसुवः पुरुषमावा-पृरुषमावाह्यामि, ॐसुवः पुरुषमावाह्यामि ॐ भूर्भुवःसुवः महापुरुषमा-वाह्यामीत्यावाह्य, श्रायातुः भगवान् महापुरुष दत्येतेन स्वाग-

<sup>\*</sup> श्रयने,—इति सु॰ पुष्तके पाठः।

<sup>ौ</sup> भगमासात्, — इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> समर्चयेत्, -- इति मु॰ गुन्तने पाठः।

<sup>§</sup> मनर,—इति मु॰ धृस्तने पाठः।

<sup>॥</sup> परिचर्चा, -- इति ग्रा॰ स॰ पुस्तकये। पाठः।

<sup>¶</sup> चल्त,--इति सु॰ मुक्तके।पाठः।

<sup>\*\*</sup> पुरुवमादाद्यामीत्यावादयेत् ,—हति स॰ से। शा॰ पुन्तकेषु पाठः।

तेनाभिनन्दति; खागतमध्ना भगवता महाप्रवस्त, भगवते मरापुरवायैतदासन \* मुपक्रुप्तमवास्थतां भगवन् महापुरविति, कूर्चे ददाति भगवताऽयं कूर्चादर्भमयस्तिवदुरितस्वर्षसं जुषखेत्यचाध-स्थानानि कन्पयत्यग्रतः प्रद्वाय कन्पयामि, परतञ्चकाय कन्पयामि, द्विणतो गदाये कल्पयामि, वामता वनमालाये कल्पयामि, पश्चिमतः श्रीवसाय कल्पयामि, गरुताते कल्पयामि, उत्तरतः श्रिय-कल्पयामि, सर्खत्ये कल्पयामि, पुश्ची कल्पयामि, तुश्ची कल्पयामि, त्रय साविच्या पाचमभिभन्त्य प्रचाल्य परिविच्याप त्रानीय सह पवित्रेणादित्यं दर्भयेदोमिति स्नानं, त्रीणि पदा विचक्रमद्ति पादं द्यात्, प्रणवेनार्धमय बाद्दतिभिर्निर्मात्वं वपोद्दोत्तरतोव-व्यक्षेनाय नम इत्ययेनं सापयत्यापे। हिष्ठामयो भुवः, -इति तिस्रिभः, त्रह्मयज्ञानं वामदेवाचा यजुः पवित्रेणेत्येताभिः षड्भिः स्नापयिता-ऽयाद्भिस्तर्पयति ; नेशवं नारायणं माधवं गोविन्हं विष्णुं मध्स्रदनं चिविकमं वामनं श्रीधरं इषीकेशं पद्मनामं दामोदरं तर्पथिला-ऽधैतानि <sup>†</sup> वस्त्रयज्ञापवीताचमनीयान्य्दनेन बाहतिभि र्वता, या इतिभिः प्रद्विणसुदकं परिषिचोदं विष्णुर्विवकमदित गर्भ दद्यात्, तदिष्णाः परमं पदमिति पृष्यं, दरावतीत्यचतान्, सावित्या धूपसुद्दीयखेति दीपं, देवस ला मवितुः प्रसवेश्विनोर्वाक्तभा पुष्णाइसाम्यां भगवते महापुरुषाय जुष्टं चरं निवेदयामीति नैवेद्य-

<sup>\*</sup> सागतमधुना भगवता महापुरुखीतदासन, - इति सु॰ पृन्तके पाठः।

क्षेत्रवं नारायमामित्यादि दामादरान्तं तपंथिताचीतानि, — इति मुक् मुक्तने पाठः।

मय केशवादिनामिर्भिदादश पुष्पानि दद्यात्। शङ्काय नमः, चकाय नमः, गदायै नमः, वनमाखायै नमः, श्रीवत्याय नमः, गदत्यते नमः, श्रिये नमः, परखत्यै नमः, पृश्चै नमः, तृश्चै नमः, न्दत्यविष्टिर्गन्ध-माखी श्रीह्मणानलङ्ग्य श्रयेनं स्थायज्ञःसामिः । सतुवन् श्रुवस्तं जिता पुरुषस्तं वाऽन्यांश्च वैष्णवात्मन्तानित्येके। अश्रभुंतः सुवरेम भगवते महापुरुषाय सरुमुदासयामीति सरुमुदास्थादास-नकाले अश्रः पुरुषसुदासथामि, अभुवः पुरुषसुदासयामि, असुवः पुरुषसुदासयामि, अभूभुंतःसुवः महापुरुषसुदासयामीत्यद्वास्य प्रयात् भगवान् महापुरुषोऽनेन हिवधा स्वताहिरः पुनर्गमनाय पुनः सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनेव्यप्समावाहन-विश्वजन-वर्काः। सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनेव्यप्समावाहन-विश्वजन-वर्काः। सन्दर्भनाय चेति। प्रतिमास्थानेनेव्यप्समावाहन-विश्वजन-वर्काः।

"न विष्णाराधनात् पृष्णं विद्यते कर्मा वैदिकम्।
तस्माहिनादी मध्याक्तेशै नित्यमाराधयद्धिरम्।
तिद्विष्णोरिति मन्त्रेण स्रक्षेन पृश्वेण च।
नैताभ्यां महायोमन्त्रो वेदेषूत्रञ्चतुर्श्विण"—इति।
एवं वैष्णाधदर्भनानुमारि-पूजा ज्ञातव्या।

"श्रथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम्।

<sup>\*</sup> जन्धपुष्पे,--इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>†</sup> ऋग्यजुःसामाथर्वभिः, — इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> प्रतिमादिस्थानेष्वप्रयावावाद्दनविसर्जनवर्जं,--- इति सु॰ गुन्तके पाठः।

<sup>§</sup> तस्मादनादिमध्यानां,—इति ग्रा॰ युक्तको पाठः ।

प्राराधयेत् महादेवं भाव-पूतो महेश्वरम् ।

भन्तेण हर्न्नायव्या प्रणवेणायवा एनः ॥

रैप्रानेनायवा रे।द्रेक्त्यम्बनेन समाहितः ।

पृष्येः पर्वरणाद्धिवा चन्दनाधैर्महेश्वरम् ।

तथानमः प्रिवायेति मन्त्रेणानेन वा यजेत्॥

नमस्कुर्यात्राहादेवन्द्रतं सत्यमितीश्वरम् ।

निवेदयीत चात्मानं यो ब्रह्माणमितीश्वरम् ॥

प्रदक्षिणं दिजः कुर्यान् पञ्च ब्रह्माण वा जपेत् ।

ध्यायीत देवमीणानं योम-मध्य-गतं भिवम्"—इति ।

बौधायनोऽपि,—"श्रधातो महादेवसाहरहः परिचर्या-विधिं खाखास्थामः । स्नाला ग्रुचौ देग्रे गोमयेने।पितिष्य प्रतिकृतिं कृता-ऽत्तत-पृष्पैर्यथासाममर्चयेत् । सह पृष्पोदकेन महादेवमावाहयेत् । ॐक्षमंहादेवमावाहयामि, ॐक्षमं महादेवमावाहयामि, ॐसुवः महादेवमावाहयामि, ॐक्षमं वः महादेवमावाहयामीत्यावाह्य, श्रायातु भगवत्यहादेव हत्यय खागतेनाभिनन्दितः; स्नागतमधुना भगवते महादेवाय एतदासनमुपक्रुप्तमचास्थतां भगवन् महादेव हत्यव कूचें ददाति भगवताऽयं कुचें।दर्भमयस्तिवद्धिरितसुवर्णसं जुषस्रेत्यच स्थानानि कस्पयत्यग्रता विष्णवे कस्पयामि ब्राह्मसे कस्पयामि, दिचिषतः स्कन्दाय कस्पयामि विनायकाय कस्पयामि, पश्चिमतः ग्रूसाय कस्पयामि महाकासाय कस्पयामि, उत्तरतः जमाये कस्पयामि नन्दिकेश्वराय कस्पयामीति कस्पयित्वाऽय सावित्रा पाचमिममन्त्र्य प्रचास्त्र विरुपः पवित्रमपन्नानीय सह पवित्रेणादित्यं दर्शयेदोमिति स्नानं, पठितिस्द्रेण पाद्यं दद्यात्, प्रण्वेनार्थभय धाइतिभिर्निर्भात्यं यपाद्योत्तरतञ्जाष्ट्रशाय नम दत्ययेनं स्नापयिला त्रापादिष्ठामयाभ्वदति तिस्रभिर्हर्णवर्णः ग्रुच्यः पावकादति चतस्भिः पवमानः सुवर्जन इत्यनुवानेन सापयिला अद्भिर्पायति महादेवं तर्पयामि गर्चं देवं तर्ययामि ईगानं देवं तर्पयामि पश्चपतिं देवं तर्पयामि इदं देवं तर्पयामि खग्नं देवं तर्पयामि भीमं देवं तर्पयामि महान्तं देवं तर्पयामि दति तर्पयिलाऽथैतानि वस्तय-ज्ञोपनीताचमनीयान्युदकेन छा इतिभद्दला, बा इतिभिः प्रदिचण-मुदकं परिविचा, नमस्ते रुद्र मत्यवदित गन्धं दद्यात्, महसाणि मससग्रदति पृष्यं दद्यात्, र्शानं ला भुवनानामधित्रियमित्यचतान् द्यात्, साविचा धूपसुद्दीयखेति दीपं देवस्य ला सवितुः प्रसवे-ऽशिनावाद्यभ्यां पृष्णोदस्ताभ्यां भगवते महादेवाय जुष्टं चतं निवेद-थामीति नैवेदां, श्रयाष्ट्रभिनामधेयैरष्टौ पृष्याणि द्वात्; भवाय देवाय नमः प्रवाय देवाय नमः ईप्रानाय देवाय नमः पप्रउपतये देवाय नमः रुट्राय देवाय नमः उगाय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महते देवाय नमः विष्णवे नमः ब्राह्मणे नमः स्कन्दाय नमः विनायकाय नमः शूलाय नमः महाकालाय नमः उमायै नमः नन्दिनेश्वराय नमः दित चह्रशेषेणाष्ट्रभिनामधेयैर्षा जतीर्जुहाति भवाय देवाय खाहेत्यादिभिर्ज्ञलाऽविष्रष्टिर्गत्यमाचीर्त्राह्मणानसंकत्या-यैनं स्थायज्ञःसामभिः सुवन्ति, सद्साणि सद्स्वग्रद्यान्वाकं जिप-

<sup>\*</sup> चरहाय,--- इति द्या॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> भवं देवं,—इति मु॰ पुः के पाठः।

साऽन्यां य रोट्रान् मन्त्रान्यधाप्रकि जिपता, ॐभूभृव:सुवरेशिति महादेवाय चर्मुदास्योदामनका ले ॐभू: नहादेवमुदामयामीति प्रतिमन्त्रं रूट्मुद्वास्य ।

प्रयातु भगवानीणः सर्व-लाक-नमख्नतः। प्रनेन इविषा त्यः पुनरागमनाय च ॥

पुनः सन्दर्भनाय वेति । प्रतिमार खानेष्वप्सग्नादाइन-विस-क्तंन-वक्तं सर्वं समानं, महत् स्वस्थयनिमत्याचनतद्याह भगवान् बौधायनः"—इति । शिवार्चनं प्रशंसति नन्दिनेश्वरः,—

"यः प्रद्याद् गवां लचं दोग्धीणां वेद-पार्गे। एकाइमर्चयेक्षिक्षं तस्य पुष्यं ततोऽधिकम्। सकत् पूज्यते यस्तु भगवन्तसुमापतिम्। प्रसास्त्रमेधादधिकं फलं भवति भूस्राः"—दति।

निर्माख्य गन्धेऽपि धार्यः। "देवानश्चर्य गन्धेन"—इत्यादि सृति विधानात्॥। देवार्चनाकरणे देाषः कूर्मपुराणेऽभिहितः,—

"योमोद्याद्यवाऽऽलखादक्रला देवताऽर्चनम्। भुद्गे, स याति नरकं स्वकरेखपि जायते"—इति । ॥०॥ इति देवता-पूजा-प्रकरणम् ॥०॥

<sup>\*</sup> भूर्भुवः खराम् भगवते महादेवमुदासयामीत्यादिभिः हदमुदासनकाले, — इति स॰ शा॰ पस्तकयोः पाठः।

प्रितिमन्त्रमिति गास्ति स॰ ग्रा॰ से।॰ पुस्तकेषु।

<sup>‡</sup> चेति,—इति ग्रा॰ युक्तके पाठः।

<sup>🖇</sup> प्रतिमादि, -- इति मु॰ पुत्तको पाठः।

<sup>||</sup> निर्माल्यमन्धेऽपि,—इवादिः एतदन्तीयन्तो नान्ति मुद्रितातिरितेः-पुक्तकेषु ।

## अथ गुरु-पूजा-प्रकर्णम्।

एवं सूखवचनेक्त-देवता-पूजनं निरूपितम्। 'देवतानाञ्च'-इति चकारेण गुरुं समुचिनाति । गुरारपि देवतावत् पूजनीयसात् । जतएव जुतिः,—

"यस देवे परा भित्तर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्मैते कथिताह्यर्थाः प्रकाशको महात्मनः"— इति।

भीवपुराणे,—

"योग्रहः स भिवः प्रोको यः शिवः स च शङ्करः।

शिव-विद्या-गृद्धणाञ्च भेदोनास्ति कथञ्चन ॥

शिवे मन्त्रे गृरौ यस्य भावना सदृशी भवेत्।

भोगोमोचञ्च सिद्धिय शीधं तस्य भवेद्धुवम्॥

वस्ताभरणमान्यानि श्रयनान्यासनानि च।

प्रियाणि चात्मने।यानि तानि देथानि वैगुरैाः॥

तोषयेन्तं प्रयत्नेन सनसा कर्मणा गिरा"—इति।

मनुरपि,-

"रमं लेकं माल-भत्त्वा पिल-भत्त्वातु प्रध्यमम्।
गुर-शुप्रूषया चैव ब्रह्म-लेकं यमप्रुते ॥
सर्व्व तस्वादृताधमा यस्ति चय त्रादृताः।
त्रवादृतास्र यस्ति सर्व्वासस्वापनाः क्रियाः॥
यावत् चयस्ते जीवेयुस्तावत्रान्यं समाचरेत्।
तस्वेव नित्यं गुरुपूषां कुर्यात् प्रय-दिते रतः"—इति ।
॥०॥ इति गुरुपूषा-प्रकरणम् ॥०॥

## श्रय वैश्वदेव-प्रकरणम्।

पञ्चमभाग-इत्यमाइ द्चः,—

'पञ्चमे च तथा भागे संविभागे। यथाऽईतः । पित्र-देव मनुष्याणां कीटानां चापदिश्यते''—दति । यद्यपि, 'त्रातिथां वैश्वदेवञ्च'—दत्यातिथास्य पूर्वभावितं मूज-

वचने। तं, तथापि वैश्वदेवस्य देवपूजाऽनन्तरभावित्वं नृसिंहपुराणेऽभि-हितम्,—

> "पौरुषेण च सक्तेन ततीविष्णुं समर्थयेत्। वैश्वदेव ततः कुर्यादक्तिकर्मा तथैव च"—इति॥

तनः 'ततः'—इति पश्चमी-श्रुत्या क्रमः प्रतीयते, मूलवचने तु पाठमाचेषा। पाठात्तत्-सिविधिक्पाक्तुतिर्वलीयसी,—इति श्रुति-लिङ्ग-सूचे (मी॰ १८९० १८६०) व्यवस्थापितम्। तसा-देश्यदेवं प्रथमं कर्त्तव्यम्। एवस्य सति, वेदपाठेऽप्यनुग्रहीतो-भवति;— 'देवयज्ञः पित्वयज्ञोस्त्रवज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः''— इति । सार्त्तात्र पाठादेदिकः पाठोवलीयानिति विरोधाधिकरण् (मी॰ १८९० १पा॰ १८९०) न्यायेनावगस्यते। तसादिप वैश्वदेवस्य प्रायम्यम्। तच, वैश्वदेवं विधत्ते व्यासः,—

> "वैश्वदेवं प्रकुर्वित ख-शाखा-विहितं ततः । संक्रुतानिहिं विविधेईविष्ययञ्जनानितैः ‡॥

<sup>\*</sup> ततस्ततइति, --इति मु॰ पुन्तके पाठः।

पाठान्तरनिरुपिका अतिवैतीयसीति, -- इति सु॰ युक्तके पाठः।

<sup>🙏</sup> इविभिर्चञ्चनान्वितः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

तैरेवान्नैर्वासं दद्याच्छेषमाप्ताय वारिणा।
कालाऽपमयं ग्रधया मर्व्यद्विणतो " इरेत्"—इति।
ततोदेवार्चनामन्तरमित्यर्थः। नारायणोऽपि,—
"मभायंस्त ग्रुचिः स्नातो विधिनाऽऽचम्य वाग्यतः।
प्रविष्य सम्मिद्धेऽग्रौ वैश्वदेवं समाचरेत्"—इति।
कृष्भेपुराणेऽपि,—

''शालाग्नी लीकिके वाऽध जले भूभ्यामधापि वा। वैथ्यदेवम्तु कर्त्तको देवधन्नः स वै स्टतः॥ यदि खालीकिके पाकः तत्तोऽसं तत्र ह्रथते । प्रालाग्नी तु पचेदसं! विधिरेष सनातनः"—इति।

### अङ्गिराः,—

"शालाग्नौ वा पचेदन्नं खौकिके वाऽपि नित्यशः। यसिन्नभी पचेदन्नं तसिन् होमो विधीयते"-इति। शानानपाऽपिः—

"सौकिने वैदिने वाऽपि झतोत्स्रष्टे जले चितौ। वैद्यदेवस्त कर्तव्यः पश्चस्रनाऽपनुत्तये"—इति। स्रनाः पञ्च दर्भयति यमः,—

> "पञ्च सना ग्रहस्यस्य वर्त्तनेऽहरहः सदा । कण्डनी १ पेषणी चुन्नी जलकुमा उपस्करः ।

<sup>\*</sup> सर्वे दिख्यातो, -- इति मु॰ पुन्तके पाठः।

हावयेत्,--इति शा॰ स॰ यन्तवयाः पाठः।

ए प्राकाभी तत्र वे दत्तं,-इति ग्रा॰ स॰ युक्तकयोः ग्राठः।

<sup>ं</sup> खिखनी, — हति मु॰ पृन्तके पाठः । एवं पर्ञा

एतानि वाश्यन् विप्रो वधाते वै मुझर्मु झः। एतासां पावनार्थाय पञ्च यज्ञाः प्रकीर्त्तिताः"-इति । सुना चिंसा-स्थानानि । कण्डनी सुवलोलूखलादिः । पेषणी दृश्रद्पलादिः। पुत्नी पाक-स्थानम्। जलकुभः उदकस्थानम्। उपस्करः गूर्पादिः । ऋवस्करः,-इति पाठे, मार्क्जन्यादिईष्ट्यः । एताः स्नाः खस्कार्थं प्रापयन् पापेन युज्यते,-इत्यर्थः । तच काल-दयेऽपि कर्त्त्विमित्याच कात्यायनः,—

> "सायं प्रातेंवैश्वदेवः कर्त्त्रेवाव लिककां च। श्रनश्रताऽपि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्"—इति।

होम-प्रकारमाहायलायनः,-"त्रय सायं प्रातः सिद्धस्य इविश्वस्य जुड्डयाद्ग्रिहोत्र-देवताभ्यः सामाय वनस्पतये त्रग्रीवोमाभ्यामिन्द्रा-ग्रिम्यां द्यावाष्ट्रियीम्यां धन्वन्तर्ये दुन्द्राय विश्वेभ्ये देवेभ्या ब्रह्मणे खाद्या"—दति । इविष्यस्रोति इवियाग्यस्रोत्यर्थः । अग्निहान-देव-ताभाः सूर्वाग्रिप्रजापतिभा दत्यर्थः। त्रापस्तम्बोऽपि,-"त्रीपासने पचने वा विद्विराद्येः प्रतिमन्त्रं इस्तेन जुड़यादुभयतः परिवेचनं यथा पुरस्तात्"- इति । त्राद्यैरनुवाकादावुकैरग्रये स्वाचा इत्यादिभिः स्विष्टकदन्तै: । उभयतः कर्मादावन्ते चेत्यर्थः । कात्यायने।ऽपि,— "वैश्वदेवादनान्पर्युच्य खादाकारैर्जु इयात् ; ब्रह्मणे प्रजापतये ग्रह्मेभ्यः काम्यपायानुमतये"—इति । त्रत्र यथाखणाखं स्वतस्था। हातवान-संस्कारमार, वास:,-

<sup>•</sup> ग्रहेभ्यः,-इति मु॰ पृत्तके पाठः।

"जुज्ञयात् धर्षिषाऽभ्यकं तेल-चार-विवर्क्तितम् । दथकं पयसाऽकं वा तदभावेऽम्बुनाऽपि वा''—इति ॥ दयानुकल्पञ्चतुर्विंग्रतिसते दर्शितः,—

''श्रलाभे येन नेनापि फलशाने।दकादिभिः।
पयोदिधिघृतैः कुर्यादेश्वदेवं सुवेण तु।
प्रस्तेनात्रादिभिः कुर्यादिद्वरञ्जलिना जले"-इति।
यद्यते तेनैव हातव्यम्। तदुकं ग्रह्मपरिश्चिष्टे,—

"शाकं वा यदि वा पत्रं मूलं वा यदि वा फलम्। सङ्ख्ययेद्यदाहारस्त्रेनैव जुड्डयादपि"-इति।

चार-सवण-परात्र-संस्ष्टेन इवियोन होमाऽग्ना न कार्यः, किन्तूणां भस्मान्यायतनानुत्तरताऽपाद्य तस्मिन् हेातयम्। तदारापस्तमः,— "न चार-सवण-होमोविद्यते, तथा परास्त-संस्ष्टस्य इवियासां होमः, उदीचीनसुष्यं भस्मापाद्य तस्मिन् जुड्डयात्तद्भुतमञ्जतं चाग्ना भवति"—इति। परिशिष्टेऽपि,—

"जत्तानेन तु इसेन ह्यङ्गुष्ठाग्रेण पीड़ितम्। संदताङ्गुलिपाणिसु वाग्यतो जुड्डयाद्धविः"—दिति। श्रनग्रिकसा वैसदेवे विशेषमाइ तृद्धविश्वष्टः,—

"अनिशक्त योविप्रः से। इसं व्याहितिभः खयम्। इत्ना भाकल-मक्त्रैस भिष्टं काक-वित्तं हरेत्'--इति।

<sup>\*</sup> संस्थेनाइविधेश, - इति स॰ सी॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।
† संस्थसाइविध्यस्य, - इति स॰ सी॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु पाठः।

देवहतसैनस रत्याद्याः शाकलमन्ताः । विक्रारिपः,—
"श्रद्धं व्याद्धतिभिर्क्तवा क्रता मन्तेस शाकलैः ।
प्रजापतेर्द्धविर्क्तवा पूज्यदितिथिं ततः"—रति ।

भूतयज्ञः कूर्मपुराणे दर्शितः,—

"देवेभ्यस्त ज्ञतादत्राच्छेषाङ्गूत-विसं हरेत् ।

भूतयज्ञः सवै प्रोक्तो भृतिदः सर्वदेदिनाम्"—इति ।

हारीते।ऽपि,—"वास्तुपास-भृतेभ्या विसहरणं भृतयज्ञः"—इति ।

कात्यायने।ऽपि,---

"बद्भृत्य हिवधाऽऽिषच्य हिवकोण घृतादिना । ख-णाखा-विधिना ज्ञला तच्छेषेण विसंहरेत्"—इति । गौण-कर्मृनाहाचिः,—

"पुत्रोश्चाताऽचवा स्थित शिष्यः श्वश्चर-मातुलाः । पत्नी-श्चोविच-याच्याश्च दृष्टास्तु विकार्याणः"—इति । यहे कर्जन्तराभावे प्रवसता खयमेव कर्ण्यमिखास बौधायनः,—

> "प्रवासं गक्कतोयस गरहे कर्ता न विद्यते । पञ्चानां महतानेषां स यज्ञैः सह गक्कति"—इति ।

विल-इरण-प्रकारमाइ ग्रीनकः, — "म्रथ विलहरणमेताभ्यस्व देव-ताभ्ये। ह्या श्रीषधिवनस्पतिभ्ये। ग्रहाय ग्रहदेवताभ्ये। वास्तदेवताभ्य इन्ह्रायेन्द्रपुरूषेभ्यायमाय यमपुरूषेभ्ये। वर्षणाय वरूणपुरूषेभ्यः सामाय सामपुरूषेभ्यः, — इति प्रतिदिशं, मह्मणे मह्मपुरूषेभ्यः, — इति मध्ये, विश्वभ्योदेवेभ्यः सर्वेभ्योभ्यतेभ्ये। दिवाचारिभ्यः, — इति दिवा, नमं सारिभ्यः, — इति नमं, र्ह्योभ्यः, — इति उत्तरतः, स्वधा पिष्टभ्यः, — दित प्राचीनावीती शेषं दिचिणा किनयेत्"—दित । श्रापसम्बोऽपि,—"श्रपरेणाग्निं सत्तमाष्टमाभ्यामुदगपवर्गमुद्धान-मंनिधौ नवनेन
मध्येऽगारस्य दशमैकादशभ्यां प्रागापवर्गमुक्तरपूर्वदेशेऽगारस्योक्तरैश्चतुर्भिः श्रय्यादेशे कामिलङ्गेन देख्लामन्तरिचिलङ्गेनोक्तरेणापिधान्यासुक्तरैब्रह्ममर्दने दिचिणतः पिष्टिलङ्गेन प्राचीनावीती श्रवाचीनपाणिः
सुर्यात्, रौद्र उक्तरतो यथा देवताभ्यस्वयोनाना परिषेचनं तयोधर्मभेदान्नक्रमेवोक्तरेण वैद्दायमम्"—दिति । मार्कण्डेयोऽपि,—

"एवं ग्रह्विलं कला ग्रहे ग्रहपतिः ग्रुचिः। त्राणायनाय भतानां कुर्याद्वागमादगत्'—दति। कूर्भपुराणे स,—

"यभ्यश्च यपचेभ्यश्च पतितेभ्यस्तर्थैव च ।
दद्याङ्गमौ विश्वान्तं पचिभ्याज्य दिजोत्तमः"—इति ।
मनुरपि,—

"ग्रुनाञ्च पतितानाञ्च खपत्रां पापरे।गिणाम् । वायमानां कमीनाञ्च शनकीर्नर्वपेद्गुवि"—दति । श्रत्नमिति शेषः । श्रत्नोत्सर्गमन्त्रो विष्णुपुराणे दर्शितः,—

> "देवामनुष्याः पश्चवेतवयांसि सिद्धाः सयचोरगदैत्यसङ्घाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता-ये चान्नमिष्कंति सया प्रदत्तम्।

<sup>\*</sup> दक्तिगायां, - इति सु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>†</sup> मुत्तरे ब्रह्मसदने, -- इति भाग स॰ पुस्तकयोः पाछः।

पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या-वुभुचिताः कर्मानिवन्धवद्धाः । प्रयान्त ते विप्रिमिदं मयाऽनं तेभ्योविस्ष्टं सुखिनाभवन्तु । येषां न माता न पिता न वन्धु,-नैवानमिद्धिनं तथाऽनमित्। तत् हप्तयेऽत्रं भुवि दत्तमेतत् प्रयान्तु हप्तिं सुदिता भवन्तु। भ्रतानि सर्वाणि तथाऽत्रमेतत श्रदञ्च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति । तसादिदं भतिहताय भूत-मन्नं प्रयक्तामि भवाय तेषाम्। चतुर्दशी लीकगणी यएष तच स्थिताये किल भूतमङ्गाः। ह्यार्थमनं हि मया विस्ष्टं तेषामिदं ते सुदिता भवना। द्रश्राचार्यं नराददादनं श्रद्धा-समन्वितः। भुवि भृतोपकाराय गृही मर्व्वात्रयोयतः"-दति। पित्रयज्ञः श्रुत्या दर्शितः,—"यत् पित्रभ्यः खधाकरे।त्याष्यपत्तत्-वित्रयञ्चः चन्तिष्ठते"—इति । कात्यायने।ऽपि,— "ऋथापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यज्ञसु तर्पणम्। हामादैवोवलिभातो नृयज्ञोऽतिथि-पूजनम् ॥

श्राहं वा पित्रयज्ञः स्थात् पित्रोत्रिक्तरथापि वा'-इति। श्रव, वश्रास्त्रग्रासं व्यवस्था। श्राह्मं चात्र नित्यश्राह्मम्। तथा

कूर्मपुराणम्,—

"एकनु भोजयेदिप्रं पितृनुद्ग्य सप्तमः । नित्यश्राद्धं तदुद्धिं पितृयज्ञोगति-प्रदः"—दित ।

मार्कण्डेयोऽपि,-

"कुर्यादहरहः स्राद्धमन्नाधेने।दकेन वा। पित्न विष्यं विष्यं स्त भोजयेदिप्रसेव वा"दित। नित्यसाद्ध-प्रकारो सत्यपुराणे दर्शितः,—

"नित्यं तावत् प्रवच्यामि श्रधीवाद्दन-वर्क्तितम्। श्रदैवं तदिजानीयात् पार्वणं तद्धि कीर्नितम्"—इति।

प्रचेताः,—

"नावाइनाग्नीकरणं न पिण्डं न विमर्जनम्"—इति । थाने।ऽपि,—

"नित्यश्राद्धेऽर्ध्यगत्थाचे दिजानभ्यक्ये प्रक्तितः ।
सर्जान् पित्रगणान् सम्यक् सहैवोदिग्य भोजयेत् ॥
श्रावाहन-खधाकार-पिण्डाग्नीकरणादिकम् ।
ब्रह्मचर्थादि-नियमा विश्वदेवास्तयैव च ॥
नित्यश्राद्धे त्यजेदेतान् भोज्यमन् प्रकल्पयेत् ।
दवा तु दिल्णां प्रत्या नमस्तारै विश्वज्ञेयेत् ॥
एकमप्याप्रयेत्रित्यं षष्टामप्यन्तं ग्रही"—इति ।

कात्यायमः तदानुकल्पमाच् —

"एकमणाश्रयेत्रित्यं पित्वशार्थ-सिद्धये।
श्रदेवं, नासि चेदन्योभोका भोज्यमणापि वा॥
श्रम्बुद्धृत्य यणाश्रकि किश्चिद्वं यणाविधि।
पित्रभाददमित्युक्का खधाकारमुदाइरेत्'"—दित।
खड्ढृत्मस्रं बाह्यणाय द्यात। तदुकं कुर्कपुराणे,—
"बढ्ढृत्य वा यणाश्रक्त किश्चिद्वं ममाहितः।
बेद-तन्वार्थ-विद्धे दिजायैवापपादयेत्'—दित।
"द्याद्हरदः श्राद्धमन्नाद्येनाद्वेन वा।
पयोम्लफ्षेत्राऽपि पित्रभ्यः प्रीतिमावद्दन्'ं।

तणते देवयज्ञ-सतयज्ञ-पिल्यज्ञाक्तयोऽपि वैत्रदेव-प्रब्देने। धाने । धव वित्रदेवाद्यम्ये तदैत्रदेविकं कर्ष । देवयज्ञे ४, वित्रेभ्यो देवेभ्यः खाहेति पित्रतात् तनित्राम मुख्यम् । धेषान्तु ज्ञाखाधां सतयज्ञेऽप्ययं मन्त्रोऽक्ति, तेषां तनाप्येतन्त्रुख्यम् । पिल्यज्ञे तु क्रिन-न्यायेन तनाम-प्रवृक्तिः । श्रथवा, मूलवनने, 'वैत्रदेवच'—इति च कारेण पिल्यज्ञादिकमनुकं समुचीयते ।

यद्यपि, "सायं प्रातः सिद्धस्य इविष्यस्य जुझयात्"—इति वचनेन वैश्वदेवस्यात्रः मंस्कारता प्रतीयते, तथापि पुरुषार्थत्वमेवा-भ्युपेयम्। "तानेतामदरदः कुर्व्वीत"—इति वाक्यप्रेषे तद्वगमात्। नचाभयार्थतं ग्रद्धनीयं, परस्पर-विरोधात्। श्रत्न-संस्कारते द्वात्रस्य प्राधान्यं वैश्वदेवस्य गुणता, पुरुषार्थत्वे तु तदिपर्थयः। तथा स

<sup>\*</sup> तचासी ब्राह्मवायेति दत्त्वा भुद्धोत वाग्यतः, — इत्यर्जमधिकं मु • युक्तके।
† चयं भ्रोकोमुद्रितातिरिक्तपुन्तकेष् न दृश्यते।

यति, एकखैर युगपत् प्राधान्यं गुणलं च विरुद्धोयाताम्। तर्शस्तन-संस्कारतेव, मा भृत् पुरुषार्थलमिति चेत्। तन्न,

"महायश्चेश्च यश्चेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनः"—इति

मनुना पृष्वार्थल-सार्णात्। यन्तु,—"सिद्धस्य इविद्यस्य जुङ्गयात्"
—हत्युदाइतं, तदन्यश्राणुपपराते । तन्न, जुङ्गयादित्युत्पत्तिविधिः ।

सिद्धस्य इविद्यस्थिति विनियोगविधिः । तानेतानइरदः कुर्व्वति
त्यधिकारः । किञ्च, श्रन्न-संस्कार-पन्ने प्रतिपाकमारुत्तिः प्रमञ्चेत,

"प्रतिप्रधानं गुणावृक्तिः"— इति न्यायात् । तस्मात्, पुरुषार्थवमेव
न्याय्यम् । श्रतप्व ग्रह्मपरिभिष्टेऽभिद्दितम्,—

"प्रोधितोऽष्याता-मंस्तारं कुर्ष्यादेवाविचार्यन्"—इति।
गोभिलोऽपि,—''यद्येकस्मिन् काले ब्रीस्-यवौ पच्येयातां;
प्रत्यतरस्य इत्वा कर्तं मन्येत, यद्येकस्मिन् काले पुनः पुनरन्नं पच्येत;
सक्तदेव विलं कुर्व्योत, यद्येकस्मिन् काले बद्धधाऽन्नं पच्यते; ग्रहपितमहानसादेवैतं विलं कुर्व्योत"—इति। श्रयमर्थः। नानाद्रस्यकानपाके पुनःपुनरन्नपाकेऽपि बह्ननामविभक्तानां भाचादीनां पृथक् पृथक्
पाकेऽपि, एकस्मादेव द्रस्यात् सक्तदेव ग्रहपित-पाकादेव हेत्यसिति।

।। ।। इति वैश्वदेवप्रकरणम् ॥ ।॥

## श्रधातिथ्यापर्नामके। मनुष्ययज्ञोनिरूप्यते।

श्रातिष्यस्य मनुष्ययज्ञत्वं कात्यायनेनाकम्,—

"श्रधापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यज्ञम्तु तर्पणम् ।

हामे।देवा विलर्भृता नृयज्ञोऽतिष्य-पूजनम्" - इति ।

श्रुतिरिप,—"यद्गाद्माणेभ्ये। इतं ददाति तत्रानुव्ययश्चः पिनाष्ठते"— इति । बौधायने। इपि,—"श्रहरदः श्राह्माणेभ्ये। इतं दद्यान्मूल-फल-श्राकानि वेत्ययैनं मनुव्ययशं समाप्ते।ति" । कार्णाजिनिर्पि,—

"भिज्ञां वा पुरक्कलं वाऽपि इंतकारमयापि वा। श्रमभावे तथा" दद्यादुद्याचमयापि वा"—इति।

कूर्मापुराणेऽपि,—

"इंतकार्मथायं वा भिचां वा शकितो दिजः । द्यादितथये नित्यं वृद्धोत परमेश्वरम्"—इति ।

भिचादि-सचणं मनुराष,—

"ग्रासमार्च भवेद्भिचा त्र्यं ग्रास-चतुष्टयम्। श्रयं चतुर्गुणीष्टत्य इन्तकारा विधीयते"—इति। श्रतिथि-निरीचणाय यदांगणे कंचित्कालन्तिष्ठेदित्युत्रं मार्कण्डेय-पुराणे,—

> "श्राचम्य च ततः कुर्यात् प्राज्ञीदारावस्रोकनम्। सुक्र्त्तस्थाष्टमं भागसुदीस्थाज्ञातिष्यभवेत्" – इति ।

विष्णुपुराणेपि,--

"ततो गोदोष्टमावं वा कालन्तिष्ठेद् ग्रष्टाङ्गणे। श्रतिचि-यदणार्थाय तदूर्द्वं वा यथेच्ह्या"—इति।

॥०॥ इति मनुष्ययत्तः॥०॥

<sup>\*</sup> सदा,-- इति मु॰ युक्तके पाठः।

तदेवं, 'सन्ध्या स्नानम्'—इत्यमिन् मृक्षवचने स्नानादीन्यातिच्या-नानि षट् कर्माणि निरूपितानि ।

म चात्र सप्तत-प्रतिभानात् घटलं विरुद्धमिति ग्रह्मनीयं, सन्द्रागं-न्यायेनोद्देश्य-गतायाः सङ्घाया श्रविविचतित्वात् । यानि कर्माणि उद्देश्यगतानि, तानि दिनेदिने कर्मव्यानीति तेषां नित्यल-विधानात् । सन्द्रागं-न्यायस् हतीयाधाये प्रतिपादितः,—

च्यातिशोमे, "द्यापवित्रेण यहं मंमार्षि" - इति यूयते। तत्र मंग्रयः, किमेक्स मन्नार्गः किंवा मर्न्नेषामिति। तद्यं चिनाः, किमेक्स मन्नार्गः किंवा मर्न्नेषामिति। तद्यं चिनाः, किमनेष्देस-गता मङ्का वित्रचिता उतावित्रचितेति। यथा "पग्रजा पन्नेत"— दत्यन एकवन्त- युति-वलादुपदेय-पग्रज-गता मङ्का विव-चिताः, तथैव पद्मात्येकवन- युति-वलादुदेस-गताऽपि मङ्का विवचिताः भवितुमहितः। तसादेकस्वै यहस्य मन्नार्गं प्राप्ते यूनः। प्रधारनेनैव वचनेन याग-मन्नत्थावगमात् यागं प्रति प्रधार्गुणी-भत्नास्थावद्गुणं प्रधानावत्त्यभावात् कियता पग्रजनेत्यवन्त्रदेकाका-स्वायां तद्वन्त्रदेकलेनैकल-मङ्का सम्बद्धते,— दत्युपादेय-गतायाः मङ्कायाः विवचित्रलं युक्तम्। यहाणान् वाक्यान्तरेण याग-मन्त्र्था-वगमात् मंमार्गवाक्ये दितीयायुत्या मंमार्गं प्रति पद्यस्य प्राधान्याव-गमात् मंमार्गवाक्ये दितीयायुत्या मंमार्गे प्रति पद्यस्य प्राधान्याव-गमात् प्रतिप्रधानं गुणस्य मंमार्गक्यावर्त्त्रमीयलात् कियन्ते। यहाः मंमार्कानीया दत्याकाङ्कायाः कनुद्यादुद्देश्य-यह-गताः मङ्का न

<sup>\*</sup> कियता पश्चनेति यि च्छेदकाकाङ्गायां तत्परिच्छेदकावेनेकावसंख्या, -

विविचता। तसात्, सर्वे ग्रहाः संमार्क्षनीयाः। प्रक्रतेऽपृद्देग्य-सन्धादि-गता षट्वसंस्था न विविचिता।

श्रयोखित, श्रसां पराश्वरसृता वाकान्तरेण सम्धादीनां निद्ध-काभावादनेनेव वाकोन नित्यल-विशिष्टानां तेषां उत्पादनादुपादेय-गतलेन पश्चेकलविदिविचित्तलमेव सङ्खाया युक्तमिति। एवं तर्षि, सन्धासहितं जानं सन्धास्तानमिति समासे सत्यक्षेन स्नानेन सहि-ताया श्रद्धीश्वतायाः सन्धाया एकलेन परिगणनाश्चास वट्संस्वा विद्द्धाते,—इति गम्बित्यम्।

सन्धादीनां नित्यनं चाग्निहानादिवद्यावक्तीव-कर्त्तवतया-ऽवगम्यते। जीवनवद्धिकारित्वञ्च, दिने दिने इति वीपायाऽवगम्यते। यथा "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत"—इत्यत्र वीपाया तदवम-मसादत्॥

मातियां वैसदेवं चेत्युकम्। तव, की दृश्रीऽतिथिरित्याकाञ्चाया-माइ,—

रष्टा वा यदि वा देखा मूर्जः पिएडत एव वा। संपात्तो वैश्वदेवांते साऽतिथिः स्वर्ग-संक्रमः ॥ ४०॥

रष्टः मखादिः । तस्य च भाजनीयतं बाज्ञवस्कीनेकम्,-

"भोजयेषागतान् काले सखि-सम्बन्धि-वान्धवान्" - इति । देखसः भोजनीयतं मनुना निन्दितम्,—

> "काममभ्यर्चयेक्तित्रं नाभिक्ष्पमपि लिरम्। दिवता वि इविर्भुकं भवति प्रेत्य निष्णसम्"—इति।

एवं सत्यरि-मित्र-विवेका यथा क्रियते, तथैवातियावापि तत् प्रसकौ तिवराकरणाय, 'दशे वा यदि वा देखः'—इत्युक्तम्। सुर्खस्य भोजनीयत्वं सृत्यकारे निषिद्धम्;

''नष्टभीचे व्रतभिष्टे विश्वे वेद-विवर्क्ति । दीयमानं रदत्यन्तं किं मया दृष्कृतं कृतम्"-इति । पण्डितस्य भोजनीयलं मनुना दर्भितम्,-

"श्रोतियायैव द्यानि स्थक्यानि दाव्यभः।

श्रर्शत्तमाय विप्राय तसी दनं महापासम्"-इति।

एवं सति, श्राद्वादाविव वैश्वदेवान्तेऽपि पण्डित-मूर्ख-विवेक
प्रमक्ती तित्रराकरणायोक्तं, मूर्खः पण्डित एववा, दिता। वैश्वदेवान्वाब्र्ट्व देवयज्ञ-भूतयज्ञादीनामुपरि घटिका-पादमात्र-परिमितः
काली विविच्तः। तथा च मार्कण्डेयपुराण-वचनमुदाद्धतम्ः 'सुझर्पत्याष्टमं भागम्'—इति । श्रतएव, तिस्निन् काले समागमनमेवातिथि-सचणं, नेतरदिद्यादि । संकम्यतेऽनेनेति संकमः, स्वर्गस्य
संकमः स्वर्गसंकमः, स्वर्ग-प्राप्ति-हेतुरिति यावत्। तथाचाश्वमेधिके,—

"जुर्ग्पपासात्रमार्त्ताय देशकालागताय च । सत्कत्याचं प्रदातव्यं यज्ञस्य फलमिन्कति" \*—इति ॥ तमेवातिथिं विधिनष्टि,—

दूराध्वापगतं । श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम् । श्वतिश्चिं तं विजानीयान्नातिश्चः पूर्व्वमागतः ॥ ४१॥

<sup>\*</sup> दुराचीपगतं, -- इति ग्रा॰ पुन्तके याठः। † ग्रन, पनिन्कता,--- इति पाठी भवितुं युक्तः।

दूराध्वेष्णतं ग्रामान्तरादागतम् । श्रान्तं चुत्-त्वणा-परिपीडितम्। त्रत्रव व्यामः,--

"त्रादूरादात्रमं प्राप्तः" बुत्-हष्णा-श्रम-कर्षितः । यः, पूज्यतेऽतिथिः मम्यगपूर्णक्रतुरेवः मः"—इति । नातिथिः पूर्व्वमागत इति, तस्मिन्नेव दिनेऽतिथिनैक्तिरेषुरित्यर्थः । तथा च मनुः,—

"एकराचं हि निवसन्तिधि ब्रीह्मणः स्थतः"—दिति । वैश्वदेव उपस्थितम्,—दिति दिवशाभिप्रायम् । सायन्तु वैश्वदेव-काले कालान्तरे वा प्राप्तोऽतिथिरेव । तथा च मनुः,—

"त्रप्रणेखोऽतिचिः सायं सूर्योटो ग्रहमेधिनाम् ।
काले प्राप्तस्वकाले वा नास्थानस्रम् ग्रहे वसेत्"—इति ।
सूर्योट इति त्रसंगक्कता सूर्येण देशान्तर-गमनाप्रकिसुत्पाद्य
ग्रहे प्रापित इत्यर्थः । याज्ञवक्कोऽपि,—

"बप्रणेदोऽतिथिः सायमपि वाग्भूहणेदकैः"—इति । प्रचेता चपि,—

''यः भार्य वैश्वदेवान्ते भार्य वा ग्रहमागतः । देववत् पूजनीयोऽमौ स्रय्याटः साऽतिथः सातः''—इति॥ वूराध्वपद-वावर्त्यमाह,—

श्वितदूरामतः आन्तः,— इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यः पूक्यस्वातिथिः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सन्धगयूपः जतुरेव,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

# नैक्यामीणमतिथिं न यह्वीत कदाचन। श्रनित्यमागना यसात्तसाद्तियिह्चते ॥४२॥

न विद्यते तिथिर्यस्थामावतिथिः। तथा च यमः,—

"तिचिपर्वेतस्वाः सर्वे त्यका येन महात्मना।

बार्रतिथः सर्वभूतामा ग्रेवानभ्यागतान् विद्ः"-इति ।

मनादि-युगादि-प्रस्तिषु तिथि-विशेषेषु द्रवा-साभसुद्य चेऽभ्यागच्छन्ति, तेऽभ्यागताः । तादृशं तिथि-विशेषमनपेच्य यदा कदाचित् चुनुष्णादि-पीड्या वा समागताऽतिथिः। एवद सत्येक-यामीणः प्रतिनियतेषु तिथिविश्रेषेषु समागच्छतीति । यसु ग्रामान्तराद्कसाद्यद्वेतिता वुभुनुः सन्नागच्छति, चाऽनित्य-मागतः, सएवातिथिलेन संग्रह्मते, नेतरः। तथा च विष्णु-पुराणम्,—

"श्रद्यात-कुल-नामानमन्यतः धमुपागतम्। पूजयद्तिणि सम्यक् नैक-ग्राम-निवासिनम् ॥ श्विञ्चनसरंवत्थमन्य-देशादुपागतम्"-इति ।

मार्कण्डेयोऽपि,—

"न मित्रमतिथिं कुर्यान्त्रेक-ग्राम-निवाधिनम्। श्रद्भात-कुल-नामानं तत्का ले यमुपस्थितम्॥ व्भुजुमागतं श्राम्नं याचमानमिक्यनम्।

<sup>•</sup> सदागक्तीति, -इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ं</sup> समुपस्थितम्, — इति मु॰ पृत्तके दाष्ठः।

बाह्यकं प्राज्ञरतिथिं स पूज्यः " प्रकितेविधैः"-रति। मनुरपि,-

"नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा। उपस्थितं रहे विद्याद्वार्था यनाग्रयोऽपिवा"-इति । एकपामवासी ऋतिथि-धर्मीणागताऽप्यतिथिनं भवति। तथा, षाक्रितिकः सक्ततेन चरः ; सक्ततपूर्वीदृष्टपूर्वः, - इति यावत् । नापि, यन करन देशे श्रतिथि-धर्मेणागताऽतिथिः। किन्तु, यसिन् सकीये परकीये वा देशे भार्याऽप्रयो भवन्ति, तचैवे।पश्चिते।ऽतिथिभवति॥ अतिये: खरूपं निरूष तिस्वागते सति यत्वर्त्तवां तदाइ,-

श्रतियिं तच सम्प्रामं पूज्येत् खागतादिना । अर्थासन-प्रदानेन पाद-प्रशालनेन च ॥४३॥ अबया चानदानेन प्रियप्रश्रोत्तरेण च। गच्चंतचान्यानेन† प्रीतिमुत्याद्येत् यही ॥४४॥

निगद-खास्यातमेतच्छ्रोकदयम् । तदेतत् ब्राह्मण-विषयम्, "यद्वाद्वाष्ट्रोध्योऽत्रं ददाति"—इति, "श्रहरहः ब्राह्मणेभ्योऽत्रं ददाति" --- इति श्रुति-स्रित्थामुदाइतलात्! । चिववादयस्त न बाह्मण-ग्रहे श्रतिथि-सत्कारमङ्ति, किन्तु भाजनमात्रम्। तथा च मनुः,---

<sup>\*</sup> संपूज्यः, — इति ग्रा॰ पुस्तको पाठः।

र्ग गच्छतस्थानयानेन, -इति भा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>🕽</sup> श्रुतिस्रायोबदाञ्चतलात्, - इति ग्रा॰ युक्तके पाठः।

"ब्राह्मणस्य सनितिय ग्रेहे राजन्य उत्यते ।
विग्य-शृद्धी समाः चैत ज्ञातया गुरुरेत च ॥
यदि स्वितिय-धर्मण द्वियो ग्रहमात्रजेत् ।
भुक्ततत्सु च विप्रेषु कामं तमि भाजयेत् ॥
विग्य-शृद्धाविय प्राप्ता कुटुम्बेऽतियि-धर्मिणौ ।
भाजयेत् सह स्रत्येस्तावानृशंस्यं प्रकल्पयेत् ॥
इतरानिय संस्थादीन् सम्प्रीत्या ग्रहमागतान् ।
सत्सत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत् सह भार्ययाः दति ॥

त्रामनादि-दाने विशेषमाह मएव,-

"श्रासनावसये श्रयामनुब्रज्यासुपासनम् । जन्तमेषून्तमं कुर्थाद्वीने हीनं ससे समम्"—इति ॥ श्रतिचि-सन्काराकरणे प्रत्यवायमाह,—

> श्राति श्रियंस्य भग्नाशे ग्रहात् प्रति निवर्त्तते । पितरस्तस्य नाम्नन्ति दश वर्षाणि पच्च च ॥४५॥ काष्ठ-भार-सहस्रेन एत कुमा-शतेन च । श्राति श्रियंस्य भग्नाशस्तस्य होमा निरर्थकः ॥४६॥

श्रहमस्य ग्रहे भोत्ये,—इत्याशया प्रमागताऽतिथिर्धिद भाजन-मप्राय तद्ग्रहान्त्रिवर्त्तेत, तदा ग्रहिणा कियमाणं पैदकं निष्मलं स्थात्। तया, वैदिकाऽपि विहितद्रस्थायङ्ग-मम्पन्नोऽपि निष्मले।भवेत्। तथा च मनुः,—

<sup>\*</sup> तथा,- इति शा॰ पुन्तको पाठः।

"विलोक्की चरते। नित्यं पचाग्रीमपि जुक्कतः। सञ्च सक्तमादने बाह्मणोऽनर्चिते। वथन्"—इति। चार्यमेधिकेऽपि,—

"माङ्गोपाङ्गांख्या वेदान् पठतीह दिने दिने ।

न चातिथिं पूज्यति दथा स पठति दिजः ॥

पाक्यज्ञैमंद्दायज्ञैः चे।मसंख्याभिरेवच ।

ये यजन्ति न चार्चित्त स्टेब्बतिथिमागतम्॥

तेषां यज्ञोऽभिकामानां दस्तिष्टञ्च यद्भवेत् ।

दथा भवति तस्पर्वभाज्ञया इतया इतम्"—दित ।

प्रच, स्कृतदान्यभिधानं दुष्कृतप्राप्तेर्ष्युपलचणम्। तथा च विष्णुः,—

"ज्ञतिथिर्यस्य भग्नाभे। स्ट्रस्थस्य तु गच्छति ।

तसात् सकतमादाय दुष्कृतन्तु प्रयक्ति"—इति । भाषमेधिकेऽपि,—

"वैसदेवान्तिके प्राप्तमतिथि थान पूज्येत्। स पाण्डासतमाप्तोति सद्यएव न संग्रयः॥ निर्व्वासयिति थे। विप्रं देशकास्त्रागतं स्ट्हात्। पतितस्तत्त्रणादेव जायते नाच संग्रयः"—दृति॥ श्रतिथि-सत्कारं प्रशंसतिः—

सुक्षेत्रे वापयेदीजं सुपात्रे निक्षिपेद्वनम्।
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्युतं तत् न विनम्यति॥४९॥

यथा सुचेचोन्नवीजं न विनम्यति किन्तु महते फलाय कल्पते,

<sup>\*</sup> न जीव्यति,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

तथा सुपाचेऽतिथौ दत्तमन्नादिकमत्त्रयफलिमत्यर्थः । तदाह मनुः,—
"नैव खयं तर्त्रीयादितिथिं यन्न भोजयेत् ।
धन्यं यग्रसमायुक्यं खार्ये चातिथि-पूजनम्"—दित ॥

त्राखनेधिकेऽपि,—

''यादाभ्यङ्गाम्बुदानैस्त बोऽतिथि पूजधेन्नरः । पूजितस्तेन राजेन्द्र, भवामीस् न संजयः''—इति ।

श्चातातपे।ऽपि,—

'खाधायेनाग्निहोत्रेण यज्ञेन तपमा तथा। नावाप्नेति ग्रही लेकान् यथा लितिथ-पूजनात्'—इति॥ शातियाकर्तुर्गियममादः—

न पृच्छेद्रोच-चर्गो न स्वाध्यायं श्रुतं तथा। हृद्ये कल्पयेद्देवं सर्व-देवमया दिसः॥४८॥ इति।

माह स्नादावेव माह्मणः परिचणीयः, - इति मनुना दर्धितम्, - "दूरादेव परीचेत माह्मणं वेद-पारगम्।

तीर्थं तद्व्य-कव्यानां प्रदाने से।ऽतिथिः स्रतः" - इति।

यमेनापि,-

"पूर्वमेव परीचेत ब्राह्मणान् वेद्यपार-गान्। मरीर-प्रभवेदीविविद्युद्धान् चरित-ब्रतान्" - दति।

<sup>\*</sup> दसमज्ञादिकं महापालप्रदमिलार्थः,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इद्यं कल्पयेत्तिक्तन्, - इति सु॰ सू॰ पुन्तके याउः।

<sup>‡</sup> सर्व्वदेवसमा, - इति भा॰ मुस्तके पाठः।

श्रतः त्राद्ध-व्यायेनातिथ्येऽपि कर्माण गोनादि-परीचा-प्राप्ती तत् निवार्थते। गोनं वंश-प्रवर्शक-मद्दर्धि-सम्बन्धः। चरणमाचारः। श्राखा-विश्रेषः खाध्यायः। श्रुतं व्याकरण-मीमांसादि। एतद्देश-नामा दीनासुपत्रचणम्। श्रतएव यमः,—

> "न एक्हेद्रोच-चरणे देशं नाम कुलं श्रुतम्। ऋध्वने।ऽणागतं विप्रं भोजनार्थमुपस्थितम्"—इति।

त्र केवलं गोच-प्रश्नादि-वर्जनं, किन्तर्हि देवता-बुद्धिरिप कर्त्तवा। तदुकं ज्ञातातपेन,—

"विसे विभावयेसस्मिन् खासः खयमुपागतः"\*—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

'स्वाध्याय-गोच-चरणमध्या च तथा कुलम्। दिरक्षगर्भ-बुद्धा तं मन्येताभ्यागतं स्ट्ही"—इति। देवता-बुद्धि-विषयते हेतुः सर्व-देवमयतम्। तच पुराणवारे दर्शितम्,—

"धाता प्रजापितः प्रकोविद्धिवसुगणोयमः । प्रविद्यातिथिमेते वैं ने भुज्जतेऽत्रं दिजात्तम"—इति । गोषादि-प्रत्रे पालाभावे। बौधायनेन दिर्घतः,— "देशं नाम जुलं विद्यां खृष्ट्वा योऽत्रं प्रयक्षति । न स तत्पलमाप्रोति दला स्वर्गं न गक्कति"—इति ।

<sup>\*</sup> बासं खयमुपस्थितम् , - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

र्ग प्रविद्धातिष्यमेवैते, - इति सु॰ मुक्तको पाठः।

यथाऽऽतिव्यक्ती गोचादीन् न एच्हेत्, तथाऽतिथिरपि न त्रूयात्। तदाह मनुः,--

"न भोजनार्थं खे विषः कुल-गाने निवेद्येत्। भोजनार्थं हि ते शंग्रन् वान्ताश्रीत्युच्यते बुधैः"—इति॥ ऋतिथि-दृष्टानीन भिन्नुकयोर्यति-ब्रह्मचारिणोः पूज्यतामारः,—

त्रपूर्वः सुत्रती विषे ह्यपूर्व्वश्वातिश्वस्तथा । वेदाभ्यासरतानित्यं चयः पूज्या दिने दिने ॥४८॥

सष्टु वर्त सवतं मोनहेतुर्यतिधर्मः, चेऽस्यास्ति स्वती यतिः । वेदाश्याम-रतेविद्याचारी, तदर्थवात् तस्यात्रमस्य । ताबुभौ प्रतिदित्र-मपूर्व्यावितिथिवत् पूज्यावित्यर्थः ।तथा च याज्ञवस्त्यः,—

"मकत्य भिचने भिचा दातवा सुन्नताय च"—इति । नृमिंचपुराणेऽपि न,—

"भिचाञ्च भिचवे दद्यादिधिवद्ब्रह्मचारिके । यन्पुष्यफलमाप्ताति गां दला विधिवद्गुराः॥ नन्पुष्यफलमाप्ताति भिवां दला दिवायची"- दति।

थम:,-

"सकत्य भिचने भिचां यः प्रयक्ति मानवः। गो-प्रदान-धर्म पुष्यं तस्याद भगवान् यमः"—इति । ब्रह्मचारितं खसीति वाचित्या तद्वसे बसंप्रदाय भिचा-प्रदानं

<sup>\*</sup> मनुरपि, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> वनचारियो, - इति भा ॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

कार्यम्। तदाइ गौतमः,—"खित्तशच्य भिन्नादानमपूर्वम्"-दित॥ वति-मन्नाचारिणौ यदि वैश्वदेवान्ते समागच्छतस्तद्राऽस्त्वेवं, यदा तु वैश्वदेवात् पूर्वमागक्षतस्तदा कथिमित्याः ह,—

> वैश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके यहमागते । उद्गृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षुकन्तुः विसर्क्येत् ॥५०॥

संप्राप्ते प्रमक्ते सनन्षिते सतीति यावत्। तथा च नृसिंचपुराणे,—
"अव्यते वैश्वदेवे तु भिचुने स्ट्मागते''—इति ।
भिचुनम् विसर्ज्येत्, यावदेश्वदेवाद्यपथुम्नमन्नं, तावत् पृथक्
कलाऽविशिष्टादमाद्भिन्तं दला भिचुनं विसर्ज्येत्॥
सन्दर्भे प्रत्यवाद्यमाच्,—

यतिश्व ब्रह्मचारी च पकान्न-स्वामिनावृभी। तयारनमद्त्वा तु भुका चान्द्रायणचरेत्॥५१॥

पान्त्रायणस्य सचणं वच्छामः प्रायस्वित्त-प्रकरणे?। प्रायस्वित्त-विधानात् प्रत्यवायोऽवन्यते। तथाः पकाच-स्वामिनादस्वादाने प्रत्यवायसप्रपत्नः। चतप्रव पुराणेऽपि,—

"त्रज्ञलाऽग्रीनश्चनर्थं तपखिनसुपखितम्।

<sup>🕶</sup> बाचीतिवार्थं, - इति सु॰ पुलवे पाठः।

समागतौ तदालवं, -इति सु॰ पुक्तके याउः।

<sup>‡</sup> भिकां दस्या,—इति भाग्युक्तके पाठः।

<sup>§</sup> प्रायक्तिप्रकरके,-इति वाक्ति सुदितातिरिक्तपुक्तकेषु ।

श्रमिता तु परे लोके खानि मांगानि खाद्येत्"—इति॥
यद्यत् भित्केषु श्रागतेव्ययकेन किं कर्त्त्यमित्यायद्यादः, —
द्याच भिष्ठा-चित्यं परिव्राङ्ब्रह्मचारिणाम्।
दच्छया च तताद्यादिभवे\* सत्यवारितम्।॥५२॥

निगद-वास्वातमेतत्। यथाविभवं भिचा-दामं कूर्मपुराणे दर्शितम्,—
"भिचां वै भिचवे दद्यान् विधिवद्ब्रह्मचारिणे।
दद्यादन्नं यथाशकि ह्यर्थिभ्योन्ताभविर्मितः"—दित ॥
यति-भिचा-प्रदावे विधममाइ,—

यति-इस्ते जलं दद्याद्वैश्चं दद्यात् पुनर्ज्ञलम्। तद्गैश्चं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरापमम्॥ ५३॥

स्पष्टमेतत्। तच भैनं यति विभवे यञ्चलं दातव्यम्। तदुतं

"यः पात्र-पूरणीं भिर्चा यतिभ्यः संप्रयक्कति ।
 विसुत्रः सर्व्वपापेभ्या नासौ दुर्गतिसाप्तुयात्"—इति ॥
 यथा भिर्चुकस्य समागतसातिष्यमवस्यं कर्त्त्रयं, तददेश्वर्थोपेतसापि
 स्वरहे समागतसातिष्यमभ्यदय-कामिना कर्त्त्रव्यमित्याह,—

यस्य छचं इयश्रैव कुञ्जरारोइमृह्यिमत्। रेन्द्रं स्थानमुपासीत तसात्तन्नविचार्येत्॥ ५४॥

<sup>\*</sup> तते।विदान् विभवे, -इति मु॰ युक्तके पाठः।

<sup>ं</sup> स्त्रोकाऽयं मुद्रितमूलपुक्तके नास्ति।

<sup>ां</sup> भिचाप्रदाने, कित स॰ सा॰ प्रा॰ गुक्त नेषु पाठः।

यस इन-इयो विद्येत, तसातियां कुर्मन् ऐन्द्रं पदमवाप्त्यात्।

एतसादचनात् पूर्वोत्तर-वचनयोरातिय्य-विषयतात् मत्-प्रकरणान्तः
पातिव्येनास्मिन् वचने जिन्नमिष्, त्रातियां कुर्विविति पद-इयं, मन्दंग्न
यायेनाव स्वस्थते। कुन्नरस्थारोच्चे यसिविन्दे पदे, तत्कुन्नरारोच्चम् ।

सिद्धरस्टतपानाप्तरः सेवादिरिम्मन्नसीत्यृद्धिमत्। क्वादिमान् सनि
यादिरितियिजीतिकुन्नाचारैयेद्यपि चीनः, तथापि तत्पूजायाः स्वर्ग
पाप्ति-चेतुत्वात् तमितियं, सीनव्य-बुद्धाः पूज्योऽयं न वा,-रित न

विचारयेत् न सन्दिद्धात् किन्वीयर-बुद्धाः तं पूज्येत्।

चद्यपि, भिनुकवस्त्रायमस्मिन् जनानि तपस्ती, तथापति जना-नानेन तपाडन्षितम्, श्रन्यथेदृशसीश्वर्यस्य प्राप्यमंभवात्। श्रतएव विश्वतिमत रेश्वरांश्चर्यं भगवता दर्शितम्,—

"यद्दिस्तिमत्त्रतं श्रीमदूर्कितमेव वा । तत्त्रदेवावगच्छ तं मम तेजेऽंग्र-सक्षवम्"—इति ॥ तसाद्युक्तमैयर्थो। पेतस्थातिष्यम् ॥

यदुकं वैश्वदेवात् पूर्वमपि यति-मञ्जाबारिभ्यो मिश्वा दातस्थिति, तचापपत्तिमादः-

बैश्वदेव-स्रतं पापं श्रक्तोभिश्च क्येपोहितुम्। न हि भिश्च-स्तान् देशान् वैश्वदेवा व्यपाहित॥५५॥

वैश्वदेवस्य पद्मान् करणेन प्रथकोचो देखः, स भिजा-दानेन निवर्णते। भिजा-परिचारेण तु यो देखः, नाभौ पूर्वक्रतेनापि वैश्वदेवेन निवर्णते। यन, भिजुबन्दो विद्यार्थादीनासुपस्रवकः। तथा च नेषां भिजुकनं धारेने।कम्,— "वितिस ब्रह्मचारी च विद्यार्थी गुर-पेषकः।
प्रक्षगः चीष-वृत्तिस षड़ेते भित्नुकाः स्वताः"—इति।
पुराणेऽपि,—

"व्याधितस्यार्थ-दीनस्य कुटुम्बात् प्रच्युतस्य च । श्रध्वानं प्रतिपन्नस्य भिचाचर्या विधीयते"-दति । वैश्वदेवकृतमित्युक्काः बुद्धिस्थलाद्वैश्वदेवस्थाकर्णे प्रत्यवायमाद,-

श्रक्तवा वैश्वदेवन्तु सुञ्जते ये दिजाधमाः। सर्व्ये ते निष्पालाजेयाः पतन्ति नर्केऽभुचै। ॥ ५६॥

निष्मला-यथोक-पल रहिताः। न केवलमिष्ट-प्राष्ट्रभावः किन्त्व-निष्ट-प्राप्तिरपि दर्भिता;—'पतिन्त नरकेऽप्रद्वी'—इति ॥ वैश्वदेव-दृष्टान्तेनातिथ्याकरणेऽपि प्रत्यवायमाह,—

वैश्वदेव-विद्यीनाये श्वातिष्येन विद्यान्ताः। सर्व्वेते नरकं यान्ति काकथानिं वजन्ति च॥५०॥

गरका रौरवादिः, तमनुश्च पञ्चात् काकचोनिं व्रजन्ति ॥ व्यतिथिलेन खुवचन्यानिय भोजनीयानाइं ,—

पापा वा यदि चण्डाका विप्रमः पितृघातकः। वैश्वदेवे तु संप्राप्तः साऽतिथिः खर्ग-संक्रमः॥५८॥

<sup>\*</sup> वैश्वदेवं कर्त्तथमित्युका, - इति मु॰ पुग्तके पाठः।

<sup>†</sup> व्यतिचित्वेन प्राप्तस्य पापिछस्यापि भोजनीयतामाइ, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

पापे। गोवधाद्यपपातकी । एतेषां भांजनीयलमेव, नतु आग्नेषातिथ्य-सत्काराईलम् । तदेतदेवाभिप्रेत्याश्वमेधिके वर्णितम्,—
"चण्डालावा श्रपाकावा काले यः कश्चिदागतः ।
श्रस्तेन पूजनीयस् परच दितमिष्क्ता"—इति ।

विष्णुधर्यात्तरे,-

"वण्डालेवाऽच वा पापः शनुर्वा पित्रघातकः। देशकासाभ्युपगती भरणीयामतामम"-दति। जन्नान् पद्य मद्यायज्ञान् प्रशंसति दारीतः,—

> "देवानृषीन् पितृंश्चेत भ्रतानि त्राह्मणांस्तथा। तर्पयन् विधिना वित्रो ब्रह्मभ्रयाय कस्पते"—इति।

पुराणेऽपि,—

"यापणं चामयागेन प्राप्तीति धनवान् दिणः। सम्यक् पश्मश्रायज्ञे देन्द्रिसदवापुरात्"—इति। श्रवक्षे प्रत्यवायमाह् यासः,—

"पञ्चयज्ञांस्त योमोहात्र करोति स्हात्रमी।
तस्य नायं न च परोलेको भवति धर्मतः"—इति॥
पञ्चयज्ञाननारं भेजनमभिष्रेत्य तदनुवादेन तत्र वर्जनीयानाइ,—

याविष्टितिश्रराभुक्के याभुक्के दक्षिणामुखः। वाम-पाद-करः स्थित्वा नद्दे रक्षांसि भुज्जते॥५८॥

पापावा यदि चखाती, — इति सु॰ पुत्तको पाठः।

भोजन-विधिस्र मनुना दर्शितः,— "सुन्नवत्सु व विप्रेषु खेषु म्हत्युषु चैव दि ।

भुद्धीयातां ततः पञ्चादविशाष्ट्रन्तु दम्पती"--इति।

विष्णुपुराणे,---

"ततः स्वासिनी-दुःखि-गर्भिणी-दृद्ध-दास्ततान्। भोजयेत् संस्ततास्त्रेन प्रथमन्तु परं ग्रदी॥ प्रभुक्तवत्सु सतेषु भुस्त्रन् भुक्के सुदुष्कृतम्। ग्रतस्य गला नरकं स्विग्रभुग्जायते नृप"—दिति।

मार्क खेयपुराणे,--

"पूजियसाऽतिथीविखान्" शातीन् बर्भू ख्याऽर्थिनः । विकलान् वाल-बद्धांश्च भोजचेदातुरांखतः॥ वाञ्केत् चुन्नृट्परीतात्मा यचानं रम-मंयुतम्'--द्दति।

भोजनेतिकर्त्तं खतामाह वौधायनः,-

''उपलित्रे ससे स्थाने ग्रुची झन्ए-समिति। सतुरसं विकाणं वा वर्मुखं वाऽर्द्वचन्द्रकम्॥ कर्त्तव्यमानुपूर्व्येष ब्राह्मणादिषु मण्डलम्''-इति।

ब्रह्मनेऽपि,—

"बादित्यावसवासदा ब्रह्मा चैव पितामसः।

<sup>\*</sup> पूजियतातिचीन् विमान्, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> स्रूट्णामकान्विते,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः। तत्र, न मका-न्वितं बामकान्वितं, स्रूट्णस् तदमकान्वितस्विति तत्तया, तस्मिति-सार्थावेष्यः।

मण्डलान्युपजीवन्ति तसात् कुर्व्योत मण्डलम्'--दति । कूर्मपुराणेऽपि,--

"उपलिप्ते ग्रुचौ देशे पादौ प्रचाख वै करौ । श्राचन्याद्रीनने। क्रोधः पश्चाद्री भोजनस्रोत्"—इति ।

व्याचाऽपि,--

"पञ्चार्द्रीभोजनं कुर्यात् प्राक्षुखोमीनमास्थितः। इस्तौ पादौ तचैवास्त्रमेषु पञ्चार्द्रता मता"—इति।

चायमधिकेऽपि,—

"श्रार्ट्रपादस्त भुझीयात् प्राक्षुखश्चामने ग्रुचौ ।

पादाभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा पादेनैकेन वा पुनः"-इति ।

तम् भोजनं ग्रुद्धपाने कर्त्त्व्यम् । तदुकं कूर्मपुराखे,—

"प्रश्नम्-ग्रुद्ध-पानेषु भुझीताकुस्मिते दिजः" — इति ।

प्रश्वतानि च पाचाणि पैठीनिधना दर्शितानि,—

"भौवर्षे राजते तास्रे यमपचपलाश्रयोः ।

भोजनेभोजने चैवं चिराच-फलमञ्जते ॥

एकएव तु योभुङ्गे विमले कांस्थ-भाजने ।

चलारि तस्य वर्द्धन्ते त्रायुः प्रश्चा यश्रोवसम्"—इति ।

तत्र, यमपच-पलाश्रपच-भोजनं रहि-व्यतिरिक्त-विषयम्,

मुझीताकोधनोदिजः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ं</sup> सीवर्षे राजते पात्रे ताने पद्मपनाप्रयोः, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> भोजनामोजने चैव,— इति स॰ द्वा॰ युक्तकयाः पाठः।

हे पद्मपचपवाद्यपचमोननं,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

"पलाग-यम-पत्रेषु" ग्रही भुक्तीन्दवं चरेत्। ब्रह्मचारि-यतीनाञ्च चान्द्रायण-फर्लं भवेत्"—दित व्यास-सारणात् । कांश्य-पात्रनु ग्रद्दक्षेकविषयं , शत्यादीनान्तु निवधात्!। तदाइ प्रचेताः,-

''ताम्बाभ्यञ्चनं चैत कांख्याचे च भोजनम्। यतिश्व ब्रह्मधारी च विधवा च विवर्क्कयेन्"-इति। तब पाच अमी खापनीयम्। यर्कं कूर्मपुराणे,— ''पदार्दी भोजनं कुर्याझूमी पाचं निधाय तु। उपवासेन तत्तुन्धं मनुराइ प्रजापतिः"-इति । तच खापनं प्राणाइति-पर्यन्तं, पश्चानु यन्त्रिकामारीाय भोत्रव्यम्। तदाइ व्यासः,—

''न्यस्य पाचं तु भुज्जीत्रे पञ्च यासान् महासुने। शेषमुद्भुत्य भोक्रयं श्रूयतामच कारणम्॥ विपुषां पाद-संस्पर्धः पाद-चैल-रजस्त्या। सुखेन भुक्के विपेर हि पित्रर्थन्तु न लूपते" ॥ पैद्यक-भोजने भूमि-पाच-प्रतिष्ठापनं न लोपनीयमित्यर्थः। उक्र-पाच-निह्निसम्बं नमस्कुर्थात्। तदुकं बह्यपुराणे,-"श्रत्रं हृष्ट्रा प्रणम्यादौ प्राञ्जलिः कथयेत्ततः।

पनाग्रपद्मपत्रेषु,—इति सु० पुन्तने पाठः ।

<sup>†</sup> ग्रहस्थविषयं.—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>🛊</sup> अत्र, यत्यादीमां तिव्वधात्, — इति पाठः समीचीमः प्रतिभाति ।

<sup>∮</sup> न्यस्तपात्रं न सुद्भीत,—इति शा॰ पुस्तने पाठः।

श्रक्षाकं नित्यमस्तितदिति भत्त्याऽय वन्दयेत्''॥
वन्दमानन्तर-क्रत्यमाच गोभिक्षः,—"श्रयातः प्राणाक्रति-कच्योयाचितिभिगाययाऽभिमन्त्य चतं ता सत्येन परिविद्यामीति सायं,
सत्यं तर्नीन परिविद्यामीति प्रातः,

भन्तस्यरिम भ्रतेषु गुहायां विश्वतोसुखः । सं यज्ञस्वं वधद्भकार भाषाच्यातीरमाऽस्वतम्॥

सं ब्रह्मा मं प्रजापितः ब्रह्माश्चर्भितः खरामस्तोपस्रस्यमधीत्यपः पीता दश्रहोतारं मनसानुद्धृत्यैतददन् पच यासान् स्टडीयात् प्राणाय खाहेति गार्चपत्यमेव तेन कृहोति। प्रपानाय खाहेत्यचा- हार्यपचनमेव तेन जुहोति। धानाय खाहेत्याहवनीयमेव तेन जुहोति। धरानाय खाहेत्यावस्य- मेव तेन जुहोति"। एते पञ्च मन्ताः प्रणवाद्याः कर्त्तव्याः। तथाच श्रीनकः,—

"खाडाऽन्ताः प्रणवादाञ्च नामा मन्त्रास्त वायवः।
जिद्धयैव यसेदन्नं दश्रनेस्त म संस्पृत्रोत्"—इति।
जिद्धा-ग्रसने विश्रेष श्राश्वमेधिके दिश्रितः,—
"श्रुण वसं म जानाति जिद्धा प्राणाङ्कती नप।

"यथा र्षं न जागति जिक्का प्राचाऊती नृप । तथा समास्तिः कुर्यात् प्राचाऊतिमतन्त्रितः"—इति । प्राचाऊतिम्बङ्गुलि-नियममास् शीनकः,—

<sup>\*</sup> बान, दर्भं हातारं, — इति याठः समीचीनः प्रतिभाति ।

मनसानुद्धात त्ररम्, -- इति द्या॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> तेनाज्ञेन, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

''तर्जनी-मध्यमा-ऽङ्ग्रष्ट-लग्ना प्राणाइतिभवत्। मध्यमा-ऽनामिका-ऽङ्ग्रष्टेरपाने जुड्यास्तः॥ कनिष्ठा-ऽनामिका-ऽङ्ग्रष्टे कीने तु जुड्याद्धविः।। तर्जनीन्तु विष्टः कलां उदाने जुड्यास्तः॥ समाने सर्वदेखेन समुदायाइतिभवत्'—इति।

परिषेचनानन्तरभावि-विशेषोभविष्यपुराणे दर्शितः,—

"भोजनात् किस्तिद्वागं धर्मराजाय वे विलम्।

दलाऽथ चित्रगुप्ताय प्रेतेभ्यसेदमुचरेत्॥

यत्र कचन मंखानां चुन्नृष्णोपहतात्मनाम्।

प्रेतानां व्रत्येऽचयमिदमस् यथास्खम्"—इति।

कूर्मापुराणेऽपि,—

''महाबाहतिस्वत्रं परिधायोदकेन तु। श्रम्हतोपस्तरणमसीत्यापोशानिकयां चरेत्''—इति।

बौधायनस्त, सर्वमेतत् संग्रह्माह,—"सर्वावय्यकावसानेषु प्रचा-स्ति-पाणि-पादाऽप श्राचम्य ग्रुची संवते देशे प्राङ्मुख उपरिया खद्धृतमाङ्मियमाणं भूर्भुवः खरेमित्युपस्याय वाचं यच्छेदन्यत् समानं महायाहृतिभिः प्रद्विणमञ्जसुदकं परिषिच्य स्थेन पाणिनाऽविसुञ्च-श्रम्यतोपस्तर्णमगीत्यपः पोला पञ्चालेन प्राणाज्ञतोर्जुहोति; श्रद्धायां प्राणे निविष्टो स्वतं जुहोमि श्रिवेशमाविष्ठाप्रदाहाय प्राणाय खाहा,

जुड्डयात्ततः,—इति सु॰ पुत्तको पाठः।
 मध्यमानामिका ऋन्यैः,—इति सु॰ पुत्तको पाठः।

श्रपाने व्यानउदाने समाने निविष्ट इत्यादिना, यथालिङ्ग मनुषङ्गः। एवं पञ्चाश्रेन, तृष्णीं भूयोवर्त्तयेत् प्रजापतिं मनसा ध्यायेत्. श्रयाणुदाइरन्ति,—

श्रामीनः प्राङ्मुखोऽश्रीयात् वाग्यतोऽश्वमकुस्यन् । श्रस्कन्दयंस्तनानाञ्च भुकाः सं ममुपस्पृणेत् ॥ सर्वभच्यापूप-कन्द-मूल-फल-मांमानां दन्तैनावर्जयेत् । नातिस्हितः श्रम्टतापिधानमभीत्युपरिष्टादपः पीलाऽऽचान्तो हृदयदेश्रमभिष्टणतिः प्राणानां ग्रन्थिरिष स्द्रोमाविश्वान्तकस्तेनाश्चेनाष्यायस्तेति । पुनराचम्ब द्विषपादाङ्गुष्ठे पाणिं निश्चावयति,—

> "श्रङ्ग्रहमात्रः पुरुषो श्रङ्ग्रहश्च समाश्रितः । रैशः सर्वस्य जगतः प्रशुः प्रीणाति विश्वशुक्"-इति॥

ज्ञतात्रानुमन्त्रणमूर्ज्ञह्सः समाचरेत्, श्रद्धायां प्राणे निविद्या-स्तर इतं प्राणमन्त्रेनायायस्त, श्रद्धायामपाने, श्रद्धायां व्याने, श्रद्धायामुदाने, श्रद्धायां समाने, निविद्येत्यादिर्ययालिङ्गमनुषङ्गः । श्रद्धाणि मन्नात्माऽस्तत्वायेत्यात्मानं योजयेत् पर्न्न-क्रतु-याजिनामा-त्मयाजी विशिद्यते"—इति । विश्वपुराणे,—

> "श्रश्रीयात् तन्मनाभ्रला पूर्वन्तु मधुरं रमम्। स्वणाम्ही तथा मध्ये कटु-तिकादिशांस्ततः॥

<sup>\*</sup> बास्त्रन्थरं सन्मनास, - इति सु॰ पुस्तने पाठः।

<sup>ं</sup> श्रद्धायामपाने निविध्यासत्तमं ज्ञतमपानमज्ञेनाप्यायस श्रद्धायां याने निविध्यास्तमं ज्ञतं व्यानमज्ञेनाप्यायस श्रद्धायाम्दाने निविध्यास्तमं ज्ञतम्दानमज्ञेनाप्यायस श्रद्धायां समाने निविध्यास्तमं ज्ञतं समानमज्ञेनाप्यायस्वित यथालिङ्गभन्षद्भः, - इति मु॰ पुन्तके पाठ

प्राग्द्रवं पुरुषोऽश्रीयानाधे च कठिनाधनः"। श्रमो पुनर्द्रवाधी तु वलारोग्ये म सुञ्चिति"--इति ॥ भोजने कवल-मञ्चामादापलम्बः,---

"ऋष्टी यासासुनेर्भच्याः घोड्णार्व्हवामिनः। दाचिंग्रम् ग्रह्मच्य स्थामितं ब्रह्मचार्व्यः"—इति। श्राथमेधिकेऽपि,—

> "वक्र-प्रमाण-पिण्डांञ्च ग्रेसेदेकैक्यः पुनः। वक्राधिकन्तु यत् पिण्डमात्रे।क्षिष्टं तरुक्यते॥ पिण्डाविष्यसम्बद्ध वक्र-निःस्तमेवच। प्रभोज्यं तदिजानीयात् भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्। सदा चात्ययनं नाद्यात् नातिहीनं च कहिचित्। यथाऽस्तेन यथा न स्थात् तथा भुद्धीत नित्ययः"—इति।

#### यद्भमनुः,—

"पीलाऽपाऽश्वनमश्रीयात् पाच-इत्तमगहितम्। भार्या-स्तक-दायेभ्य उच्छिष्टं शेषयेत् दिजः" ! — इति। उच्छिष्ट-शेषणन्तु घृतादि-व्यतिगित्त-विषयम्। तदाइ पुलस्यः,— "भोजनन्तु न निःशेषं कुर्यात् प्राज्ञः कयञ्चन। श्रन्यत्र दिधसक्ताज्यं फलं स्त्रीरं च मध्यपः"— इति। एतच भोजनं सायं प्रातञ्च कर्तयम्। तद्कं मनुना,—

<sup>\*</sup> कठिनाश्रमम् - इति मु॰ युक्तके **या**ठः ।

पित्वायात्रामस्त्रीयात्, -- इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ततः, - इति स॰ शा॰ पुन्तकयोः पाउः ।

"सायं प्राति जातीनामधनं श्रुति-चेदितम्। नान्तरा भोजनं कुर्यादिश्व होत्र-मने विधिः"—इति। गौतमः.—"सायं प्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन् भुद्धीत" - इति। खदाह्यत-वचन-समूहेन प्रसिद्धं साङ्ग-भोजनं मूलवचने, "यो भुद्धे"— इत्यनू य वेष्टित-धिरस्त्वादिकं प्रत्यवायाभिधानेन निषेधयति। एतस् वर्ष्यान्तराणामणुपलचणम्। तानि च ब्रह्मपुराणे दर्धितानि,—

"यसु पाणि-तले भुक्के यसु फुक्कार-संयुतम्"।

प्रस्ताङ्गुलिभिर्यश्चां तस्य गोमांसत्य तत्।

गाजीर्षे भोजनं कुर्यात् कदन्नानि वुभुलितः!॥

एत्यश्वर्ययानेष्ट्रमास्थिते। नैव भन्नयेत्।

ग्रामानाभ्यन्तरस्थो वा देवालय-गते।ऽयवा॥

ग्रामान्यो न भुक्कीत न पाणिस्थं न चासने।

गार्द्रवासा नार्द्रशिरा नचायद्वोपवीतवान्॥

ग प्रसारित-पादस्तु पादारोपित-पाणिमान्।

स्व-बाझ-स्थ-संख्य न च पर्योद्धमास्थितः॥

न वेष्टित-श्वराखापि नेत्सङ्ग-स्रत-भाजनः?॥

नक्षेपिरिसंख्य चर्स-वेष्टित-पार्यवान्॥

न चर्मीपरिसंख्य चर्स-वेष्टित-पार्यवान्॥

<sup>\*</sup> मुत्कारवायुना, -- इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>ं</sup> यच, - इति भा॰ स॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>‡</sup> कुर्थाद्वातिवृभृच्चितः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>§</sup> नेत्सकुक्तभोजनः,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श ने।यानत्कः सपादुकः, - इति सु॰ पुन्तके पाठः।

यास-शेषं न चान्त्रीयात् पीत-शेषं पित्रेक्ष च। शाक-मूल-फलेनू खां दक्तच्छे दैनं अचयेत्॥ बहनां सुञ्जतां मध्ये न चात्रीयात्त्वराऽनितः। हथा न विस्नेद्वं ने किष्टं कुचित्रं जेत्र"॥

# ष्ट्रस्थतः,—

''न स्पृत्रोदाम इस्तेन भुञ्जाने।ऽसं कदाचन। न पादौ न बिरोविस्तं न पदा भाजनं स्पृथेत्" – इति ।

उपनाः,-

''नादला मिछां मन्नीयाद्वहनां चैव प्रधानाम्। मास्रीयुर्वस्वस्वेव तथाऽनेकस्य प्रथातः"-इति ।

श्रादित्यपुराले,—

''ने। किष्टं गाइयेदाच्यं अग्धिष्टं चर् सम्यजेत्। ग्रहर-भुकाविष्यष्टन्त नाचाङ्गाण्ड-स्थितं लिप"-इति । कूर्मपुराणे,—

''नाईराचे न मधाने नाजी वें नाईवस्त धक्। न भिन-भाजने चाद्यात्। न भूम्यां न च पाणिवु॥ नोक्छि घृतमाददाम मूईानं सृशम्वि। न महा कीर्त्तिथलाऽपि न निःशेषं न भार्थिया॥

<sup>\*</sup> अत्र, नेाच्छिछः कुत्रचिद्वजेत्,—इति पाठेर भवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> म्टल,— इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> नेक्किटो, — इति शा॰ पुत्तने यः उः।

जन्धित्र्यं न, — इति स॰ प्रा॰ मुक्तकयोः पाठः ।

<sup>॥</sup> चेव, -- हति भाग मुक्तको पाउः।

नान्यागारे न वाऽऽकाभे न च देवालयादिष्"-इति। याज्ञवस्कारेप,-

"न भार्था-दर्भनेऽस्रीयान्नेकवामा न मंस्थितः"-इति।

यसु,—

"ब्राह्मणा सह चाऽश्रीयाद्च्यितं वा कदाचन। न तस्य दे। विसम्बन्ति नित्यमेव मनीविणः। उक्टिमितरस्तीणां योऽश्रीयाद् ब्राह्मणः कचित्॥ प्रायिश्वती स विद्येयः संकीर्णा मूहचेतनः"--दित। न तत्सर्वेषा देशिक्षाभाव-प्रतिपादन-परं, कदावनेति ववनात्।

श्रतएवादित्यपुराणम्,-

"ब्राह्मका भार्यया सार्द्धं कविहुस्तीत चाध्वनि । श्रमवर्ण-स्त्रिया नार्ड भुका पति तत्वणात्"- इति ।

बद्धमन्रिप्ः,-

"न पिवेस्न च भुद्धीत दिजः सबीन पाणिना। नैकइस्तेन च जलं प्रट्रेणावर्क्तं पिवेत्॥ विवती यत् पते त्तीयं भाजने मुख-नि: इतम्। त्रभोज्यं तद्भवेदन्नं भुक्ता भुज्जीत किन्विषम्॥ पीतावशिषितं तायं बाह्यणः पुनरापिवेत्? ।

<sup>\*</sup> नागारे च नवाकाग्री,—इति ग्रा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> सधीवर्णस्त्रया, -- इति सु॰ यम्तके पाठः।

<sup>‡</sup> मनुरपि, इति मु॰ पुक्तको पाठः।

<sup>🛇</sup> अत्र, ब्राह्मको न पुनः पिवेत्,—इति पाठी भवितुं युक्तः। 'पिवती-यत्'—इत्यारभ्य, 'पुनरापिवेत्'—इत्यन्तीयत्यः मुदितातिरितापुत्तकेषु न दृश्यते ।

पिवेद्यदि हि तसोहात् दिजञ्चान्द्रायणं चरेत्"—इति । श्रजिः,—

> "तेष्यं पाणि-नख-सृष्टं- "ब्राह्मणे न पिवेत् कचित्। सरापानेन तत्तुस्यमित्येवं मनुरव्यति।

श्चातातपः,—

"उड्घृत्य वाम-इस्तेन यत्तायं पिवति दिजः। सुरापानेन तत्तुः मनुराह प्रजापतिः"--इति। श्राश्रमेघिकेऽपि,--

"पानीयानि पिवेदीन तत्पात्रं दिजसत्तमः । श्रनुष्किष्टं भवेत्तावद्यावद्गूमौ न निविपेत्"—इति । ग्रह्वः,—"नानियुक्तोऽग्यासनस्यः प्रथममश्रीयात्राधिकं द्यास्र प्रतिग्रह्मीयात्"—इति । श्रातातपोऽपि,—

"त्रयामने।पविष्टस्त योभुद्धे प्रथमं दिजः। बह्ननां पण्यतां प्राज्ञः पङ्ख्या दरति विलिषम्"—इति। गोभिसः,—

> "एक पङ्ग्यपिवष्टानां विप्राणां सह भोजने। यद्येकाऽपि त्यजेत् पात्रं नाश्मीयुरितरे पुनः। माहानु भुद्धे यसाव स सान्तपनमाचरेत्। भुद्धानेषु तु विषेषु यसु पात्रं परित्यजेत्॥ भोजने विष्न-कर्नाऽसौ ब्रह्महाऽपि तथोस्यते"-इति।

<sup>\*</sup> पाणिनखासीया, — इति शा॰ पृक्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्यनु,—इति शा॰ पुत्तको पाठः।

वारयसनं प्रक्रम्य पुराणे,—

"सास्ति। वहणः शक्तिं जुइते।ऽगिः त्रियं हरेत्। भुद्मतो मृत्युरायुखं तसान्तीनं चिषु स्तिम्"—इति।

यत्त्विलात्रम्,-

"भौनव्रतं मद्दाकष्टं इंकारेणापि नश्चति । तथा यति मद्दान् देश्वः तस्मान्तु नियतश्चरेत्"—दिति । तदेतत् काष्ठ-मौनाभिपायेण । एतच पञ्चायासादकाग्विषयम् ।

तथा च हद्रमनुः,—

"श्रीनन्दन् भचये चित्यं वाग्यते । प्रमुक्तस्यन् । पद्म यासानाहामीनं प्राणाद्याप्यायनं महत्"—इति ।

त्राश्वनेधिकेऽपि,-

"मौनी वाऽष्यचवाऽमौनी प्रच्रष्टः संयतेन्द्रियः । अञ्जीत विधिविद्योग न चेाच्चिष्टानि चर्चयेत्"—इति ।

> "इस्त-दत्तानि चान्नानि प्रत्यच-सवणन्तथा। स्विता-भचणचैव गोमांसायनवत् स्वतम्"—इति।

पैठीनसिः,—

"स्वणं यञ्चनं चैत्र घृतं तैसं तथैत च। सेह्मं पेयञ्च विविधं इस्न-दत्तं न भवयेत्॥ दर्व्या देयं घृतात्रन्तु समस्न-यञ्चनानि च। उदकं यच पक्तात्रं धादका दातुमिक्कति।

<sup>\*</sup> ने च्छितान चालयेत्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

स भूणहा सुरापश स्तेयी च" गुरुतस्यगः"-इति । त्रात्रमेधिके,-

> "उद्यामि चाडासं यानं कुकुटमेवच । भुजाना यदि पाहेन् तद्वन्तु परित्यजेत् ॥ नेश-कीटावपद्य में सुख-मारत-वीजितम् । त्रत्रं तद्राचमं विद्यात्तमास्तत् परिवर्ज्ययेत्"—इति ।

कात्याचन:,-

"चण्डालपतितेदका-वाकां शुका दिजात्तमः।
मुद्धीत ग्राममाचनु दिनमेकमभोजनम्"—दति।
गौतमाऽपि,—

"काइनाभामण्याव्णश्चकस्थानुषनस्य च ।

एतेषां निनदं यावनावत्कानमभाजनम्"—इति ।

इस्पितिरपि,—

"अधेकपङ्त्या नाक्रीयाद्वाह्मणैः खजनैरपि।

के कि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्॥

एकपङ्त्युपविष्टानां दुष्कृतं यदुरात्मनाम्।

सर्वेषां तत्समं तावद्यावत् पङ्किनं भिद्यते"—इति।

पङ्कि-भेद-प्रकारमपि सएवादः,—

"त्रियाना भसाना चैव सामीन मिललेन च। दारेण-चैव मार्गेण पङ्किभेदी बुधैः स्टतः"—इति।

<sup>\*</sup> सस्तेना,-इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकये। याठः।

<sup>†</sup> केशकोटीयपन्नन्न, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

यसाऽपि,--

"उदकच हणं भस्र दारं पत्थासयैवच । एभिरन्तरितं कला पङ्किदोषो न विद्यते"—इति । तदेवं सूखवचनेक्क-वेष्टितशिरस्वादि-वर्ज्ञनेपस्तविता नियम-विशेषा दर्शिताः । दक्षिणासुखल-निषेधा नित्य-भोजन-विषयः । काम्ये

तिद्धानात्। तथाच मनुः —

"त्रायुष्यं प्राक्षुखे। भुद्गे यशस्यं दक्षिणामुखः । त्रियं प्रत्यक्षुखे। भुद्गे स्टतं भुद्गे सरक्षुखः"-दति । गोभिले।ऽपि दक्षिणामुखलं निवेधयति,—

> "प्राञ्जुखावस्थिता विष्रो प्रतीचां वा यथास्खम्। उत्तरं पित्रकार्थे तु दिचणान्यु विवर्ज्ञधेत्"—रित ।

'वाम-पाद-करः' वामपादे करोयस्वामी वामपादकरः । यो वामपादकरो भुद्धे, यस स्थिता भुद्धे, तैः मर्चैर्यद्भुतं तद्रचांमि मुस्त्रते, न स्थयं प्राणाग्निहात्रादि-फलं प्राप्तातीत्यर्थः । भुकस्य राजम-गामिलं कूर्मपुराणेऽपि दर्शितम्,—

"योसुक्के वेष्टितिशारा यश सुक्के विदिक्षुतः। सेषानत्कश्च यो सुक्के पत्र्ये विद्यात्तंदासुरम्''—इति । श्राभिष्रेतस्य भोजन-विधेक्दीच्याक्वानि उच्चिष्टोदक-दानादीनि ! कर्त्त्रयानि । तथ देवसः,—

<sup>\*</sup> विसर्जयेत्,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> उत्तू,—इति मु॰ युस्तके याठः।

<sup>।</sup> उच्छिछोदकदानादीनि,—इति नास्ति स॰ सो॰ ग्रा॰ पुस्तकेषु।

"भुक्तोच्छिष्टं समादाय सर्वसात् किञ्चिदाचमन् । उच्चिष्टभागधेयेभ्यः सोदकं निर्वपेहुवि"—इति ।

तच, मन्त्रः,—

"रौरवेऽपृष्य-निक्षये पद्मार्वुद-निवासिनाम्।
प्राणिनां सर्व्यक्षतानामचय्यमुपतिष्ठताम्" – दति ।
गद्ययासे।ऽपि, — "ततस्तृप्तः सन्नस्तापिधानममीत्यपः पीता
तसाद्यान्यानागपस्त्य विधिवदाचामेत्" – दति । स चाचमनप्रकारो
देवलेन दर्शितः, —

'भुक्षाऽऽचामेद्यथोकोन विधानेन समाहितः। ग्रोधयेनुष्व-इस्ती च स्ट्रिइर्घर्षणैरिय"—इति। तच वर्षणं तर्ज्ञन्या न कर्त्त्रयम्। तदाइ गौतमः,— ''गण्डूषस्याय समये तर्ज्ञन्या वक्षणोधनम्। सुर्व्वीत यदि मूहात्मा रौरवे नरके पतेत्<sup>†</sup>"—इति।

खासः,---

"हसं प्रचात्व गण्डूषं यः पिवेद्विचचणः । स देवां च पित्वं चेव ह्यात्मानचेव पात्रयेत्"—इति । "तिस्मिन् नाचमनं कुर्यात् यत्र भाण्डेऽय सुक्रवान् । यद्युत्तिष्ठत्यनाचान्तोसुक्रवानासनात्ततः ॥ स्नानं सद्यः प्रकुर्वित से।ऽन्ययाऽप्रयते। भवेत्"—इति ।

<sup>\*</sup> भागिनां सर्वभूतानां ह्यात्यसुपतिष्ठतु, - इति सु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>†</sup> रीरवं नरकं वजेत्,-इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡ &#</sup>x27;इति' ग्रन्दोऽत्राधिकः प्रतिभाति ।

# कूर्मपुराणेऽपि.—

"श्रम्धतापिधानमधीत्यपः पिवेत् " " । श्राचान्तः पुनराचमेदायं गौरिति मन्त्रतः । द्रुपदां वा चिरायत्य मर्व्य-पाप-प्रणाधिनीम् । प्राणानां यित्यरमीत्यालभेत् इदयं ततः ॥ श्राचम्याङ्गुष्ठमानीय पादाङ्गुष्ठे तु द्विणे । निश्रावयेद्धस्त-जलमूर्ज्ञ-इस्तः ममाहितः ॥ इतानुमन्त्रणं कुर्यात् श्रद्धायामिति मन्त्रतः । श्रष्टाचरेण ह्यात्मानं योजयेद्वह्मणीति हि । मर्व्यवामेवमङ्गानामात्म-यागः परः स्रतः ॥ योऽनेन विधिना कुर्यात् स याति ब्रह्मणः पदम्"—इति ।

# **ম**বি:,—

"श्राचाम्नोऽष्यग्र चिस्तावद्यावत् पाचमनुद्धृतम् । खद्धृतेऽष्यग्र चिस्तावद्यावन्ने विष्यते मधी । भूमाविष हि निप्तायां तावत् स्वादग्र चिः पुमान् ॥ श्रामनादुत्यितस्तसाद्यावत्र स्थूषते मधीम्"—इति ।

# शानातपाऽपि,—

"श्राचम्य पात्रमुत्रमृत्र्य किङ्गिदार्द्रेण पाणिना।
मुख्यान् प्राणान् ममालभ्य नाभिं पाणि-तलेन च॥
भुक्का नैव प्रतिष्ठेत न घाष्यार्द्रेण पाणिना।
पाणिं मूर्ड्वि समाधाय सृष्ट्वा चाग्निं समाहित:॥

<sup>\*</sup> नोम्मुन्यते,-इति ग्रा॰ युक्तके पाठः।

ज्ञातिश्रेष्ठां समाप्नाति प्रयोग-कुश्वनेनरः''—इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"ख्खः प्रभान-चित्तस्त क्रतासन-परिग्रष्टः ।
श्रमीष्ट-देवतानाञ्च कुर्व्वीत स्मरणं नरः॥
श्रीग्रराष्ययेद्वातुं पार्थितं पवनेरितः ।
दत्तावकाशो नभसा अरयेद्सु मे सुखम् ।
श्रमं वसाय मे अमेरपामम्यनिसस्य च ॥
भवस्वेतत् परिष्ततं ममास्त्रयादतं सुखम् ।
प्राणापानसमानानासुदानयानयोस्त्रया ॥
श्रमं पृष्टिकरञ्चास्त ममास्त्रयाद्वतं सुखम् ।

श्रमं मयाऽत्रं जरयतशेषम्।
सुखं ममैतत् परिणाम-मभावं
यक्त्रत्रागं मम चाम्त देहे॥
विष्णुः समस्तेन्द्रिय-देह-देही
प्रधानभतेत भगवान् यथैकः।
सत्येन तेनात्रमशेषमत्रम्
श्राराग्यदं स्थात् परिणाममेतु।
विष्णुर्यया तथैवात्रं परिणामञ्ज वै तथा।

परिकती,—इति का॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> सुख्य मे तत्,—इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकवाः पाठः।

<sup>!</sup> विष्णुरात्मा तथैवाई परिकासक्तथैवच,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

सहोन तेन से भुकं । जीर्यावस्तामदन्तथा।
दृष्टुचार्य ख-इस्तेन परिमृज्य तथोदरम्॥
त्रनायाम-प्रदायीनि कुर्यात् कर्माण्डतिन्द्रतः"—दित।
सार्कण्डेयोऽपि,—

"भ्रयोऽप्याचम्य कर्त्तयं ततस्ताम्बूल-भन्नणम्"—इति । तत्र विषष्टः,--

> 'सुपूगं च सुपर्णश्च सुचूर्णंन समन्तिम् । श्रदला दिज देवेभ्यः ताम्बूलं वर्क्कयेदुधः । एक-पूगं सुखारेग्यं दिपूगं निष्मलक्षवेत् ॥ श्रतिश्रेष्ठं त्रि-पूगञ्च ह्यधिकं नैव दुखति । पर्ष-मूले भवेद्वाधिः पर्णाग्रे पाप-सभवः ॥ चूर्ष-पर्षं हरेदायुः श्विरा बुद्धि-विनामिनी । तस्मादगञ्च मूलञ्च भिराञ्चेव विभोषतः ॥ जीर्ष-पर्णं वर्क्चयिला ताम्बूलं खादयेदुधः" । भीजनं निक्पितं, तदुरण-काले प्रतिषद्धम् । तदाः

यदिदं भेषितं निरूपितं, तद्गुइण-काले प्रतिषिद्धम्। तदाइ मनुः,—
"वन्द्र-सूर्य-यहे नाद्यादद्यात् साला विमुक्तयोः।
श्रमुक्रयोरस-गयोर्दृष्टा स्नाला परेऽइनि"— दृति।

<sup>\*</sup> सङ्ग्रह्मं,--इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>†</sup> सुसंयुतम्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> इरत्यायुः, - इति सु॰ पुत्तके पाठः।

९ शिरस्थैव,—इति स॰ ग्रा॰ पुन्तकयोः पाठः।

<sup>॥</sup> चूर्णपर्ण,-इति मु॰ पुत्तके पाठः।

श रघटद्वा,-- इति सु॰ युक्तको पाठः।

यहे यहण-काले, स्पर्धमार्थ्य मेश्वण-पर्यको यह-कालः।
तिसन् काले न भुद्धीत, किन्तु राष्ट्रणा चन्द्र-स्पर्ययोः सुक्रयोः
सताः पत्रात् स्नाला सुद्धीत। यदा तु ग्रस्तासमयसदा परेषुः
विसुकौ तौ दृष्ट्वा भुद्धीत। न केवलं ग्रहण-काले भेरिजनाभावः, किन्तु
ग्रहणात् प्रागपि। तदाह व्यासः,—

"माद्यात् सर्थं-ग्रहात् पूर्व्वमिक्त मायं ग्रिश-ग्रहात्।

ग्रह-काले च नाम्भीयात् सालाऽम्नीयाच मुक्रयोः॥

मुक्ते ग्रिशिन भुद्धीत यदि न खान्महानिग्रा।

ग्रमुक्रयोरस्गग्योरथ दृष्ट्या परेऽहनि"—इति।

पूर्व्य-काले भोजन-निषेधे विश्वेषमाच दृद्धविष्ठः,—

"ग्रह्णन्तु भवेदिन्दोः प्रथमादिधि यामतः।

भुद्धीतावर्त्तनात् पूर्व्यं पश्चिमे प्रचराद्धः॥

रवेस्तावर्त्तनादृर्द्धमञ्जावे निग्नीथतः।

चतुर्थे प्रचरे चेत् स्थात् चतुर्थ-प्रहरादधः"—इति।

राचो प्रथमात् यामादिध जद्धं यहणं चेत्, शावर्त्तनायाधाक्षात् पूर्वे भुद्धीतः राचि-पश्चिम-यामे चेत्, राचि-प्रथम-यामादर्व्वाक् भुद्धीतः श्रक्षयतुर्थ-प्रहरे रिव-यहश्चेत्, राचेः चतुर्थ-प्रहरादधी भुद्धीतित्यर्थः। निष्ठीयो मध्यराचिः। मध्याक्षादृद्धं रिव-यहणं चेत्, मध्य-राचाद्व्वागेव भुद्धीतित्यर्थः। प्रण्ञि-यहणे याम-चयेण याम-चयेण याम-मपेचितं, सूर्य-यहे तु याम-चतुष्टयेनेति तात्पर्यार्थः। तथाच दृद्धं गौतमः,—

"सर्य-परे तु नाश्रीयात् पूर्वे याम-चतुरुयम्।

चन्द्र-ग्रहे तु यामांस्त्रीन् वास-बद्घातुरैर्विना"-इति । वासबद्धातुर-विषये मत्यपुराणे,-

"त्रपराक्षेत्र मध्याक्षेत्र मध्याक्षेत्र सङ्गवे। सङ्गवे ग्रहणं चेत्यान्त पूर्वें भाजनञ्चरेत्"—इति।

समर्थस तु भाजने प्रायश्चित्तमुकं कात्यायज्ञेन ,--

"चन्द्र-सूर्य-सूचे मुक्का प्राजापत्येन ग्रुह्यति । तिसन्नेव दिने भुक्का चिराचेणैव ग्रुह्यति"—दित ।

प्रणि-यहणे याम-चयखापवादमाह सद्भविष्ठः,-

"यस्रोदये विधोः पूर्वं नाहर्भाजनमाचरेत्"-इति।

यसास्त्रमये विशेषमाच सगुः,—

"यस्तिवेदास्तमानन्तु रवीन्दू प्राप्नुते यदि । तयोः परेद्युरूदये स्नालाऽभ्यवहरेत्ररः"—दति । दृद्धगार्थोऽपि,—

"धन्धा-काले यदा राज्यंधते प्रणि-भास्कारी। तदस्रेनेव भुद्धीत राचाविष कदाचन"—दित। विष्णुधर्मीत्त्तरेऽपि,—

"त्राहारात्रं न भोक्तयं चन्द्र-सूर्य-ग्रहायदा। सुक्तिं दृष्ट्वा तु भोक्तयं स्नानं कला ततः परम्'—इति। ननु, भेघाद्यन्तद्वाने चानुषं दर्भनं न सक्षत्रति इति चेत् र्र, दर्भन-शब्देन शास्त्र-विज्ञानस्य विवचितलात्। तदाद्य बद्धगौतमः,—

<sup>\*</sup> याज्ञवल्क्वेन,-इति सु॰ पुस्तके याठः।

रं अन, - इति चेन्न, - इति पाठे। भवितुं युक्तः।

"नद्र-सूर्य-ग्रहे नाद्यात् तिसान्नहिन पूर्वतः ।

राहे। विंमुितं विज्ञाय साला कुर्वीत भाजनम्"—दित ।

एवं तिर्हे, परेद्युरुद्यात् प्रागपि शास्त्र-विज्ञान-सभावाद् ग्रस्तासमयेऽपि तथैव भोजनं प्रसन्येत । तन्त्र,

"तयोः एरेद्युद्दये स्नालाऽभ्यवद्दरेत्नरः"। ऋदेश्याचं न भोक्तव्यम् \* \* \*"-इति

वचन-द्रशेन \* तदप्रक्षकेः । यत्तु स्कन्दपुराणे,-

"यदा चन्द्र-ग्रहस्तात, निश्चीयात् परताभवेत्। भोक्तवं तात, पूर्वा हे नापरा हे कथ खन ॥ पूर्वे निश्चीयात् ग्रहणं यदा चन्द्रस्य वे भवेत्। तदा दिवा म कर्त्तवं भोजनं शिखि-वाहन"—इति।

ति इं याम-चयाभिप्रायकं, ''चन्द्र-ग्रहे तु यामांस्त्रीन्''—इति विश्वेषस्य बद्धगौतमेनाभिधानात्। पाप-चय-कामोग्यहण-दिनमुप-वमेत्। तदाइ दचः,—

"श्रयने तिषुवे चैव चन्द्र-सूर्य्य-ग्रहे तथा । श्रहोराचे पितः स्नाला सर्व्यपापैः प्रमुच्यते"—इति । व पुची तु ने प्रवसेत्। तदाद्य नारदः,—

''संकान्यामुपवासञ्च क्रण्योकादिश-वासरे । चन्द्र-सूर्य-प्रदे चैव न कुर्यात् पुचवान् ग्रही''—इति । यसास्तमये तु पुचिणोऽयुपवावएव, ''श्रहोराचं न भोक्यम्''—

<sup>\*</sup> तम्न, तथाः परेयुबदयेभ्यवद्धरेदहारात्रं न भोताधनिति वचनदयेन,
—हति स॰ द्वार पुरतकयोः पाठः।

- इति भोजन-प्रतिवेधात्। कचित्तु ग्रहण-विशेषे खानादिकं न कर्मयम्। तद्कं घट्चिंग्रसते,—

"सूर्य-यहा यदा राषी दिवा चन्द्र-यहस्रया। तव सानं न कुर्वित दद्याहानं न च कचित्"—इति। एतच स-भाग-विशेष-व्यवस्थितानां यास-मेश्च-दर्भन-याग्य-वाभावे द्रष्ट्यम्।

॥०॥ इति भाजन-प्रकर्णम्॥०॥

इत्यं निक्षितिन भाजनामीन कर्त्तवजातेनामः पञ्चम-भाग-मनिवाइयेत्। एतेन भाग-पञ्चक-क्रत्याभिधानेनावशिष्ट-दिवस-कर्त्वजातसुपसचणीयम्। तच कर्त्तवजातं द्वेण दर्शितम्,—

"भुका तु सुखमाखाय तद्यं परिणामयेत्"। इतिचास-पुराणाचै: वह-सप्तमकौ नस्ति । श्रष्टमे स्रोक-याचा तु विद्यमध्यामातः पुनः"-इति।

স্থবি:,—

"दिवा खापं न कुर्व्वीत स्त्रियञ्चैव परित्यजेत्। त्रायः चीणा दिवा निद्रा दिवा स्त्री पुष्य-नामिनी। इतिहास-प्राणानि धर्म-प्रास्त्राणि साभ्यसेत्॥ ष्ट्या विवाद-वाक्यानि परिवाद्य वर्क्कयेत्"-इति । विष्णुपुराणेऽपि,—

"त्रनायास-प्रदायीनि कुर्यात् कर्माण्यतन्द्रतः।

<sup>\*</sup> परिकामयन्, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

मक्कास्तः दि-विनादेन मक्तार्गादविरोधिना ॥ दिनं नथेत्ततः सन्ध्यासुपतिष्ठेत् समाहितः"—इति । याज्ञवस्क्योऽपि,—

"ऋषः-श्रेषं समासीत शिष्टैरिष्टैस बन्धुभिः। जपास पश्चिमां सन्ध्यां छलाऽश्रींसानुपास च। स्त्यैः परिचते। भुका नातिव्हिशेऽच संविश्चेत्"—इति॥ जपास चेति चकारेण वैश्वदेवादिकं समुस्तिने।ति। साधंसन्ध्या-होमौ निक्षितौ। वैश्वदेवादौ किस्बिद्धियो विष्णुपुराणे दशितः,—

"पुनः पाकसुपादाय सायमण्यनीपते । वैश्वदेव-निमिन्नं वै पत्था सार्द्धं विसं इरेत्॥ तत्रापि यपचादिभ्य त्रथेवासं विसर्क्षयेत् † । श्रितिथं चागतं तत्र स्वश्वत्या पूज्येदुधः॥ दिवाऽतिथौ तु विसुखे गते यत्पातकं नृप । तदेवाष्ट्रगुणं पुंसौ सर्व्याटे विसुखे गते ॥ तस्मात् स्व-श्वत्या राजेन्द्र, सर्व्याटमितिथं नरः। पूजयेत्, पूजिते तिस्त्रन् पूजिताः सर्व-देवताः! श्वत-पादादिशौचश्व भुक्ता सायं ततो यही॥ गच्छेन्द्वयामम्बुटितां ! ततोदाहमयीं नृप"—इति। ॥०॥ इत्यद्दःश्रेषादि-कृत्यंम्॥०॥

<sup>\*</sup> नामच्छास्त्रविनोदेन सम्मार्गार्थविरोधिनाः— इति मु॰ पुन्तने पाठः।
† तर्थवाद्रविसर्ज्ञनं,— इति प्रा॰ पुन्तने पाठः।

<sup>ा</sup>र्क्क्यामन्दितां,-इति मु॰ युक्तको पाठः।

शयन-प्रकारमाइ " हारीतः,—"मुप्रवाजित-वरण-तले। रखां कला उदक-पूर्ण-घटादि-मङ्गल्योपेतश्रात्माभिहितामनुपदतां स-चामां पटन् । श्रयामधिष्ठाय राश्चिस्तां जिल्ला विष्णुं नमल्लाय 'मर्पापमपं भद्रन्ते',—दित स्रोकं जिल्ला दष्ट-देवता-सारणं कला समाधिमास्त्रायान्यांश्चेव वैदिकान् मन्त्राम् साविचीच जिल्ला मङ्गल्यं श्रुतं शङ्खाञ्च ग्रट्णान् दिचणाशिराः स्रपेत्"—दित । दिचणाशिराः,—दित प्रदर्शनार्थम् । तथाच विष्णुपराण्म्,—

"प्राच्यां दिशि शिरः श्रसं याम्यायामयता नृप । सदैव स्वपतः पुंचाविपरीतन्तु रेागदम्'-इति ।

गार्ग्याऽपि,—

''खगे हे प्राक्षिराः भेते श्वाप्त्र्ये दिवणाधिराः।
प्रत्यक्षिराः प्रवासे च न कदाचि दुदक्षिराः''— दति ।
पुराणेऽपि ‡,—

''राजिसकां जपेत् सरवा सर्वाश्च सुखशायिनः। नमस्कृताऽययं विष्णुं समाधिस्यः खपेत्रिशि''—दति। सुखशायिने।ऽपि गासवेन १ दर्शिताः,—

"श्रमित्रमध्वश्रव सुचुकुन्दो । महासुनिः।

<sup>\*</sup> खयादः ग्रेवादिक्तयं। तत्र ग्रयनप्रकारमादः,—इति स॰ ग्रा॰ पृत्त-कयोः ग्राठः।

<sup>†</sup> स्नवा प्रावानिति पठन्, — इति भा॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> विष्णुपुराबोऽपि, — इति मु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>🛇</sup> गोभिनेन,--इति मु॰ युक्तने पाठः।

<sup>॥</sup> व्यास्योमाधवश्चेव मृचिकुन्दो, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

कपिको गुजिरास्तीकः " पस्ति सुखशायिकः"-इति । श्रयने वर्ज्जनीयानास् मार्कण्डेयः,-

"ग्रुग्यालयं समाने च एक द्वे चतुष्पये।

महादेव-ग्रहे वाऽपि मात-वेसानि न खेपेत्॥

ग यच-नागायतने स्कन्दसायतने तथा।

कूल-व्हायासु च तथा ग्रकेश-लोष्ट-पांग्रुषु॥

ग स्वपेच तथा गर्ने निना दीचां कथ्यन ।

धान्य-गो-विप्र-देवानां गुरुणाञ्च तथोपिर॥

ग चापि भग्नम्यने नाग्रुची नाग्रुचिः ख्यम्।

नार्द्रवामा न नग्नस् ‡ नोत्तरा-स्थित-मस्तकः॥

गाकाग्रे सर्वभून्ये च म च चैत्यद्रुमे तथा"—दिति।

विष्पुरिष,—"नार्द्रवायाः खपेन्न-पलाश-श्रयने न पञ्च-दाह-क्रते न-भग्न-श्रयने न विद्युद्रमधे नाग्निष्ठ्ये न वालमधे न चारिमधे न धान्ये न गुद-क्रताश्रन-सुराणासुपरि १ ने। च्छिष्टे न दिवि"—इति । विष्णुपुराषेऽपि,—

"नाविश्वालां न वै भग्नां नासमां मिसनां न च। न च जन्तुमयीं श्रयामधितिष्ठेदनासृताम्"—इति ॥ जश्रनाः,—"न तैसाभ्यक-श्रिराः खपेत्रादीस्तिः कृष्ण्चर्माण्"—इति।

<sup>\*</sup> मुनिरास्तिकाः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> तटाकान्ते—इति सु॰ पुस्तके याउः।

<sup>‡</sup> गार्दवासाननश्चिव,—इति ग्रा॰ पुक्तकी पाठः।

<sup>§</sup> न गी-क्रताश्रन-गुरूवासुपरि,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

दच:,--

"प्रदोष-पश्चिमौ यामौ वेदाभ्याम-रतानयत्। यामदयं ग्रयानस्तु ब्रह्मभ्ययाय कन्यते"—इति । 'मन्ध्यास्तानम्'—द्रायारभ्य, 'योवेष्टितिश्रराः'—इत्यन्तेन ग्रम्थ-सन्दर्भेण श्रुत्यपस्तवणाभ्यामाक्तिकं मंचिष्य निरूपितम्। एतस्य करणे

श्रेयः श्रकरणे तु प्रत्यवायः। तद्कं कूर्मपुराणे,—

"दत्यं तदखिलं प्रोत्तमहन्यहिन वै मया।

बाह्यणानां कृत्यजातमपवर्ग-फल-प्रदम्॥

नास्तिक्याद्यवाऽऽल्खाद्बाह्यणो न करेति यः।

स याति नरकान् घोरान् काकयोनौ प्रजायते॥

नान्योविसुत्रये पन्या सुक्ताऽऽप्रम-विधि सकम्।

तसात् कर्याणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्टिनः"—इति॥

दत्यक, 'खनकांभिरतः'—इत्यनेन ब्राह्मणस्य साधारणधर्मा-निक्ष्य कत्राधनादि-साधारण-धर्म-प्रसङ्गागतसाह्निकं परिसमा-योदानीं प्रकृतानेव क्रम-प्राप्तानभिषितस्य चित्रयस्य साधारणधर्मा-नाइ,—

श्रवता द्यानधीयानाः यत्र भैष्यत्र दिजाः। तं ग्रामं दर्खयेद्राजा चौर-भक्त-प्रदेश हि सः॥६०॥ स्रवियो हि प्रजारसन्। श्रस्त्रपाणिः प्रदर्खनान्। निर्जित्य पर-सैन्यानि स्रिति धर्मोण पालयेत्॥६१॥

<sup>\*</sup> साधार अधर्मी। निरूपितः, -- इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> रञ्जन्,—इति सु॰ युक्तको पाठः।

# पुष्पमाचं विचिन्यान्मूबच्छेदं न कारयेत्। मालाकार द्वरामे न यथाऽङ्गार-कारकः॥ई२॥द्रति॥

दिविधो हि राजधर्मः, दृष्ट-शिचा शिष्ट-परिपालनञ्च। तनायेन क्षेत्रकेन दृष्ट-शिचा प्रतिपाद्यते। व्रतशब्देनाच ब्रह्मचारि-कर्द्यकं मध्यादि-वर्जनमभिप्रेतम्। तथा च याज्ञवल्काः, "व्रतमपीडयन्"— हत्युक्का विविद्यतं तद्वतं स्पष्टीचकार,—

"मधु-मांसाञ्चनाच्छिष्ठ-ग्रुक-स्ती-प्राणिहिंसनम्। भास्तराले।कनामील-परिवादांश्च वर्जयेत्"—इति ।

यदा, ख-रह्म-प्रसिद्धानि प्राजापत्यादीनि चलार्चत्र व्रतप्रद्धा-भिधेयानि । तद्भयविध-व्रत-रहिताः खाध्यायमयनधीयाना ब्रह्म-चारिणो यत्र प्रामे भैद्धमाचरित्त, तं ग्रामं दण्डयेत् । यतः, स ग्रामश्चीर-मदृ प्रेम्यो भक्तमन्तं प्रयच्छिति । त्रनेन वचनेन विहितम-ननुतिष्ठतां प्रतिषिद्धमनुतिष्ठतां सर्व्वेषां राज्ञा दण्डनीयचसुप-स्वद्धते । त्रतपद नारदः,—

'यो यो वर्णाऽवहायेत यशोद्देकमनुब्रजेत्। तं तं बृष्टुा स्वतामार्गात् प्रचुतं स्थापयेत्पथि"—दित ॥ याज्ञवस्काः,—

"त्रशास्त्रोत्तेषु चान्येषु पापयुत्तेषु कर्मसु । प्रममीद्यात्मना राजा दण्डं दण्डोषु पातयेत् ॥ कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान् जानपदानिष । खधकीषितिताम राजा विनीय खापयेत्पथि"—इति । मनुर्घि,—

"पिताऽऽचार्यः सुह्तमाता भार्या पुत्रः पुरे।हितः। मादण्ड्योनाम राज्ञोऽस्ति यस्त्रधर्मेण तिष्ठति"—दति। याज्ञवक्कोऽपि,—

"श्रिप आता सुतोभार्था खग्रुरोमातु होऽपि वा । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्मादिचलितः खकात्"—इति । दण्डा-दण्डनं प्रशंसति याज्ञवस्काः,—

"यो दण्ड्यान् दण्डयेट्राजा सम्यग्वधां चातयेत्। दष्टं स्थात् ऋतुभिस्तेन समाप्त-वर-दिवणैः"—दित ।

श्रदण्डा-दण्डनं निवेधयति मनुः,—

"श्रदण्द्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्वेवाष्यदण्डयन्। श्रयशोमददाप्राति नरकश्चेव गच्छति"—इति।

दण्डश्च दिविधः, शारीराऽर्थ-दण्डश्च \*। यथाऽऽह नाग्दः,—
''शारीरश्चार्थ-दण्डश्च † दण्डश्च दिविधः स्रतः।
शारीरसाडनादिम्तु मरणान्तः प्रकीर्त्तितः॥
काकिन्यादिस्तर्थ-दण्डः ‡ सर्वस्वान्तस्यवेवच"—इति।

राज्ञीदण्डियित्वं महता प्रबन्धेन समावयित मनुः,—
"त्रराजने हि लोनेऽस्मिन् सर्वति।विद्रुते भयात्।
रचार्यमस्य सर्वस्य राजानमस्जल्पमुः॥

भारीर चार्थिकश्चेपि,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> ग्रारीर खार्चिकखेति, - इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> कणादिक्वर्षदराङ्क्, — इति सु॰ पृक्तके पाठः।

दन्द्रानिलयरार्काणामग्रेस वर्णस च। चन्द्र-वित्तेष्रयोद्येव माचानिर्द्रत्य प्रास्त्रतीः॥ यसादेषां सुरेन्द्राणां माचाभ्यानिर्मितान्यः। तसादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा॥ तपत्यादित्यवचैव चनुंवि च मनांचि च। न चैनं भृति शकोति कश्चिद्ष्यभिवीचितुम् ॥ चाऽग्निर्भवति वायुच चाऽर्कः चामः स धर्मराट्। य कुवेरः स वर्षः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ वाले। उपि नावमन्तयो मनुख इति स्विमः। महती देवता होंघा नरक्षेण तिष्ठति॥ एकमेव दहत्यग्रिर्मरं दुर्पमर्पिणम्। जुलन्द्रुति राजाग्निः स-पग्रु-द्रय-मञ्चयम्॥ कार्यं सी विच्छा शकिञ्च देश-काली च न तत्वतः कुरते धर्म-सिद्धार्थं विश्वरूपं पुनः पुनः॥ यस प्रसादे पद्माऽऽसी विजयस पराक्रमे। म्हत्युस वसति कोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ यस्त तं देष्टि समोद्यात् स विनयात्यसंग्रयम्। तस्य द्याप्र विनाशाय राजा प्रकृरते मनः ॥ तसाद्धर्ममभीष्टेषु । सत्यं पश्चेत्रराधियः ।

<sup>\*</sup> यः किस्त्रद्मिवीचितुम्,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

रेशं कालच, -- शति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>।</sup> तस्माद्धमीऽयमिग्रेषु, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

श्रिनष्टञ्चाणिनष्टेषु तद्धमं न विश्वास्येत्॥ तस्यार्थे सर्वस्तानां गोप्तारं धर्ममात्मनः। ब्रह्म-तेजामयं दण्डमस्जत् पूर्वमीश्वरः॥ तं राजा प्रणयेद्दण्डं \* चिवर्गेणाभिवर्द्धते"—इति। महाभारते,—

"परोचादेवताः सर्वा राजा प्रत्यच-देवता।
प्रसादश्च प्रकापश्च प्रत्यचे। यस्य हिष्यते॥
राजा साता पिता चैव राजा कुलवतां कुलम्।
राजा सत्यञ्च धर्मश्च राजा हितकरे। नृणाम्॥
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काल-कारणम्।
दित ते संध्योसास्त्रद्राजा वालस्य कारणम्।
राज-मूलोसद्याराज, धर्मीलोकस्य रत्यते॥
प्रजा राज-स्यादेव न खादन्ति परस्परम्"-दिति।

नमु, 'दण्डयेट्राजा'---रित भूपाससापि दण्डयित्तमुनम्, तन्त्र चं चित्रयसामाधारण-धर्मः ? मैवं, राजग्रब्दस चित्रय-विषय-लेनावेद्यधिकरणे निर्णीतत्वात् । तथादि,---

दितीयाध्याये श्रवेद्यधिकरणे श्रूयते,—"श्राग्नेयमष्टाकपासं निर्व-पित हिरण्यं दिविणा"—दत्यादिना राजकर्वके राजस्यये श्रवेष्टिनाम-केष्टिं प्रकृत्य, "यदि ब्राह्मणोयजेत वार्डस्पत्यं मध्ये विधायाज्ञतिं ज्ञला तमिभ्रधारयेत्, यदि राजन्यऐन्द्रं, यदि वैद्यो वैश्वदेवम्"—इति ।

<sup>\*</sup> प्रवायम् धर्मां, - इति सु॰ पुक्तके पाठः।

र्ग यच,--इति सु॰ पुक्तके गाउः।

तच संग्रयः ; दिं बाह्यणादीनामवेष्टी प्राप्तानां वर्णानां राजसये अधिकारः, उत चित्रयस्थैव ? इति । तद्धं च, किं राज्यन्दः
चयाणामपि वर्णानां वाचकः, किं वा चित्रयस्थैव ? इति । तते।ऽपि
पुनर्विचारियत्यम् ; किं राज्यन्दो राज्य-योग-निमित्तः, चित्रयलनिमित्तो वा ? इति । तज, राजयन्दो राज्य-योग-निमित्तण्य, श्रार्थप्रिसिद्धेः सर्वलेक-प्रसिद्धलादिवगानाच । न तु चित्रयल-निमित्तः,
श्रार्थ-प्रसिद्धेरार्थ-प्रसिद्धपेचया दुवस्तलात् । द्रविद्धेषु विगानात् ।
तदन्येष्वप्रसिद्धेच्च । तच स्थात् " राज्य-योगात् राज्यानस्तयोऽपि भवन्ति ।
राज्यपदन्तु, कृष्णा जनपद- रचणे वर्त्तते ; न राज-योगमपेचते ।

ननु, 'कर्मणि'—इत्यधिकत्य, ''पत्यंत्रपुरे। हितादिभ्योयक्''—
इति वचनात् राजग्रव्यस्य तत्र णठादाचाराम् स्रतेर्वलीयस्वात्
राज-योगएव राज्यपद-प्रयम्न-निमित्तिमिति चेत्। लेकि-प्रयोगस्थैत ग्रव्यायावधारणे प्रमाणलात् स्रतेरिप सएत मूलं नान्यत्।
प्रयोगाम्च राज्यग्रव्यस्थैत स्नातन्यं तिनिमत्तलं च राजग्रव्यस्थातगन्यते। ततस्तदनुभारेण, स्नर्णं ग्रव्यापग्रव्य-विभाग-मान-परं व्यास्थियम्। त्रतत्त्वयाणामिष राजपदाभिधेयलेन राजस्ये प्राप्तानां
निमित्तार्थानि अवणानि। 'यदि' ग्रव्याऽपि, राजग्रद्यस्य राज्ययोग-निमित्तले प्रमाणम्। त्रत्यथा, प्राष्ट्रभावात् 'यदि' ग्रव्योउनुपपन्नः स्थात्। वैदिकस्य निर्देगः स्रतेरिप वसीयाम्। तस्मात्,
निमित्तार्थानि अवणानि,—इति प्राप्ते ब्रमः।

न तावडैदिक-निर्देशादच निर्णयः शकाने, अन्यथाऽपि तत्-

<sup>\*</sup> बान, तसात्,—इति पाठी मवितुं युक्तः।

सद्भावात्। 'राजाममभिषेचयेत्'—इति ह्यभिषेक-विधौ प्रागेव राज्य-योगाद्राजणब्दस्य" चित्रयमात्रएव प्रयुक्तः। तेन, रूढमेव राज-पदं निणीयते। 'यदि' ग्रब्दस्तु, निपातलाद् ययाक्तथि झिदपि नियमे । न दुख्यति,—इति। सारणाच स्वतस्त्रमेव राजपदम्। नच तस्य निर्मूखलं, द्रविड्-प्रयोगस्थैव मूलस्य सभावात्। त्रतोन ययार्थवेः सारणस्य प्रमाणमस्त्रीति तेनैवाभियुक्त-प्रणीतेनाचारस्य सभावात् गौण-भान्यादि-प्रयोग-प्रसृतस्य वाधात् राज-योगेन राज्यशब्दः, स्वतन्त्रस्त राजणब्दः चित्रय-वचन इति बाह्यणादेरवेष्टौ प्राष्ट्रभावात् प्रापकानि वचनानि,—इति। एवमचापि राजणब्दः चित्रय-परः ।

ननु, जन-रञ्जनाद्राजलं मशाभारतेऽभिद्दितम्,

"रञ्जनात् खलु राजलं प्रजानां पालनादपि"-दित।

वाढ़ं, सभावत्येवं चित्रयस्थापि रञ्जकत्वं, 'विचियोद्दि'—दत्यनेन दितीयक्षेकिन भ्रिष्ट-पालनक्ष्पे। धर्मीविधीयते॥ राज-धर्मीषु प्रजा-रचणस्थण प्राधान्येन विवचितत्वात् प्रथमं प्रजारचणसित्युक्तम्। श्रतप्व याज्ञवक्यः,—

"प्रधानः चित्रये धर्मः; \*\* प्रजानां परिपालनम"—इति ।

<sup>\*</sup> राजधब्दः,—इति पाठी भतितुं युताः।

<sup>†</sup> नयने,-इति पाठी भवितुं युक्तः।

<sup>‡</sup> खता नायधार्थत्वे,-इति पाठा भवितुं युक्तः ।

९ 'तथास्थि'—इखारभ्य, 'चानियपरः'— इखन्तोग्रश्चः मुदितातिरिक्त-पुक्तकेषु व दश्यते।

<sup>॥</sup> धर्मीानिरूप्यते,--- इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>🎙</sup> प्रजारञ्जनस्य,—इति सु॰ पुस्तके पाठः। एवं परन्।

<sup>\*\*</sup> प्रधानं चित्रियेनम्मं,—इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयेाः पाठः।

मनुरपि तरेवारी प्रदर्भयति,—
''प्रजानां रचणं दानमिज्याऽध्ययनमेवच।
विषयेष्वप्रसित्तञ्च चित्रयस्य समादिशत्''—रति।
शान्तिपर्व्वेखपि.—

"मृपाणां परमोधर्मः प्रजानां परिपालनम्।
निर्दिष्ट-फल-भोका हि राजा धर्मेण युज्यते॥
वर्णानामात्रमाणाञ्च राजा भवति पालकः।
स्त्रे स्त्रे धर्मे नियुद्धानः प्रजाः स्ताः पालयेत् सदा॥
पालनेनेव भ्रतानां कतकत्यो महीपतिः।
सम्यक् पालयिता भागं धर्मस्वाप्नोति पुष्कलम्॥
राजा पद्धीते च यददाति यद्धीत।
राजा पद्धीते च यददाति यद्धीत।
राजा पद्धान-भाक् तस्य प्रजा धर्मेण पालयन्॥
सर्वायैव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पालयेत्।
उत्यानेन प्रसादेन पूजयेषापि धार्मिकान्॥
राज्ञा हि पूजिते।धर्मालतः सर्वत्र पूज्यते।
यद् यदावरते राजा तत् प्रजानाञ्च रे।चते"—इति।

मार्कण्डेयपुराखे,—

"वस, राज्याभिषिकोन प्रजारस्वनमादितः॥
कर्त्त्रयमविरोधेन खधर्माख महीसता।
पास्तनेनेव स्तानां कतकत्योमहीपतिः॥
सम्यक् पास्तपिता भागं धर्मीस्वाप्तीति पुष्कसम्"—इति।

ब्रह्मा खपुराखे,--

"यदका कुरते धर्मं प्रजाधर्मेण पासदन्। दश्र-वर्ष-सहस्राणि तस्य भुद्गे महत्पन्तम्"-दति"। मनुरपि<sup>†</sup>,--

> "सर्वतोधर्य-वड्भागो राज्ञोभवति रचतः। ऋधर्यादपि वड्भागो भवत्येव द्यरचतः।। रचम् धर्मेण भतानि राजा वधां च घातयम्। यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्र-शत-दिच्छैः॥ घोऽरचन्यविमादत्ते करं ग्रांकाञ्च पार्थितः। प्रीतिं भोगं च दण्डञ्च स सद्योनरकं प्रजेत्"॥

रचणीयाश्च प्रजाभयमापनाः, भयश्च तामां देधा मणदाते ; चौर-चामादिश्यः पर-मैन्टेभ्यावा । ऋतस्तरुभय-निवारणाय, 'प्रदण्डवान्' —द्रति, 'परमैन्यानि निर्जित्य'—दति चोक्तम्। एतच निवारणं चनियस्यैव कृतोऽमाधारणमित्याश्चश्च तद्वेतुत्वेन शस्त्रपाणित्वं वर्णितम्। सच चनियस्यैव । तथाच मनुः,—

"श्रस्तास्तस्त्तं चनस्य विणक्-पश्य-क्षिर्विशः। श्राजीवनाधं धर्मासु दानमध्ययनं जगुः"—इति। श्रानुशासनिकेऽपि चित्रयं प्रकृत्य पद्यते,—

" अत्यादः श्रस्तपाणिलं हे तस्य धर्मः सनातनः"।

 <sup>&#</sup>x27;इति' शब्दे। नास्ति सु॰ पुस्तके।

<sup>† &#</sup>x27;मनुरपि'—इति नास्ति मु॰ पुस्तते।

<sup>‡</sup> गालीदमडीं मु॰ मुक्तके।

<sup>🐧</sup> श्रस्त्रजीवित्वं, -- इति शा॰ पुन्तके पाठः।

प्रस्तपाणिलेन च युद्धोपकरणानि सर्व्वाणुपस्यको । तानि च प्रान्तिपर्व्वणि दर्भितानि,—

> "यष्ट्यस्तोमाराः खद्गाः निक्रिताञ्च परश्रधाः । फलकान्यय वर्माणि परिकल्छान्यनेकगः"॥

'प्रहण्डवान्'—इत्यनेन चौराहि-मिचा विविचिता। यद्यथेषा पूर्व्वचनएवोका, तथापि तत्र प्राधान्येन प्रतिपादिता, श्रत्र तु प्रजारचण-शाधनलेनेति न पौनक्त्यम्। दण्ड-प्रकारमाइ मनुः, →

> ''श्रमुक्यं परीच्याय देश-कालौ च तत्त्वतः। मापराधमयालाच्य दण्डं दण्डोषु पातयेत्'॥

विष्णुः,—

''श्वागःखपि तथाऽन्येषु ज्ञाला जाति धनं वयः। दण्डन्तु प्रणयेद्राजा सामना-ब्राह्मणैः सरु"—दति।

### ष्ट्रस्थातिरपि,--

"वाग्धिग्वधः खकश्चैव चतुर्ङ्गा कल्पिते दिमः । पुरुषे दोष-विभवं श्वाला संपरिकल्पयेत्॥ गुरुष् पुरोहितान् विप्रान् वाम्दर्छनैव दर्ण्डयेत्। विवादिने नरांश्चान्यान् दोषिणोऽर्थेन दर्ण्डयेत्॥ महापराध-युकांश्च वध-दर्ण्डेन दर्ण्डयेत्"।

#### तथा कात्यायनः,—

"मिचादिषु प्रयुक्तीत वाग्दण्डं धिक् तपिखनाम् । यथोक्षं तस्य तत्कुर्य्युरनुकं साधु-कल्पितम्॥ श्रधार्क्षिकं विभिन्धायैर्निग्टडीयात् प्रयवतः । निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च"-इति । मनुः,-

''दम स्थानानि दण्डस्य मनुः स्थायभुवोऽनवीत्। चिषु वर्णेषु तानि स्थरस्तो बाह्मणो बजेत्॥ उपम्यसुदरं जिक्का इस्तो पादौ च पश्चमम्। चनुनासे च कर्णा च धनं देइस्तयैवच॥ मौण्डां प्राणान्तिकोदण्डा ब्राह्मणस्य विधीयते। पुरुषाणां कुसीनामां मारीणाञ्च विभेषतः"—इति। यहस्यतिगिप,—

> "अगत् सर्विमिदं इन्यात् ब्राह्मणस्य न तत्समम् । तम्मात्तस्य बधं राजा मनसःऽपि न चिन्तयेत्॥ श्रवध्यात् ब्राह्मणानाङ्यः सर्व्यपपेव्यत्रस्थितात् । यद्यदिप्रेषु कुश्रसं तत्तद्राजा समाचरेत्॥ राष्ट्रदिनं विद्यः कुर्यात् समग्रधनमन्ततम्"—इति ।

यमे।ऽपि.--

"एवं धर्म-प्रवृत्तस्य राज्ञादण्डधरस्य च।
यमोऽस्मिन् प्रयते लोके स्वर्गे वामस्तयाऽस्यः"—इति।
पर्-सैन्य-निर्जयस्य ग्रान्तिपर्वणि दर्शितः,—
"सैने वा मार्गगिषिं वा सेनायोगः प्रग्रस्थते।
पक्षश्रस्य हि पृथिती भनत्यम्बुमती तथाः॥
सैनातिशीतानात्यृष्णः कालोभन्नति भारत।

<sup>\*</sup> तदा,--इति शा॰ मुन्तको पाउः।

तमात्तदा योजयीत परेवां यसनेषु वा॥ एते हि योगाः सेनायाः प्रश्रस्ताः पर-वाधने। जलवांक्जणवानार्गः समागम्यः प्रशस्यते॥ षारै: सुविद्ताभ्यामः" कुण्यसैर्वनगोषरै:। सप्तर्वीन् पृष्ठतः कला युद्धोयुरचलाद्दव ॥ यतावायुर्वतः सूर्या यतः ग्रुकस्तताजयः। श्वबर्मामनुदकाममर्यादामलाष्टकाम् ॥ अयस्त्रिमं प्रशंसन्ति ये युद्धकुष्रसाजनाः। समा निरुद्का चैत रचम्हमिः प्रश्रस्ति। नोचद्रमा महाकचा सादका हिस्योधिनाम्। बद्धपूर्गा महारुद्धा वेणु-वेच-तिरस्त्रता ॥ पदातीनां जमा भृमिः सर्वतोनवनानि च। पदाति-बज्जला सेना दृढ़ा भवति । तथाऽश्व-वञ्जला सेना सुद्दिनेषु प्रशस्ति । पदाति-नाग-बक्तला प्रावद्वाले प्रश्रस्थते ॥ गुणानेतान् प्रसङ्खाय युद्धं शतुषु योजयेत्"— इति।

मनुरपि,-

"यदा तु यानमातिष्ठेदिर-राष्ट्रं प्रति प्रभुः। तदाउनेन विधानेन याद्यादिर-पुरं प्रनैः॥ मार्गप्रीर्षे ग्रुभे मासे याद्यादावां महीपतिः।

<sup>\*</sup> सुविदिते (अथास, — इति स्॰ पुक्तके पाठः । † प्रधावति भ, — इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

फारगुनं वाड्य चैनं वा मार्ग प्रति यदावसम् ॥ श्रन्येव्यपृतु-कालेषु यदा पर्छद्धृतं जयम्। तदा यायादिग्रहीक ध्यमे चोत्यिते रिपोः (१) ॥ कला विधानं मूले तु याचिकच यथाविधि। खपां ग्रह्मास्पद्धिव चाराम् सम्याग्वधाय च(१) ॥ संबोध्य चिवधं मार्गं विद्वधञ्च खकं वसम्(२) । साम्परायिक-कल्पेन यायादरि-पुरं ब्रनैः "--दित ।

यसस्य पड्विधता-जन्नमा दर्शिता, — "मूल-वसं श्रेणी-वसं मिन-वसं स्टतक-वसं मनु-क्समाटविक-वसं च" — इति । युद्धार्थं मैन्य-यनाध-रचनामाद मनुः, —

> "दण्डव्यूहेन तकामें यायानु वकटेन वा । वराष्ट्र-मकराभ्यां वा सच्चा वा गर्हुन वा ॥

<sup>\*</sup> षान्गुने वाच चैत्रे वा मासे प्रति यचावकम्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।
† उत्, — इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>(</sup>१) खसनानि च कामज-कोधज भेदेन दिविधानि। खन्न, कामजानि दण, कोधजान्यछाविति मिलिता खछादण। तदुक्तं मन्नैव। "कामजेषु प्रसक्तो हि खसनेषु महीपतिः। वियुच्यतेऽर्धधर्माभ्यां कोधजे खात्मनैव हि॥ स्गयाऽन्तो दिवासप्तः परिवादः स्तियाः मदः। तौर्याचकं रुधान्या च कामजोदणकोग्रातः॥ पैत्रुन्यं साइसं हो ह र्ष्याऽस्याऽर्धद्वस्यम्। वाग्दस्वज्ञ पातस्यं कोधजोऽपि गस्तोऽरुकः"—इति।

<sup>(</sup>२) मृते खकीयदुर्गराष्ट्ररूपे। विधानं तद्रचार्थं सैन्यैकदेशस्यापनम्। सास्पदं शत्रुराष्ट्रस्यस्य येनावस्थानमस्य भवति तादृशं पटमस्यपादि।

<sup>(</sup>३) नाष्ट्रकानूपाटिवकरूपविषयभेदेन मार्भस्य नैविध्यम्।

यतम् भथमाग्रक्षेत्रतो विस्तारयेदसम्। पदीन चैत ब्रहेन निविधित तथा खबम ॥ सेनापतीम् वसाध्यचान् सर्व्यदिच् निवेशयेत्। यतस्य भयमाशक्षेत्रां प्राचीं कल्पयेदिशम्॥ गुल्गांश खापयेदाप्तान् कतमंत्रान् समन्ततः। खाने युद्धे च कुप्रलानभीक्नविकारिणः॥ मंहतान् योधयेदन्यान् कामं विसारयेदझन्। स्चा वज्रेन वैदैतान् यूरेन यूद्य योधयेत्॥ खन्दनार्यः समे युद्धोदनूषे नौ-दिपैस्तथा। यचंगुन्मावते चापैरिचर्मायुधैः खले ॥ कुर्चेनांश्च मत्यांश्च पाञ्चाखाञ्कर्येनजान्। दीर्घान् लघूंश्चैव नरानगानीतेषु योजयेत् ॥ प्रदर्षयेद छं यूद्य तांश सम्यक् परीचयेत्। चेष्टाञ्चेव विजानीयादगीन् योधयतामपि॥ उपस्द्यारिमामीत राष्ट्रवास्त्रीपपीड्येत्। दूषधेचाच्य सततं यवसान्नोदकेश्वनम् ॥ भिन्छाचैव तटाकानि प्रकार-परिखासचा । समवस्तन्दयेचैनं राजी विचासयेदपि॥ उपजाष्यानुपजपेदुधी बैव हि तत्क्षतम्।

<sup>\*</sup> संचतान् विभजेदयाम्,—इति मु॰ पृक्तके पाठः।

† वैतथवेत्,—इति पाठान्तरम्।

युक्ते च देवे(१) युद्धित जयप्रेषुरपेतभीः ।

सामा दानेन भेदेन समसीरथवा प्रथक्॥

विजेतुं प्रयतेतारीन् न युद्धेन कदाचन ।

प्रानित्धोविजयो यसात् कृष्यते युध्धमानयाः ॥

पराजयस्य संग्रामे तसाद्युद्धं विवर्जयेत् ।

पयाणामणुपायानां पूर्वीकानामसभावे ।

तथा युद्धेत संयत्ती विजयेत रिपुं यथा ॥

जिला संपूजयेद्देवान् ब्राह्मणांस्वेव धार्मिकान् ।

प्रद्धात् परिहारांस्वं ख्यापयेदभयानि च ॥

सर्वेषान्तु विदिलेषां समासेन चिकीर्षितम् ।

ख्यापयेत् तच तदंश्यं कुर्याच समयक्रियाम् ॥

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान् यथोदितान्"—इति ।

जन-प्रकारेण पर्धेन्यानि निर्जित्य, जितामेतां पूर्वाष स्वकीयां भुवं राज-धर्मीणं पासयेत्। तदेव धर्मीण पासनं, 'पुष्पमानं'—दित स्ति स्तीय-स्रोकेन विभ्दीकियते। यथा, मासाकार श्रारामे यदा यदा यत् यत्पुष्पं विकस्ति तदा तदा तदिस्निगेति न तु पुष्पस्तासुन्यू-स्थित, तथा प्रकाभ्यः कर्माददाने। राजा यथोद्यं षष्ठं भागं

<sup>\*</sup> युद्धेत सममम्पन्धा, - इति मु॰ पुस्तके पाठः।

र्ग परिचाराधं,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> राजा धर्मींण, - इति पाठी मवितुं युक्तः।

<sup>(</sup>१) पूर्व्यकालीनप्रविद्विष्यमं सक्ततं दुष्कृतस्य पलान्मखोधूतं सत् सदैवं दुरैविश्वत्ययते । तदुक्तम् । "तच दैवमभियतां पौवमं पौर्व-देश्विम्"—इति ।

रङ्गियात्। श्रंगार-कारकम्तु स्वमुत्रात्व सर्व्वाताना इहति, न तु तथा प्रजाः पीड्येत्। एतच ज्ञान्तिपर्वेष दर्शितम्,—

"मधुदोहं दुहेद्राइं धमरान्न प्रवासचेत्। नचे जनत् पीड़येत" सनां सैव विजुद्दयेत्॥ असीकावन् पिवेद्राइं स्टुनैव नराधिय:। व्याचीवदुद्धरेत्! पुत्रं न दंग्रेत्र च पीड्येत्॥ थया च लेखकः पर्धमाखुः पाइलचं यथा । श्रतीत्र्णेनाणुपायेन वर्द्धमानं प्रदापयेत्॥ ततोश्रयस्ताभूयः क्रमाद्दहिं समाचरेत्"-इति ।

मञ्ज्वि,-

808

"क्रयविक्रयमध्यानं भक्तस् सपरिव्ययम्। योगं चेमच संप्रेच्य विणजा रापरोत् करान् ॥ यथा फलेन युच्छेत राजा कर्त्ता च कर्याणाम्। तथाऽवेच्य नृपोराष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान्॥ यथाऽस्पास्पभदनयसं वार्योगोवत्यवट्पदाः । तथाऽस्यास्योदशीतयो राष्ट्राह्याडाऽब्दिकः करः"-दति

मार्कण्डेयोऽपि,—

'भाषानही घषा सर्यस्तायं इरित रिकाभिः। सचीणैवास्युपायेन तथा गुड्लादिकं नृपः"—इति।

<sup>\*</sup> नेच्नवत् पीड्येक्सोकां, - इति शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> अनुकावत्, — इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>!</sup> थाधीवदा**ष्ट्रेत, — इ**ति सु॰ पुत्तको पाउः।

एतच करादानं माखाकार-दृष्टानीन प्रतिपादितमितरेषा-मपि सर्वेषां राज-धर्माणासुपलवणम्। ते च धर्माः याज्ञवल्कोन दर्भिताः,—

> "महात्मादः ख्रबस्तः क्रतज्ञो बद्ध-सेवकः। विनीतः सत्त्रसम्बन्धः कुलीनः सत्यवाक् ग्रुविः॥ त्रदीर्घस्तः स्रतिमाननुधो ९८पस्यस्या। धार्मिकाऽव्यसनस्वैव प्राज्ञः स्ररोरइस्वित्॥ स्त-रम्भ-गाप्ताऽज्वीचिकां दण्डनीत्यां तथैवच । विनीतस्वय वार्त्तायां चयाश्चेव नराधियः"-इति ।

यएते ज्ञारका राजधर्माः, एतएव राजगुणाः, - इत्यथुचनों। श्रतएव, "षट्चिंग्रहुणोपेता राजा", - इत्यस्य स्वस्य व्याख्यानावसरे, महोत्साहादयः उप्रनसा पठिताः । वहिरङ्गात्रपि राजधर्मा याज्ञ-वस्क्येन द्शिताः,—

"समन्त्रिणः प्रकुर्वित प्राज्ञानौलान् स्विरान् ग्रुचीन्। तै: सार्ह्धं चिन्तयेद्राच्यं विषेणाय ततः खयम्"—इति । अनुर्पि,—

"मौसाञ्कास्त्रविदः शूरान् सञ्चलचान् कुलोद्गतान्। सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्व्वीत परीचितान्॥ तैः साद्वे चिन्तयेत्रित्यं सामादीन् सन्धि-वियहान्।

<sup>\*</sup> सृतिमानचुद्दो, — इति सु॰ पुक्तको पाठः।
† यसते (ज्नरक्षाराजगुणा इत्युचनो तसते राजधर्माः, — इति सु॰ पक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> सामान्धं सन्धिविग्रञ्चम्,—इति पाठान्तरम्।

खानं समुद्यं गुप्तिं सन्ध-प्रज्ञमगानि व<sup>(१)</sup>॥ तेषां खं खमभिप्रायसुपलभ्य पृथक् पृथक्। यमसामाञ्च कार्येषु विद्धाद्धितमात्मनः॥ सर्वेषान्त् विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता। मन्त्रयेत् परमं मन्त्रं राजा सामान्य-संयुतम् ॥ नित्यं तिसन् समायसः सर्वकार्याणि निःचिपेत्। तेन साईं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्"-इति। मार्भणीयस कर्मा, देश-विशेषे दुर्ग-समादनम्। तस याज्ञ स्क्येन द्र्यितम्,—

"रम्यं यशस्यमाजीयं जाङ्गलं देशमावसेत्। तच दुर्गानि कुर्वित जनकोशातागुत्रये"-इति॥ दुर्गभेदामनुगा दर्शिताः,-

"धन्वयुगें महीदुर्गमव्युगें वार्चमेव वा । नृदुर्गं गिरिदुर्गञ्च समावत्य वसेत् पुरम्॥ मर्जीण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्"—इति । दुर्ग-संविधान-प्रकारः शान्तिपर्वण दर्शितः,--

<sup>\*</sup> बाड्गुख्यसंयुतम्, — इति पाठान्तरम्।

<sup>†</sup> प्रश्रसमाजीव्यम्, - इति सु॰ पुस्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) तिख्यनेनेति स्थानं दग्हकोषपुरराष्ट्रात्मकं चतुर्व्विधम्। समुदय-न्यत्यदांते क्रषां असादिति समुदयाधान्यव्हरत्याद्यत्मस्यानम्। षातमगता राष्ट्रगता च रत्ता गुतिः। लब्धस्य प्रश्नमनं सत्याचे प्रतिपादगादिकम्।

"बृढ-प्राकार-परिखं इस्यय-रथ-सङ्कुलग्। जर्ज्जस्विननागर्श्व चलरापण-श्रोभितम्॥ प्रसिद्ध-ध्यवद्यारश्च प्रश्नान्तमज्जतोभयम्। प्रह्माञ्चं प्राश्च-समूर्षं तत्पुरं स्वयमाविश्चेत्"—द्ति।

सनुरपि,—

"तत्वादायुध-मगर्भ धन-धान्येन वाष्ट्नैः ।

ब्राह्मणैः विचिभिर्यन्त्रेयंवयेनोदकेश्रमैः ॥

तत्व मध्ये तु पर्याप्तं कारयेद्ग्रहमात्मनः ।

गुप्तं सर्व्यन्तं गुद्धं जल-दत्त-समन्वितम्"—रित ।

दुर्ग-संविधानमुक्ता यागादि-धर्मानिप सएवाष्ट्र,—

"तद्धास्थादहेद्वार्थां सवणां जत्तणान्विताम् ।

कुले महित सभूतां इद्यां रूप-समन्विताम् ॥

पुरोष्टितञ्च कुर्व्यति दणुयादेव चर्त्विजम् ।

रेश्य ग्रह्मानि कर्माणि कुर्युवैतानिकानि च ॥

यजेत राजा ब्रत्निविविधेराप्तद्चिणैः ।

यज्ञार्थां चैव विप्रेभ्या द्याद्वागान् धनानि च ॥

सांवस्मरिकमाप्तैञ्च राष्ट्रादाहारयेदिनम् ।

स्त्राचामाय-परोलाके वर्त्तेत पिल्वननृषु"-इति।

याज्ञवस्कोऽपि,—

<sup>\*</sup> रूपगुणान्वताम्, --इति पाठान्तरम्।

<sup>†</sup> धर्माधं, - इति पाठान्तरम्।

"पुरेशितम् कुर्जित दैवज्ञमिपिशिधकम्। दण्डनीत्याच कुश्रलमधर्काङ्गिरसे तथा॥ श्रीत-स्मार्च-क्रिया-हेतोर्छणुगादेव चर्लिजः। यज्ञांश्रीव प्रकुर्जीत विधिवद्वृदि-दिचिणान्॥ भोगांश्र दद्यादिगेभ्यो वस्त्रनि विविधानि च। स-दान-मान-सत्कारैवासयेत् श्रोचियान् सदा"—इति।

मनुरिष,—

"वियमाणीऽष्णाद्दीत न राजा श्रोनियात् करम्। न च नुधाऽस्य संगीदित् श्रोनियो निषये नमन्॥ यस्य राज्ञम्द निषये श्रोनियः भीदित नुधा। तस्यापि तत् नुधा राष्ट्रमिचरादेन सीदित॥ श्रुत-रुत्ते निदिलाऽस्य रुत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत्। संरचेत् सर्व्यतस्त्रैनं पिता पुत्रमिनौरसम्"—इति।

'शाला-प्रपा-तड़ागानि देवनाऽयतनानि च।

बाह्मणावसयसैव कर्त्त्वं नृपसत्तमैः ॥

बाह्मणा नावमन्त्रवाः भसा-क्वाहवाग्रवः ।
कुलमुत्पारथेयुस्ते क्रोधाविष्टा दिजातयः ॥
दुष्टानां ग्रासनं धर्माः ग्रिष्टानां परिपालनम्।
कर्त्त्वं स्वमिपालेन नित्यं कार्योषु चार्ज्ञवम्''-इति ।

बान्तिपर्व्वेष्यपि,—

"वासातुरेषु भृतेषु परिचाणं कुरुद्वह।

भरणं सर्वस्तानां रचणञ्चापि सर्वमः ।

यष्ट्यं कतुभिर्नितं दातश्च्याणपीड्या ॥

प्रजानां रचणं कार्यं न कार्यं कर्मा ग्राहितम् ।

प्राम्रमेषु यथाकालं चैलं भोजन-भाजनम् ॥

स्वयन्तूपहरेद्राजा सरुत्य विधिपूर्वकम् ।

प्रात्मानं सर्वकार्याणि तापसे राज्यमेवस् ॥

निवेदयेत् प्रयत्नेन तिष्ठेत् प्रक्रञ्च निष्ठमः ।

विक्रमेण महीं सन्धा प्रजाधर्मेण पालयम् ॥

प्राह्वे नध्मं कुर्याद्राजा धर्म-प्रायणः ।

प्राह्वे च महीं सन्धा स्रोचियायोपपादयेत्"—इति ।

मनुः,—

"मोद्दाजा खराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेज्या। चेऽित्राङ्गयते राज्याज्जीविताच सवास्थवः॥ ग्रारीर-कर्षणात् प्राणाः जीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राणाः जीयन्ते राष्ट्र-कर्षणात्"—इति। दिन-चर्या त मनुना दर्शिताः,—

"ज्त्याय पश्चिमे यामे क्रतभौतः समाहितः। ज्ञताऽग्निं बाह्मणांश्वार्क्य प्रविशेष सभां भ्राभाम्"—इति। स्रत्यन्तरेऽपि,—

<sup>\*</sup> ततः,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"प्रातस्त्याच मृपतिः सुर्याह्मासः धावमस्। सान-प्रास्तां समागत्य साला पूरीन वारिसा॥ श्रव दला तु देवाय भास्तराथ समाहित:। ततोऽसङ्गत-गम्यः यम् वज्ञमास्रोकः सक्तवित् ॥ घृत-पार्च । ह विप्राय दशात् सकनकं मृपः"- इति । वाश्चवस्त्रोऽपि,—

"श्वलिकपुरोचिनाषार्थैराश्रीभिरभिनन्दितः। हुष्ट्रा व्योतिर्विदीवैद्याम् दबाङ्गाः काष्ट्रमं मधीम् । नैवेजिकानि च तथा श्रोचियाणां रहाणि च''-इति । नैवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्याऽखङ्कारादीनि । दानाननारं हारां मनुराष्ट्र,—

"तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिमन्य विसर्जयेत्। विस्ञा च प्रजाः सर्वाः मकायेत् सङ् मकिशिः॥ गिरिष्ट्रं समाब्ध्य प्राधादं वा रहे।गतः। श्रर्थे नि:वसामे वा मक्तयेताविशावितः॥ मधन्दिनेऽईराचे वा विश्वान्तो विगतक्कमः। चिन्नयेत् धर्मकामार्थान् वार्द्धं तैरेकएवच ॥ कन्यामां सम्प्रदामञ्च कुमाराणाच रचणम्। दूतस्य प्रेषणञ्चेव कार्यश्चेषं तथैवस् ॥ धनःपुर-प्रजानाञ्च प्रणिधीनाञ्च चेष्टितम्।

अन्तवत्,—इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> इतमाने, - इति ग्रा॰ युक्तके माठः।

कत्तं चाष्टविधं कर्ष पश्चवर्गञ्च तत्ततः ॥
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च।
अरेरनन्तरं भिचसुदासीनं तयोः परम्॥
तान् सर्व्यानभिसन्दध्यात् सामादिभिरूपक्रमैः ।
स्वर्तेश्वेव समस्तेश्व पौरुषेण नयेन च॥
सिभं च विग्रदं चैव वानमासनमेव च।
देशीभावं संत्रयं च चड्गुणांश्विन्तयेत्वदा॥
आसनश्चेव यानश्च सिभं विग्रदसेवच।
कार्थं वीन्त्य प्रयुश्चीत देशं संत्रयसेवच॥
स्वपेतारस्ययश्च सर्वि।पार्थाञ्च कत्त्रप्रः।
एतत्त्रयं समात्रित्य प्रयतेतार्थसिद्ध्ये"॥

षष्टिवधलम् कर्मण उत्रनमा प्रदर्शितम्,—
"त्रादाने च निमर्गे च तथा प्रैवनिवेधयोः ।
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेचणे॥
दण्डग्रह्योः समायुक्तस्तेनाष्ट्रगतिकोनृपः"।

प्रद्धिः प्राथिश्वत्तम्। पश्चवर्गस्त, कापटिक-दास्मिक-स्हपित-वैदे-एक-तापस-खञ्जनाञ्चराः। कर्मणामारभोषायः,पुरुष-द्रख-संपत्,विनि-पात-प्रतीकारः, कार्यमिद्धिरिति वा पश्चवर्गः ।

> "एवं सर्वमिदं राजा सन्द संमन्त्रा मन्तिभिः। खायास्यासुत्य मध्याक्ते भोकुमन्तःपुरं व्रजेत्॥ तत्रात्मभूतेः कालजीरहार्थैः परिचारकैः।

<sup>\*</sup> श्रुद्धिरित्वारभ्य, पञ्चवर्गः,—इत्यन्तो ग्राम्योगास्ति मु॰ पुस्तके।

सुपरीचितमन्त्राचमद्यानान्त्रेर्विषापरे:॥ विषप्नेरगरेश्वास सर्वद्रवाणि योजयेत्। विषम्नानि च रक्नानि नियते।धारयेत्वदा॥ परीचिताः स्त्रियश्चैनं यजनाद्कधूपनैः। वेषाभरणमंयुकाः संस्पृशेयुः समाहिताः॥ एवं प्रयतं कुर्वित यान-प्रयाऽऽसनाग्रने । खाने प्रसाधने चैव सर्वाखद्वारकेषु च ॥ भुक्रवाम् विचरेचैव स्वीभिरमाः पुरे सह। विच्ता च यथाकामं पुनः कार्याणि चिनायेत्॥ मासङ्ग्रस संपद्योदायधीयं पुनर्जनम्। वाइनानि च मर्काणि प्रस्ताण्याभर्णानि च॥ मन्धाञ्चोपाख ऋणुवादन्तर्वेद्यनि वस्त्रस्त्। रहस्थाख्यायिनां चैत प्रणिधीनाञ्च चेष्टितम्॥ गला कचाऽक्तरं सस्यक् वसनुद्याय तं जनम्। प्रविधेद्वोजनार्थन्तु स्ती-स्तेर्राःपुरं पुनः॥ तत्र भुक्ता पुनः किञ्चित्तृर्यघोषैः प्रदर्षितः। **धंविशेष यथाकालमुन्तिष्ठेष गतक्षम: ॥** एति इधानमा तिष्टेदरागः पृथिवीपतिः । त्रख्यः धर्वमेवैतत् भत्येषु विनिवेषयेत्"- इति।

धर्मान्तरमाइ मनुः,--

<sup>\*</sup> यथाकार्जं,—इति पाठान्तरम्।

<sup>ं</sup> सन्यत्,--इति पाठान्तरम्।

"मङ्घामेष्यनिवर्त्तालं प्रजानाञ्चेत पालनम्। ग्राञ्जूषा ब्राह्मणानाञ्च राजः श्रेयस्करं परम्॥ श्रावश्चेति विष्येत स्वश्चं रत्तेष यस्ततः। रित्ति वर्द्वयेषेत दृद्धं पानेषु निःचिपेत्॥ श्रमाययेत वर्त्ति न कथञ्चन मायया। सुद्धोतारि-प्रयुक्तान्तु मार्या नित्यं सुसंदतः"—इति। ग्रान्तिपर्वाष्टिप,—

''व्यमनानि च मर्जाणि नृपतिः परिवर्जयेत्। लोक-मंग्रहणार्थाय कृतकव्यमनी भवेत्''—इति। तानि व्यमनानि मनुना दर्शितानि,—

"दण काम-चमुत्थानि तथाउद्दी कोधजानि च।

स्गयाउची दिवाखप्तः परीवादः क्लियोमदः॥

तौर्याचिकं दृषाउद्दाक्या कामजाद्यकागणः।

पैर्ड्रच्यं चाइचं द्रोह दृष्णाऽस्वयाऽर्य-दृषणम्॥

वाग्दण्डजच पाह्यं कोधजाऽपि गणोऽष्टकः।

कामजेषु प्रथको हि व्यस्तेषु महीपतिः॥

वियुच्यतेऽर्य-धर्माभ्यां कोधने खात्मनिव तु।
दयोर्य्यतयोर्मुचं यं चर्चे कवयोविदुः॥

तं यत्नेन त्यजेक्कोभं त्याच्यौ ह्येतौ गणावुभौ।

पानमचाः क्लियश्चैव न्द्रगया च ययाक्रमम्॥

पतत्कष्टतमं विद्याचतुक्कं कामने गणे।

दण्डस्य पातनश्चैव वाक्पाह्यार्थदृषणे॥

क्रोधनेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतस्त्रकं सदा।

व्यसनस्य च स्टायोञ्च व्यसनं कष्टमुख्यते॥

ध्यसन्यधो दि त्रजति सर्थात्यव्यसनी स्तः''—दित।
सार्के खेथोऽपि,—

"व्यस्तानि परित्यच्य सप्त मूलदराणि च्र (१) ।

प्रात्मा रिपुभ्यः संरच्छोविक्षमंन्त्र-विनिर्गमात् ॥

स्थान- वृद्धि-चय-ज्ञान-वाड्गुष्य-विजितात्मना ।

भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवणवर्त्तिना ॥

प्रागात्मा मन्त्रिण्येव ततोस्त्यामद्यीस्ता ।

श्रेयात्रानन्तरं पौराविक्ञ्चोत ततोऽरिभिः ॥

पस्त्रेतानविनिर्जित्य वैरिणोविजिगीषते ।

वे।ऽजितात्माऽजितामात्यः ग्रचुवर्गेण वाध्यते"—इति ।

सदेवमुक्त-धर्मकसापेन संयुक्ता राजा प्रजाः पास्रयेत् । तदुक्तं

मनुना,—

"एवं सर्व्यं विधायेद्मितिकर्त्तव्यमात्मनः। युक्तस्रवाप्रमन्त्रस्य परिर्त्तेदिमाः प्रजाः"—इति । प्रजा-रत्त्रणे राज्ञः श्रेयोविशेष ऐहिक श्रामुखिकस्य शानिपर्व्यणि-

दर्धितः,—

<sup>\*</sup> प्रजासु समवर्तिनाः,--इति सु॰ पुक्तने पाठः।

<sup>(</sup>१) कामजेषु पानादिचतुम्कं कोधजेषु दख्यातनादिचिकं च करतमत्वे-नेक्तम्। तान्येवाच 'सप्त' ग्रब्देन निर्दिश्यन्ते। तान्येव च करतमत्वात् मन-चराखीयुचने।

"स्त्रियस पुरवामार्गं सर्वासङ्गार-स्विता । निर्भयाः प्रतिपद्यन्ते यदा रचित स्विम्पः ॥ धर्ममेव प्रपद्यन्ते न चिमन्ति परस्परम् । श्रनुयुद्धन्ति वान्योन्यं यदा रचित स्विम्पः ॥ यजन्ते च मद्दायज्ञेक्तयोवर्षाः प्रथित्विः । युक्तास्वाधीयते वेदान् यदा रचित स्विम्पः ॥ यदा राजाऽऽयुधं श्रेष्ठमादाय वद्दति प्रजाः । मद्दता वस्त्रयोगेन तदा लेकान् समञ्जते"—दित ।

रामायकेऽपि,---

"यः चित्रयः खधर्मेण प्रधिवीमनुशास्ति वै । य खोते सभते वीर्यं यशः प्रत्य च सद्गतिम्"—इति । अपासने दोषः श्राम्तिपर्याणे दर्शितः,—

> "थानं वस्ताख्यसद्वारान् रत्नानि विविधानि च । चरेयुः सद्या पापाः, यदि राजा न पासयेत्॥ पतेदद्वविधं बस्तं न कविने विविक्पयः। सम्बद्धर्यस्त्रयो न स्थात् यदि राजा न पासयेत्"—इति।

> > ॥०॥ इति राज-धर्म-प्रकरणम्॥०॥



अत्र, अनुराधन्ति,—इति वाठी भवितुं युक्षः।

### अय वैश्य-धर्म-प्रकर्णम्।

कम-प्राप्तान् वैद्यस्यासाधारण-धर्मानार,--

## लाभनम्भे तथा रतं गवां च परिपालनम्। कषि-नर्माच वाणिज्यं वैश्य-वित्तिह्दाहृता॥६१॥

खाभाष्टें कर्म, जाभकर्म; कुमीदाद्युपजीवनसित्यर्थः । रतं मणि-सुकादि। तेन च तत्परीचण-कय-विकया उपलच्छन्ते । गर्वा पालनं दृष्णादकप्रदान-वन्धन-मे।चन-दे।इनादि । कृषिकर्म, स्वसिकर्षण-वीज वापनादि । वाणिज्यं क्रियक-धान्यादि-क्रथ-विकया । कुमीदादीनां वैग्य-धर्मातमाइ याजवल्क्यः,—

"तुमीद-इवि-वाणिज्यं पाष्ठ्यपाद्यं विष्यः स्थतम्"—इति। मनुरपि,—

"पश्रूनां रत्तणं दानिमञ्चाऽध्ययनमेवच । वणिक्पयं कुमीदच्च वैद्यस्य कृषिमेवच"—इति ।

समादिश्रदिति श्रेषं:। वराइपुराणेऽपि,---

"साधायं यजनं दानं कुमीद-पश्चवालनम्। गोरचां कविवाणित्रं कुर्यादेश्यो यथाविधि"—इति।

पर्यासनं त्रजायादि-पासनं, गोग्रन्थ प्रयगुपात्तलात् । त्रानुगामनिके विकेय-द्रवाष्ट्रिप निद्धितानि,—

"तिल-चर्म-रमायैन निकंगः पद्भवाजिनः। विषक्पयभुपासीनैवैग्यैर्वग्य-पिय-स्थितः"—इति । मान्तिपर्वणि जावान्युपास्थान-प्रमङ्गेन वैग्यधर्माम्युलाधारेणोदिताः,—

साभककादीनि वाणिच्यानानि, तानि सर्वाणि वैश्वद्यतिः वैश्वस्य जीवनहेतुः, - इत्यर्थः । तद्कं मार्काखेरे, -

"दानमध्ययनं यज्ञोवैष्यस्यापि निधेव सः। वाणिज्यं पाग्रपाल्यच क्रविस्वास्य जीविका"-इति । श्रर्घ-विज्ञानादयो वैष्यधर्मालेन द्रष्ट्याः। श्रतएव सनुना वैष्यधर्मीषु पठिताः,—

"वैश्रस्त कृत-संस्कारः कृत्वा दार्-परियुच्म् । वार्त्तायां नित्ययुक्तः स्वात् पश्चना हैव रचणे॥ प्रजापतिर्द्धं वैद्याय सृष्ट्रा परिद्दे पणून्। न च वैद्यस्य कामः स्थान रचेयं पश्चिति॥ वैष्ये चेच्छिति मान्येन रचित्याः कथञ्चन। मणि-सुका-प्रवासानां सोधानां तान्तवस्य च ॥ गत्थानाञ्च रसानाञ्च विद्याद्घेवलावलम् । वीजामासुप्तिविच स्थात् चेच-देष-गुणस्य च ॥ मान-योगांस जानीयानुला-योगांस सर्वतः। यारावारञ्च भाष्डानां देशानाञ्च गुणागुणम्॥ लाभानाभञ्च पळानां पत्रुनाञ्च वित्रर्द्धनम्। स्तानाञ्च स्ति विद्याद्वाषाञ्च विविधानृणाम्। द्रवाणां स्थान-यागांस कयं विकथनेवच ॥ धर्मेण च द्य-रद्घावातिष्ठरातमुत्तमम्। द्धाच सर्वभ्रतानामन्त्रमेव प्रयत्नतः"—इति । क्षवि-वाणिच्य-गारवाः वार्त्ताग्रब्देने।च्यन्ते, मानयोगा श्रञ्जलि-53

प्रम्थादि-साधाः। मूलक्षने 'साभक्षं'-इत्यन, 'सौद्यक्षं'-इति केचित् पठिन्तः। सौद्यस्य सुवर्णर्जतादेर्घपरिज्ञान-क्रयादिकं तत्क-स्थिति व्याख्येयम्। सौद्यानाद्येति मनुपठितत्वात्। व्यथाक्रधर्मानुष्ठाने फलमास्वसेधिके वर्णितम्,-

"विक्षिम्धर्मात्र सुसन् वै देव-ब्राह्मण-पूजकः । स विकि स्वर्गमाप्नीति पूज्यमानीऽपारीगणैः"—इति । वैपरीत्ये देवः ब्रान्तिपर्विष दर्शितः,—

> "यः करे।ति जनान् साधून् विक्षकाणि वञ्चनम्। स याति नरकं घोरं धनं तस्मापि दीयते"—इति। ॥०॥ इति वैग्रधर्मा-प्रकरणम्॥०॥

कम-प्राप्ता व्यूद्रस्थामाधा (ण-धर्मानाच,---

श्रद्रस्य दिज शुश्रूषा परमाधर्माउच्यते। श्रन्थया कुरुते किञ्चित्तद्ववेत्तस्य निष्णलम्॥६४॥

श्वन, दिज-शब्दो बाह्यण-परः, तत्-श्र्युवायाः परमतं निः-त्रेयस-हेतुलात्। तदाह मनुः,--

> "विषाणां वेदविद्वां ग्रहस्वानां यशस्त्रिमाम्। श्रुश्रुषेव तु श्रूद्रस्य धर्मे। नैश्रेयसः परः॥ श्रुषिक्त्वष्ट-श्रुश्रुषुर्न्ददः शान्ते। अन्ते। श्रुषिक्त्वष्ट-श्रुश्रुषुर्न्ददः शान्ते। अन्ते।

विष्णुपुराकेऽपि,—

<sup>&</sup>quot; रजतादेरर्घपरीच्याचानमयादिकं, इति मु॰ मुलके पाठः

"दिज-प्रमुषयैतेष पाकयश्चाधिकारतान्। निजान् जयित वै लोकान् प्रद्रोधम्यतरः स्थतः"—इति । भानुशासनिकेऽपि,—

> "रागेदिषश्व भेष्य पारुषश्च नृत्रंभतः । प्राचय दीर्घत्रैरत्नमितमानमनार्क्ज्वम् ॥ श्रमतथातिवादश्च पैश्रुन्यमितिलोभताः। निष्ठतिश्चायविद्यानं जनने श्रुद्रमाविष्ठत्॥ सृष्ट्वा पितामदः श्रुद्रमिभद्धतन्तु तामसैः । दिज-ग्रुश्रूषणं धर्मं श्रद्राणाञ्च प्रयुक्तवान् ॥ नश्चित्त तामसाभावाः श्रुद्रस्य दिजभित्ततः । दिज-ग्रुश्रूषया श्रुद्रः परं श्रेथोऽधिगक्कृति"—दित ।

परम्, -द्रति विशेषणाद्येऽपि केचन धर्माः सन्तीति गम्यते। ते च देवलेन दर्शिताः, -- "शूद्रधर्मास्तिवर्ण-गुरुष्ट्रण कलनादि-पेषणं कर्षण-पग्रुपालन-भारोद्ध इन-पण्ड्यवद्यार-चिनकर्म-नृत्य-गीत-वेणु-वीणा-सुरज-म्हदङ्ग-वादनानि" -द्रति । विष्णुपुराणेऽपि, --

"दानञ्च दद्याच्छूद्रोऽपि पाकयज्ञैर्यजेत च। पित्रादिकञ्च वै सर्वे ग्रुद्धः जुर्वीत तेन वा"—इति। याज्ञवस्कोऽपि.—

"भार्यारतः ग्रुचिर्धत्य-भक्तां श्राद्ध-क्रिया-परः। नमस्कारेण मन्तेण पच यज्ञात्र चापयेत्"-दति। ग्रान्तिपर्व्वर्णाप,-

"खाहाकार-नमस्कार-मन्त्रं मूद्रे विधायते।

ताभ्या श्रद्धः पाकयक्षेयंजेत बाह्यणान् खयम्॥
सञ्चयां व कुर्वीत जातु बूदः कथञ्चन ।
सेवया हि धनं खब्धा वसे कुर्यादरीयमः॥
राज्ञा दानमनुष्ठातः कामं कुर्वीत धार्मिकः"—इति।

श्राम्यासनिकेऽपि,---

"त्रहिंसकः ग्रभाचारे दिवता-दिज-पूजकः। ग्रह्मेधर्ष-फलैरिष्टैः खधर्मेष्टैव दुज्यते"-इति। न केवलं विप-ग्रमूषा निम्नेयसाथी, भपि तु वृत्त्यथीऽपि। त्रत एव प्रकस्थमामा कृत्तिर्मनुना दर्शिता,—

"प्रकल्या तस्य वे हिनाः सकुटुम्बाद्ययार्थतः। यतिश्वावेद्य दाद्यञ्च ं स्टत्यामाश्च परिग्रहम्॥ उच्छिष्टमन्तं दात्यं जीर्णानि वसनानि च। पुलाकाञ्चेव धान्यानां जीर्णाञ्चेव परिच्छदाः"—इति।

ग्रान्तिपर्वेखपि,—

"यस किसिंदिजातीनां भूदः ग्रुश्रूषुरावजेत्।
प्रकल्या तस्य तैराइड्लिर्धर्मविदेशजनाः॥
इन-वेष्टम-पुञ्जानि खपानद्वाजनानि ख।
यातयामानि देयानि भूदाय परिचारिणे"—दिति।
श्रन्यथा दिज-भ्रुश्रुषामन्तरेण यदि किश्चित् पाकयज्ञादिकं
कुर्यात्, तस्रव्यं निष्कलं भवेत्। तदुकं मनुना,—

त्रस्वान्, —इति भाः मुक्तके पाठः।

र्म अतिष्य,--इति सु॰ पुत्तको साठः।

"विप्र-सेवैव श्रुद्रस्य विश्विष्टं कर्म कथाते। यदतोऽन्यद्धि कुर्ते तङ्गवेत्तस्य निष्णलम्"-इति।

तसात्, दिज-१रुश्रुषेव तस्य परमोधर्मः, चिय-वैश्व-१रुश्रुषा तु केवल-वृत्त्वर्थलाद्परमोधर्मः। त्रतएव मनुना, विप्र-१रुश्रुषायाउभ-यार्थलमितर-१रुश्रुषायाः केवल-वृत्त्यर्थलञ्च दर्शितम्,—

"शूद्रम् दृत्तिमाकाङ्कन् जनमाराधयेश्वदि। धनिनं वाऽणुपाराध्य वैद्यं शृद्धोजिजीविषेत्॥ खर्गार्थमुभयार्थं वै विशानराधयेत् तु सः"।

जात-ब्राह्मण-प्रव्दः स्थात् मा ह्यस्य कतकत्यता "-दित ॥ यदा दिज-प्रश्रमूषया जीवितुं न प्रक्रोति, तदा किं कुर्या-दित्यतप्राष्ट्र,-

> लवणं मधु तैलच्च दिध तकं एतं पयः। न दुष्येच्छूद्रजातीनां कुर्यात्मर्वेषु विकयम्॥ई५॥

ग्रुश्रूषया जीवितुमग्रक्तोजीवनाय खवणादिषु सर्वेषु विकयं कुर्यात्!। ननु, खवणादीनि विक्रीयमाणानि विक्रेतुर्देषमावहन्ति। तदाइ याज्ञवल्काः,—

> "फले।पलचौमसे।मनुष्यापूपवीस्थः। तिलीदनरसवारान् दिध चीरं घृतं जलम्॥

<sup>\*</sup> ब्राह्मबानेव राधयेत्, - इति भा॰ स॰ पुस्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> जातब्राद्धायण्ड्स्य महास्य शतक्षत्यता,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> यदि शुश्रूषधा जीवितुं न प्रक्रोति, जीवनाय सवसादिविक्रयं कुर्यात्, — इति सु॰ युन्तवे थाठः।

वसा-रस-प्रशृच्छिष्ट-मधु-काचा" सवर्षियः।

स्वर्ध-पुष्प-कुतप-केन्न-तक-विष-चितीः ॥

कौग्रेय-नीख-खवण-मांग्रेकण्य-सीमकान्।

प्राकार्द्रीषधि-पिष्णाक-पर्य-गन्धां साधैव च ॥

वैश्व-खच्चाऽि जीवन्ने विकीणीत कदाचन।

साचा-खवण-मांग्रानि वर्जनीयानि विकये॥

पयोद्धि च मदां च चीनवर्ण-कराणि च"-दित।

दीनवर्णः ग्रुद्रः। मैवम्, श्रस्य ब्राह्मण-विषयत्वात्। त्रतएव मनुः,—

"सदाः! पतित मांसेन लाच्या खवणेन च।

श्वाहेण ग्रुद्रोभवित ब्राह्मणः चीर-विकयात्?"—दित।

ग्रुद्रस्य खवणादीनि विकीण्यपि न द्योत्॥। 'विकीणन'—दित

शहरा सवणादीनि विक्रीणविष न दुखीत्। 'विक्रीणन्'—इति पदं वच्यमाण-क्षोकादनुषव्य योजनीयम्। याज्ञवस्कोऽपि शुरुष्य वर्षा जीवितुमशक्तस्य शूद्रस्य वर्षाच्यादिकमाच,—

"शहस दिज-ग्राज्यवा तथाऽजीवन् विषयावेत् । शिक्यैर्वा विविधिजीवित् दिजाति-हितमाचरन्"-इति। यै: कर्मभिदिंजातयः ग्राज्यक्ते, तैरित्यर्थः । मनुर्पि,—

<sup>\*</sup> प्रस्तासवमधूक्षिसमधुलाचाः, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> प्रयोद्धि च, — इत्यादि, मूझः, — इत्यन्तं नास्ति सुदिताति शिक्तपुन्तः नेषु।

<sup>‡</sup> सन्यक्, -- इति सु॰ पुक्तको पाठः।

ऽ चीरविक्रयी,—शति मु॰ पुक्तके गाठः।

श्रम् अवसादीनि विक्रीस हि दुखित,—इति स्त्रोकार्डतयेव कि-खितमित्त सु॰ पुक्तके।

"श्राकुवंस्त ग्रुष्ट्र प्रदार कर्नुं दिजनानाम्।
पुत्रदारात्ययं प्राप्तोजीवेत्कास्क-कर्मभिः॥
यै: कर्मभिः सुत्रितेः ग्रुष्ट्रव्यन्ते दिजातयः।
तानि कास्क-कर्माणि शिष्णानि विविधानि च"-ति॥

शूद्रसापि वर्शानाइ,—

विक्रीणन् मद्य-मांसानि द्याभशस्य च भश्रणम्।
कुर्वत्रगम्या गमनं श्रूद्रः पतित तत्श्रणात् ॥६६॥
कपीला श्रीर-पानेन ब्राह्मणी गमनेन च।
वेदाश्रर-विचारेण श्रूद्रः पतित तत्श्रणात् ॥६९॥
मद्यं च बद्वविधंः ताल-पानम-द्राच-माधूक-खार्जूगदिकम्।
अभन्त्यं गो-मांसादि। श्रगम्या भगिन्यादयः । स्रष्टमन्यन्।

॥०॥ दति शूद्र-धर्म-प्रकरणम्॥०॥
प्रख्याता हि पराश्चर-स्टितिरेह स्ट्यागमस्यापनं
धर्मीवर्ण-चतुष्ट्यी-बद्धमता माधारणास्याभिधा ।
श्राद्यस्वाह्मिक-शिष्ट-नाम-विहितः षट्कर्म-पूताऽपरः
पूर्व्याध्याय-निक्षितं तद्खिलं व्यास्थत् सुधीर्माधवः॥

इति श्रीराजाधिराज-परमेश्वर-वैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर-वृक् स्वपाल-सामाज्य-धरस्य माधवामात्यस्य इतौ परागर-स्वति-व्यास्थायां प्रथमीऽभ्यायः॥०॥

<sup>\*</sup> श्रूट्रसाखाकतामियात्,—इति स॰ ग्रा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>†</sup> ब्राह्मक्यादयः,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

#### श्रय दितीयोऽध्यायः।

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे ।

यं नवा सतहत्याः सुः तं नमामि गजाननम्॥

प्रथमे अथाये वासेन पृष्ट्योर्वर्ण-चतुष्ट्य-साधारणासाधारण-धर्म-योर्मध्ये साधारण-धर्मं संविष्यासाधारण-धर्मः प्रपितः, श्रयेदानी संविप्तः साधारण-धर्मा दितीये अथाये प्रपञ्चाते।

श्रयता, पूर्वाध्यायश्रासुविक-धर्म-प्राधान्येन प्रवत्तः, श्रयनु ऐहिक-जीवन-हेतु-धर्माः प्राधान्येन प्रवर्त्तते । तवादावध्याय-प्रति-पाद्यमधे प्रतिजानीते,-

श्रतः परं ग्रहस्थस्य कर्माचारं । कलौ युगे। धर्मा साधारणं श्रत्या चातुर्वर्ण्याश्रमागतम् ॥१॥ तं प्रवस्थाम्यइं पूर्व्वं पराश्रर-वचायथा।

श्रतः परं, चातुर्म्यक्षं-साधारणः धर्म-संचेपेणा उत्तरस्मिन् काले । सण्य विस्तर-कथनस्थोचिते। वसरः । यज्ञ-ग्रन्थ-पाठ-ग्रक्ति-रहितान् सन्द-प्रश्चान् प्रति संचेपेणाभिष्टिते सति, समर्थानामुक्तमप्रश्चानां बुद्धिस्थलाक्तान् प्रति विस्तरेण कथितुमुचितलात्। श्रतण्वाञ्च-राचार्थाः,—

<sup>\* &#</sup>x27;धर्मा' यहं नास्ति सु । युक्तवे ।

र् धर्माचारं,-इति स॰ सा॰ मा॰ मुक्तकेषु पाठः।

"संचेप-विस्तराश्यां हि मन्दोत्तमधियां नृणाम्। वस्त्रचमानमधनःकरणं तेन त्रधते"—इति।

यदा, त्रतः परं त्रामुक्तिक-प्रधान-धर्म-कथनादनन्तरम्। "वट्-र्माभिरतः" "मन्ध्या सानम्"—दत्यादिना ह्यामुक्तिक-फले धर्मीऽभि-हिते सत्यैहिक-फलस्य कथ्यादि-धर्मस्य बुद्धिन्यतात् तदभिधानस्य युक्तोऽवसरः।

वस्त्रमाणस्य कथादि-धर्मस्य ब्रह्मसारि-वनस्य-यिवस्थानम्भिन्
प्रेस्य तद्याग्यमात्रमिणं दर्शयति,—'ग्रष्टस्यस्य'—दितः। कत-वेता-दापरेषु वैद्यस्यैव कथादाविधकारेग तु ग्रदस्यमात्रस्य विप्रादेश्ताविधिनदि, -'कलौ युगे'—दितः। कर्मप्रब्दोलोको व्यापारमाचे प्रयुच्यते,
त्राचारप्रब्दस्य धर्माक्रपे प्रास्त्रीये व्यापारे। कथादेस्तु युगान्तरेषु कर्मालं, कसावाचारत्विमत्युभयक्षपत्मस्ति। तथैवात्रमान्तरेषु कर्मालं गार्डस्य साचारत्विमत्युभयक्षपता। तदिवचया 'कर्माचारम्' दत्युक्तम्।
कस्त्री ग्रदस्यस्य याजनादीनां दुर्लभताक्तीवन-हेतुत्या क्रयादि-विधानादाचारत्वसुपपत्रम्।

क्यादेः साधारण-धर्माचमुपपादयित,—'चातुर्वर्शाश्रमागतम्'
—दित । चतुर्वर्णापत चातुर्वर्शम् । तत्र सर्वत्रेत प्रसिद्धः श्राश्रमोगार्चस्थारूपः । सन्ति हि शूद्रस्थापि विवाद-पञ्चमहायज्ञादसे।
गटस्थ-धर्माः । एतत् सर्वमसाभिः उत्तरचाश्रम-निरूपणे विस्पष्टमभिधास्यते । तस्मिन्नाश्रमे विधानात् साधारस्थम् । पराश्रश्रद्धेनाचातीतकस्पोत्पन्नोविविचितः । एतदेवाभियञ्जयितं 'पूर्वम्'—दत्युक्तम् ।
पूर्वकन्प-सिद्धं पराशर-वाकां कलि-धर्मे ल्यादौ यथा दन्तं, तथैवासं

मंत्रवच्छामि। मतः, यम्प्रदायागतवात् ह्यादेराचारतायां न विवादः कर्म्नयः, - दत्याग्रयः । 'गुद्दतरविषये विनयः कर्म्नयः' देति भ्रिष्टा-चारं शिचयितुं 'शक्त्या मम्प्रवच्छामि' दत्युकं, न तु किसिंखिद्धर्में सस्याग्रिकं चोतयितुम्। कलि-धर्म-प्रवीणस्य पराग्ररस्य तचाग्रत्य सम्भवात्॥

प्रतिशातं धर्मं दर्भयति,—

### षट्कर्म-सहिताविपः क्षषिकर्म च कार्येत्॥२॥

षट्कर्षाणि पूर्वीकानि, यजनादीनि, सन्धाऽऽदीनि च। तैः सितितियः ग्रुज्यूषकैः ग्रूटैः कृषि कारयेत्। न च याजनादीनां जीवन-चेत्रतात् किमनया कृष्येति वाच्यं, कलौ जीवन-पर्याप्ततया याजनादीनां दुर्लभवात्। यसु मनुनेक्तम्,—

"वैद्य-रूत्या तु जीवंस्तु ब्राह्मणः चित्रयोऽपि वा। हिंसा-भयात् पराधीनां \* कविं यक्षेन वर्ज्जयेत्॥ कविं साध्यिति मन्यन्ते सा रक्तिः सदिगर्हिता। स्रमिं श्वमिण्यांसैव हन्ति काष्टमयोगुखम्" - इति।

तत् खयङ्गाभिशायम् । श्रन्यथाः, मनाः ख-वचन-विरेधात् । स्रोनैव क्रविर्भ्युपगताः;

''लभाभ्यामणजीवंसु कयं स्यादिति चेद्भवेत्। कविगोरचमाम्याय जीवेद्दैग्यस्य जीविकाम्''—इति। ननु,कूर्वंपुराणे स्वयं कता कविरम्थुपगता,—

<sup>•</sup> नीविश्ंसाग्रदामेयां, - इति मु॰ पुक्तके पाठः।

"खयं वा कर्षणं कुर्यादाणिकां वा कुषीदकम्। कष्टा " पापीयमी दक्तिः कुमीदक्तां विवर्क्तयेत्"—इति । तम्न, श्रस्य वचनस्य कुमीद-निन्दा-परत्वात्। श्रतस्व भारदः,— "श्रापत्स्विपच कष्टासु ब्राह्मणस्य न वार्ड्युषम्"—इति ।

ननु, रहसातिः खयद्गर्मृकां क्षिमङ्गीचकार,-

"कुमीद-क्रवि-वाणिज्यं प्रकुर्वितास्त्रयंक्रतम् । त्रापत्काले स्तयं कुर्वत्रेनमा युज्यते दिजः"—रित ।

वाढं, कारियत्मणश्रमस्य तत्कर्त्तृतम्, 'श्रापत्काले'-इति विश्रे-धितत्वात्। मनु, कारियद्यत्वमणापिद्वयमेवः क्षवेँग्य-धर्माताद्विप्रस्य याजनादीनामेव मुख्य-जीवन-हेतुत्वात्। एवं तद्धापत्तारतम्येन स्यवस्थाऽस्तः। श्रम्पापदि कारियद्यत्वम यन्तापदि कर्त्तृत्वम्,—इति। श्रम्यवा, युग-भेदेन स्यवस्थाप्यताः; युगान्तरेषु कारियद्यत्वमापद्वर्षः, कली मुख्यधर्मः, प्राधान्येने।पत्रम्य प्रतिपादनात्। तत्र, क्षषी हास्तिकस्य वसीवर्द्ध-मंख्या-नियममाह हारीतः,—

"त्रष्टागवं धम्म्येइसं षष्ट्गवं जीवितार्थिनाम्। चतुर्गवं नृत्रांसानां दिगवं ब्रह्मधातिनाम्"—इति। तवान्ती पची देयो । इतराविष क्रमेण सुख्यानुकस्पौ द्रष्ट्यी॥ कृषी वर्च्यान् वस्तीवर्द्वानारः,—

सुधितं तृषितं त्रान्तं वलीवईं न योजयेत्। हीनाकं व्याधितं क्लीवं स्वषं विप्रोन वाहयेत्॥३॥ इति।

<sup>\*</sup> तेन, —्रति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ं</sup> तत्राद्यो पद्मावद्यमतया हेयो, - इति मु॰ पुन्तने पाठः।

चुधादयसत्तिक्तिरवगमायाः। चीमाङ्गः पाद-विकसः। क्तीवः पुंस्त-रचितः॥ कोदुशस्तर्षि वसीवर्द्धः सपौ योज्यदत्यतत्राष्ट,—

#### स्थिराङ्गं नीरुजं तृप्तं सुनदें षण्डवर्क्जितम्। वाइयेदिवसस्यार्डं पञ्चात् स्नानं समाचरेत्॥४॥ इति।

्र स्थिराङ्गः पादादि-वैकन्ध-रहितः। नीक्नेव्याधि-रहितः। त्यः जुन्नृष्णाभ्यामपीडितः। सुनर्द्वीहिंधकोद्द्रप्तः श्रम-रहितः,—इति स्थावत्। स्रखेति भाव-प्रधानानिर्देशः। स्रख्य-वर्जितः पुंस्तोपेतः स्नाः,—दिति स्थावत्। दिवसस्थाद्धं स्थाम-दस्यम्। 'पश्चात् स्नानं समाचरेत्'—दिति, वस्नीवर्द्वान् स्नापयेदित्यर्थः। तस्या स्व हारीतः, —"स्नापस्यिताऽनदृष्ठोऽसङ्ख्य ब्राह्मणान् भोजयेत्"—इति। वाष्ट्रने विश्रेषः श्रास्त्रमेधिके दर्शितः,—

> "वाहयेट्धुंकतेनैव ग्राख्या वा सपत्रथा। न दण्डेन न यद्या वा म पाग्नेन च वा पुनः॥ म जुन्नृष्णाश्रमश्रान्तं वाहयेदिकलेन्द्रियम्। स्रव्नतेषु च भुश्चीयाम् पिवेत् पीतेषु चोदकम्॥ श्रव्नः पूर्वे दियामं वा धुर्याणां वाहनं स्रतम्। विश्रास्त्राध्यमे भागे भागे चान्त्ये यथासुखम्॥ यत्र वा वर्या नित्यं संश्रयोयत्र वाऽध्यनि। वाहयेन्तत्र धूर्यांस्तु न स पापेन सिप्यते॥ श्रन्यथा वाहयन् राजन्, नियतं याति रीरवम्।

रुधिरं वाष्ट्येत् तेषां यसु मोहान्नराधमः।
भूण-इत्या-समं पापं तस्य स्थात् पाण्डुनन्दन"—इति॥
वसीवर्डु-स्वापनानन्तरं कर्त्तव्यमादः,—

## जणं देवार्चनं होमं खाध्यायञ्चैवमभ्यसेत्। एक-दि-चि-चतुर्व्विप्रान् भोजयेत् स्नातकान् दिजः॥५॥

चया, वलीवर्द्ध-त्रान्ति-कत-दोषापनयनाय खापनं, एवं प्रा-णुपघात-दोषापनयनाय धयाप्रक्ति जयादीनामन्यतमभनुतिष्ठेत्। एकं दो षींखतुराविष्रान् खातकान् यथाप्रकि भोजयेत्। खातका नवविधभिनुकाः। तदाइ मनुः,—

> "मानानिकं यद्धमाणमध्वगं मर्ववेदसम्। गुर्व्वधं पित्नमात्रधं खाधायार्ध्यपतापिनम्"—इति।

सान्तानिकं सन्तानाय विवाहोपयुक्त-द्रव्यार्थिनम्। सर्ववेदसः सर्व्यस्य-दिचणं यागं कता निस्तत्मापन्नोद्रव्यार्थी, तमित्यर्थः। पित्रमाचर्थं पित्र-मात्र-प्रश्रूषाऽर्थिनम्। स्वाध्यायाची स्वाध्याय-प्रव-चन-निर्व्वाहाय द्रव्याची, उपतापी रोगी, खाध्यायाची-महितः उपतापी साध्यायार्थ्यपतापी, तमिति मध्यम-पद-लोपी समासः। नावुभावित्यर्थः॥

क्षौ फलितस्य धान्यस्य विनियोगमाइ,—

खयकृष्टे तथा सेने धान्यैश्व खयमर्जितैः। निर्व्वपेत् पञ्चयत्रांश्व कतु-दीक्षाञ्च कार्यत्॥ई॥ दति। यान स्वयङ्षे चेचे फिलतानि धान्यानि, यानि वाउन्यैः किति चेचे स्वयमिकतानि धान्यानि, तैः सर्वैः सार्मान् पञ्चमद्यान् श्रीतामग्रिष्टोमादि-क्रतु-दीचाञ्च कुर्यात्। कारयेदिति सार्थिकोणिच्। त्रथवा, स्वयञ्च महायञ्चान् कुर्वीत, वियनुभ्यो-धान्यं दला तैः क्रतु-दीचाञ्च कारयेत्। कूर्कपुराणेऽप्येष विनियोगो दिर्शितः,—

''स्रव्यसाभः पित्वन् देवाम् ब्राह्मणां स्थापि पूजयेत्। ते त्यप्ताः तस्य तद्दोषं ग्रमयन्ति न संग्रयः''—दति ॥ द्यपितस्य तिसादि-धान्य-सम्पन्नस्य धन-लोभेन प्रसन्तस्तिसा-दिविषयसं निवारयति,—

तिसारसान विकेयाविकेयाधान्य-तत्समाः। विप्रस्थैवंविधा वृत्तिस्तृण-काष्ठादि-विकयः॥७॥ इति।

रषाः दिध-मधु-घृतादयः। यदि धान्यान्तर-रहितस्य तिल-विजयमन्तरेण जीवनं वा धर्मावा न षिद्धोत्, तदा तिलाधान्यान्तरे-विनिमात्याः,—इत्यभिप्रेत्य 'विकेयाधान्य-तत्समाः'—इत्युक्तम् । याविद्धः प्रस्थेखिलादन्तास्ताविद्धरेव धान्यान्तरसुपादेयं नाधिकमि-त्यर्थः। तदुक्तं नारदेन,—

"त्रश्रमी जीवनसार्थे" यज्ञहेतोस्त्रधैवच । यद्यवश्यन्तु विकेथास्त्रिसा धान्येन तत्समाः"—इति ।

<sup>\*</sup> भेषज्ञसार्धे, - इति स॰ ग्रा॰ मुक्तकथाः माठः।

याज्ञवस्कारिय,-

"धर्मार्यं विक्रयं नेयास्तिलाधान्येन तत्समाः"—इति। तिलन्यायोरचेऽपि योजनीयः। ऋतएव सन्ः,—

''रसारमैर्निमातवा न लेव लवणं रसै:।

कतामञ्चालताचेन में तिलाधान्येन तसमाः"-इति।

श्रापसम्बेऽपि,—"श्रन्धेन सात्रस्य मनुष्यानाञ्च मनुष्यैः रसानास रसैः गन्धानास गन्धितिद्यया च विद्यानाम्"—इति । रस-विनिभये विश्रेषमाच विश्रिष्ठः,—"रसार्भैः समतोद्दीनतावा निमात्रयाः"—
इति । श्रन्न-विनिभये विश्रेषमाच गौतमः,—"समेनासमेन तु पक्कस्य"
—इति । ननु तिस-विकयोऽभ्यूपगतोमनुना,—

''काममुत्पाच कथाना खयमेव कथीवलः।

विकीणीत तिसान् ग्रद्धान् धर्मार्थमचिर-स्थितान्"-इति।

श्रम केचिदा जः, - 'तदेतद्विनियमाभिप्रायम्' - इति । श्रपरे तु मन्यन्ते, ऋणापकरणाद्यापद्धमार्थे तिल-विकयोग विरुद्धः । श्रयमेव पचोयुकः, विषष्ठ-वश्रम-संवादनात् । "कामं वा खयं क्रयोत्पाद्य तिलाम् विक्रीणीरन्" - इति । विनिमयाभिप्राये तु वचनान्तरेण सद्य पौनक्षमपरिहार्यः खात् । यतोमनुनैव वचनान्तरेण 'तिला धान्येन तस्यमाः' -- इति विनियमोद्धितः । यत्तन्यस्मिन्वचने श्रयात्तिल्वि-क्रय-निषेधः प्रतिभाति । तथाद्दि मनुयमाभ्यासुपद्धितम्, --

"भोजनाभ्यञ्जनाद् दानाद् यदन्यत् कुरुते तिसी:।

<sup>\*</sup> कताझच कताझेन, — हति ग्रा॰ पुन्तके पाठः।

क्रमिर्भूता स विष्ठायां पितिभः सह मकाति \*"-इति। नायं दोषः। चातश्यक-धर्म-व्यतिरिक्त-विषयवात्। तिसान् धान्य-समलेन विनियमः, बस्च स्थादि-विनयः, सेयमेवं-विधा विषय जीवनार्था हितः। तथा च नारदः,--

"बाह्यणस तु विकेशं ग्रुक्क-दाइ-स्णादिकम्"-रित ॥ इदानीं क्ववानामुविक्वकस्य पात्रानः प्रतीकारं वनुं प्रथमतस्तं यामानं दर्शयति,-

# बाह्मगञ्चेत् कृषिं कुर्यानाहादीषमवाप्त्रयात्॥ इति॥

क्षो हिंसायाश्रवर्गनीयलात् सावधानसापि क्षपीवलसा दोषो-उनुषच्यते इति । श्रव, हिंसायां पापमिति मनुवचनं पूर्वमेवोदा इतम्॥ जनस्य दोषस्य महत्तं विश्वद्यति,—

## संवत्सरेण यत्पापं मन्स्यघाती समाप्रयान् ॥ ८॥ श्रायामुखेन काष्ट्रेन तदेका हेन साङ्गली। इति।

लोइ-सहितेन लाङ्गल-सुखेन प्राणिनां चित्रवधोभवतीति मत्य-वधात् पापाधिकासुक्रम् ॥

उन्नरीत्या कर्षकमात्रस्य पाप-प्रमन्ती तद्वार्यितं विभिन्छि,—

पांशकामत्स्यवाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा॥१॥ श्रदाता क्षंकश्चैव सर्वे ते समभागिनः। इति।

क्षां किमैवित विखार्था कर्मणा तेन पापक्षत्, इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

वागुरां प्रसार्थं स्रगादि-यादी पाश्वतः। व्याभोस्यन-वधाजीवः।
शाकुनिकः पचि-धाती। त्रदाता खले राशिमूलसुपागतेभ्योऽप्रदाता।
तेषां सर्वेषां प्रत्यवायः समानः। ततस्र, दृष्टान्तलेन पाश्वकाद्यद्द वर्णान्ते। यथा पाश्वकादीनां पापं सहत्, एवमेवादातुः
कर्षकस्थेत्यर्थः॥

- यद्धें क्षषीवलस्य पामा दार्भतः, तिमदानीं पाप-परिचार-प्रकारमाइ,—

ष्टशांत्रिक्ता महीं भित्ता हत्ता च क्रमि-कीटकान्॥१०॥ कर्षकः खलयज्ञेन सर्व्वपापैः प्रमुच्यते । द्रति ।

क्रेदन-भेदन-इननैर्यावन्ति पापानि निष्यद्यन्ते, तेषां सर्वेषां खले धान्यदानं प्रतीकारः । तथा च शारीतः,—

> "अमि भिलीषधी श्विता इला कीट-पिपी सिकाः। पुनन्ति खस्यक्षेन कर्षकानाच संग्रयः॥ यूपोऽयं निहितोमध्ये मेधिनाम हि कर्षकैः। तसादतन्तितोदद्यास्तव धान्यार्थद्विणाम्"-इति॥

खनयज्ञाकरणे प्रत्यवायमार,—

यान द्याद्विजातिभ्याराशिमूलमुपागतः ॥ ११॥ सचौरः सच पापिष्ठो ब्रह्मधन्तं विनिर्दिशत्। इति। कर्षकस्यायं खलयज्ञीनित्यः काम्यस्,—इति वचन-दय-वलादव-

<sup>\*</sup> प्रत्ववाया,---इति सु॰ युक्तके पाठः।

न मध्ये इति सु॰ पुक्तके पाठः।

गम्यते। श्रकरणे प्रचावाचात् निटालं, केदनादि-पाप-निवर्त्तकलात् काम्यलच। खलयज्ञस्य निटालं श्रीयपुराणे दर्शितम्,—

"श्रद्त्वा कर्षकोदेवि, यस्तु धान्यं प्रवेशयेत्।
तस्य व्रष्णाऽभिभृतस्य देवि, पापं व्रवीम्यदम् ॥
दिव्यं वर्ष-सद्द्वन्तु दुरात्मा क्षषिकारकः।
सहदेशे भवेदृत्तः स पुष्प-प्रल-वर्जितः॥
तस्यान्ते मानुषोश्चला कदाचित्वाख-पर्यथात्।
दिद्दीव्याधितोमूर्खः कुल-दीनस्र जायते"—दिति॥

दातवास धान्यस परिमाणमार,--

राज्ञे दत्वा तु यद्भागं देवानाञ्चेकविंशकम्॥ १२॥ विप्राणां चिंशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते\*।

यद्य भागेष्वके भागः विष्मागः, एक विष्यति - पंख्यकेषु भागेष्वत्य तमोभागएक विष्यकः । तद्दत् चिष्यकेषु भागेष्वत्यतमोभागित्विषः, — दित ज्ञेयम् । देववत् पित्वस्थोऽपि देयः । तद्कां कूर्मपुराणे, — "देवेभ्यस्य पित्वस्थस्य द्याङ्गागं तु विष्यकम् । चिष्रद्योगन्तु विष्राणां कृषिं कुर्व्यत्र दोषभाक् । विष्यस्य विष्राणां कृषिं कुर्व्यत्र दोषभाक् । विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विषयस्य विष

चिंग्रद्वार्गं ब्राच्यवानां कृषिं कुर्व्वदेखभाक्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

<sup>🕂</sup> नास्ययमंत्रः सु॰ युक्तने ।

<sup>‡</sup> दुखति, - इति सु॰ पुन्तको पाठः।

## स्तियोऽपि कविं कत्वा देवान् विप्रांश्व पूजयेत् ॥१३॥ वैश्यः श्रद्रस्तया कुर्यात् कपि-वाणिज्य-शिल्पकम्। इति

वाणिज्य-शिल्ययोर्पि कलौ वर्ण-चतुष्टय-साधारणः दर्शयितुं 'वाणिज्य-शिल्पकम्'-रत्युकम्। यद्यपि वैश्वस्य क्रविः पूर्व्वाध्याये विदिता, तथायवितिकर्त्तयता-विधानाय पुनस्पन्यासः। कुर्यान्'-रत्यतिदेशेन ब्राह्मणस्य क्षे विदितेतिकर्त्तव्यता सर्वा-ऽच्यत्र विश्विता भवति,—इति ॥

यदि श्रद्रस्थापि कथादिकमभ्युपगम्येत, तर्हि तेनैव जीवन-सिद्धेः कली दिज-शुत्रूषा परित्याच्येत्याश्रञ्जाह,—

## विकर्म कुर्वते ग्रद्राः दिजशुत्र्ययोज्झिताः ॥ १४ ॥ भवन्यस्पायुषस्ते वै निर्यं यान्यसंशयम्। इति।

साभाधिकोन विशिष्ट-जीवन-हेतुत्वात् कथादिकं विकर्में गुचाते। दिजशुत्र्रवया तु जीर्ण-वस्तादिकमेव सभ्यते इति न सामाधिकाम्। श्वतोऽधिक-सिपाया क्रयादिकमेव कुर्वन्नायदि दिज-शुत्रुषां परि-त्यजेयुस्तदा तेषामैरिकमासुक्षिकञ्च सीयते॥

इत्यं वर्ण-चतुष्टय-माधारणं जीवन-हेतुं धर्मं प्रतिपाद्य निग-मयति,--

## चतुर्णामपि वर्णागामेष धर्मः सनातनः॥ १५॥

श्रतीतेष्वपि कलियुगेषु विप्रादीनां स्थादिकमसीति स्थितुं 'भगतनः'—इत्युकस् ।

यद्यपि स्वरत्यन्तरेष्विवाचापि वर्ष-धर्मानन्तरमाश्रम-धर्मावकु-सुचिताः, तथापि व्यासेनापृष्ठलादाचार्योणोपेचिताः। श्रसाभिन्तु श्रोत-हितार्थाय ते वर्षान्ते। न च पूर्वाध्यायएव कुतोन वर्णिताइति मन्तव्यम्, तच प्रसङ्गाभावात्। श्रच तु 'चातुर्वर्ण्याश्रमागतम्'— इत्याश्रम-प्रव्देन तेषां बुद्धिस्थलादस्ति प्रसङ्गः।

ते चात्रमाञ्चतुर्विधाः । तद्तां स्कान्दे,—

"ब्रह्मचारी ग्रहस्यञ्च वानप्रस्थोऽय भिचुकः।

एते क्रसेण विप्राणां चलारः पृथगात्रमाः"—इति।

मन्रिप,—

"ब्रह्मचारी ग्रहस्थय वानप्रस्थायतिस्तथा। एते ग्रहस्थ-प्रभवायकारः पृथगात्रमाः"—दति।

ग्रह्मस्रभवाः ग्रह्मस्रोपनीविनद्दार्थः। तत्रोपनयनेन मंस्नृती-ब्रह्मसारी, "ब्रह्मस्र्यमागामुप मा नयस्र"—दित मन्त्रवर्णात्। ब्रह्मास्र्यमुद्दिग्यागां मामुपनयस्र द्रत्यर्थः। उपनयनस्र गर्न्थाधाना-दिषु पठितलात् ब्राह्म्यमंस्त्रारः । तदाह हारीतः,—"दिविधोहि मंस्त्रारोभवित ब्राह्म्योदैवस्र, गर्न्थाधानादिमान्ते। ब्राह्म्यः पाकयश्च-हिवर्यज्ञाः मौम्यास्र देवोत्राह्म्येण मंस्नृतस्र्योणां ममानतां मायुत्र्यं गन्क्रित, देवेनान्तरेण मंस्नृतोदेवानां समानतां सायुत्र्यं गन्क्रित" —दित ।

गर्न्याधानाद्योगौतमेनानुक्रान्ताः,—"गर्न्याधान-पुंसवनानवले।-भन-मीमन्तोत्रयम-जातकर्म-नामक्रगणात्रप्राणन-चौले।पनयनं चला-

प्रस्तिः स्वारः,—र्हात मु॰ पुक्तके पाठः। स्वं परत्र।

रि वेद-व्रतानि खानं सद्धर्माचारिणी-संयोगः पञ्चाना यञ्चानामनु-ष्ठानं त्रष्टका पार्वणत्राद्धं त्रावणाग्रदायणी चैत्यात्रयुजी चेति सप्त पाकयज्ञ-संस्थात्रान्याधेयोऽग्निचोचं दर्भपूर्णमासाग्यण-चातुर्मास्यानि निरुद्धवन्थाः सौत्रामणीति सप्त इवियंज्ञ-संस्थात्रग्निष्टोमोऽत्यग्नि-ष्टोमजन्थः षोड्गी वाजपेयोऽतिराचाप्तोर्थामदति सप्त सेाम-संस्था-दत्येते चलारिंग्रत् संस्काराः"—दति ।

तन, गर्न्धाधानादयश्रुड़ान्ताः संस्ताराः वीज-गर्भ-जनित-दोष-निवृत्यर्थाः । श्रतएव याज्ञवक्ष्यः श्रुड़ान्ताम् संस्तारान् निक्ष्यादः,— "एवमेनः श्रमं याति वीज-गर्भ-ममुद्भवम्"-इति ।

त्रतोत्रह्मचर्यात्रमात् प्राक् ते वर्ण्यन्ते । तत्र, दिजानां गर्या-धानाद्यः समन्त्रकाः कार्याः । तदाक्ष याद्यवस्काः,—

"ब्रह्म-चित्त्वय-विट् श्र्द्रावर्णास्त्वाद्यास्त्रयोदिजाः। निषेकादि-स्वामान्तास्तेषां वै मन्त्रतः कियाः"—इति। गर्काधानादीनां काल-विशेषमाद सएवः,—

"गर्काधानस्तौ पुंसः सवनं स्पन्दनान् पुरा। षष्टेऽष्टमे वा सीमन्तौमास्येते जातकर्म च॥ अष्टन्येकादश्चे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः।

षष्ठेऽस्रप्रायनं मासि चूड़ा कार्या यथाकुलम्"—इति। . रंजादर्यम-दिवसमारभ्य षोड्य दिवसान्हतुः। तदान्त मनुः,— "स्रतुः खाभाविकः स्त्रीणां राजयः षोड्य स्प्रताः।

<sup>\*</sup> संखाराः,—इति सु॰ पुक्तको पाठः।

चतुर्भिरितरेः सार्द्धमहोभिः सदिगहितेः ॥

तासामाद्याञ्चतसस्य निन्दितेकादधी च था।

चयोदधी च भेषाः खुः प्रयस्तादध राजयः ॥

युग्मासु पुत्राजायन्ते स्तियोऽयुग्यासु राजिषु।

तस्ताद्युग्मासु पुत्रार्थी संविभेदार्त्तवे स्तियम्"—इति ।

दर्भनमारभ्य चवार्यहानि सदिगहितानि । युग्मासु समासु

रजोदर्भनमारभ्य चलार्याद्यानि मदिगर्दितानि । युग्गासु ममासु, संविधेत् गच्छेत् ।

एवस्तौ गर्भाधानं क्रता गर्भ-चलनात् पुरा पुंभवनं कार्यम् ।
तचलनं दितीये वा व्यतीये वा भवति । तदाइ वैजवापः,—"माधि
दितीये वा पुरा स्थन्दते"—दति । पारस्करे।ऽपि,—"माधि दितीये
वा व्यतीये वा यददः पुंधा नचचेण चन्द्रमा युकः स्थात्"—दति । पुं
नचचाणि च इस्तादीनि च्योतिःशास्ते प्रधिद्वानि । श्रनवलोभनमाश्वलायन-ग्रह्मपरिशिष्टेऽनगन्तयम् ।

सीमनोत्तयनस्य याच्चव्योक-कलादन्येऽपि कालासुनिभिः दर्शिताः। तत्र क्षोकाचिः,—"हतीये गर्भमासे सीमनोत्त्रयनं कार्यम्"—दित । त्रापक्षम्वोऽपि,—"प्रथमे गर्भे चतुर्ये मासि"—दित । त्रापक्षम्वोऽपि,—"प्रथमे गर्भे चतुर्ये मासि"—दित । वैजवापोऽपि,—"त्रथ, सीमनोत्त्रयनं चतुर्थे पचमे षष्ठे वाऽपि"—दित । साङ्कायनग्रद्धोऽपि,—"सप्तमे मासि प्रथमे गर्भे सीमनोत्त्रयनम्"—दित । शङ्कोऽपि,—"गर्भ-सान्दनमारभ्य सीमनोत्त्रयनं यावदा न प्रसवः"—दित । विश्वषात्रवणात् सर्वेऽप्येते विकल्यन्ते । एतच सीमनोत्त्रयनं चेत्र-संस्कारतात् मक्तदेव कर्त्तव्यं न प्रतिगर्भम् । तथा च द्यारीतः,—

"सञ्चत् संक्षत-संस्कारा सीमन्तेम दिजस्तियः"—इति। देवले। (पि,—

"मक्तत् मंद्धता या नारी मर्वगर्भेषु मंद्धता"—इति ।
गर्भ-मंद्धार-पन्ने तु प्रतिगर्भमावर्त्तनीयम्। तथा च विष्णुः,—
'सीमन्तोत्रयनं कर्म न स्त्री-मंद्धारदय्यते ।
केचित्रभंख मंद्धाराद्गभंगभं प्रयुद्धते"—इति ।
जनयोः पन्नयोर्वधाग्रद्धं व्यवस्था। जक्तत-सीमन्तायाः प्रभवे
मत्यवत्रवादः,—

"स्ती यद्यक्तत-सीमन्ता प्रस्थित कथञ्चन।

ग्रहीत-पुत्रा विधिवत्पुनः संस्कार्यक्ति"—इति।

जातकर्मणः कास्तीयाज्ञवस्क्येन दर्श्वतः,—"मास्येते जातकर्म च"—इति। एते त्रागते जातहित यावत्। विष्णुरिप,—

"जातकर्म ततः कुर्यात् पुत्रे जाते यथोदितम्" — इति । ख्र-रुद्दी, — इति श्रेषः । तच ख्रानानन्तरं कार्यम्। तथा च संवर्तः, —

"जाते पुत्रे पितुः खानं मचेलन् विधीयते"—रित ।
जातकर्म च नाभि-वर्द्धनात् प्रागेव कार्य्यम् । तदाच चारीतः,—
"प्राङ्नाभिवर्द्धनात् पुंचाजातकर्म विधीयते ।
मन्त्रवत् प्राग्रनञ्चास्य दिरण्य-मधु-मर्पिषाम्"—रित ।
वर्द्धनं केदनम् । म चाग्रीच-ग्रंकया कर्मानधिकार्रति वास्यं
गाभि-केदात् प्राग्रगीचाभावात्। तदाच जैमिनिः,—
"यावन क्षिद्यते नालं तावन्नाप्नोति स्नतकम्।

किन्ने नाले ततः पश्चात् स्नतनम् विधीयते''—इति । विष्णुधर्मात्तरे,—

"धिच्छित्त-नाद्यां कर्त्तवं श्राद्धं वे पुत्र-अमानि। त्रशोचोपरमे कार्यमध्यवा नियताताभिः"—इति। तम् श्राह्णं हेस्रा कार्यम्। तदाह व्यासः,—

"द्र्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्र-जन्मनि । हेन्ना त्राद्धं प्रकुर्वित यस्य भार्या रजस्तला"-दति । त्रादित्यपुराणे पकान्ननिषेधोदर्शितः,—

"जात-श्राह न दद्यानु पकासं ब्राह्मणेस्नि ।

यसासान्द्रायणन्त् ग्रह्मिसेषां भवित नान्यथा"—दित ।

तसान् दिने यथाणित दानं कर्न्यम् । तदुक्रम् श्रादित्यपुराणे,—

"देवाश्व पितरश्चेव पुत्रे जाते दिजन्मनाम् ।

श्रायान्ति तस्मान्तदद्यः पुण्यं पूज्यश्च सर्वदा ॥

तत्र दद्यात् ग्रवर्णन्तु भूमिं गां तुरगं रथम्"—दित ।

श्रङ्खोऽपि,—"सर्वेषां सकुत्यानां दिपद\* चतुत्र्यद-धान्य-दिर
ख्यादि दद्यात्"—दित । एतसाशीन-मध्येऽपि कार्यम् ।

"श्रायीचे तु समुत्यन्ते पुत्र-जन्म यदा भवेत् ।

कर्नुस्तात्कात्तिनी ग्रह्मः पूर्वाभौचेन ग्रह्मितः"—दित ।

नामकरणस्य याज्ञवल्कोक्त-कालादन्येऽपि कालामनुना दर्शिताः,—

"नामधेयं दश्रम्यान्तु द्वादस्थां वाऽस्य कारयेत् ।

पुखे तिथी सुहर्त्ते वा नचने वा गुणान्विते"-इति।

<sup>\*</sup> विपद,—हति नाक्ति मु॰ पक्तने ⊭

कारयेदिति खार्थिकोणिच्।

"ततस्तु नाम कुर्वीत पितव दशमेऽइनि"—

इति विष्णुपुराण-वचनात्। यदा, पितुरभावे त्रयोग्यले वाउन्येन कारयेत्। तदाइ ग्रङ्खः,-"कुलदेवता-नचत्राभिषंबन्धं पिता कुर्यादन्योवा कुल-ट्रह:"-इति । भविष्यत्पुराणे,-

"नामधेयं दश्रम्यां च केचिदिक्किन्त पार्थिव"। बादम्यामयवा राचौ माचे पूर्णे तथाऽपरे॥ श्रष्टादशेऽइनि तथा वदन्यन्ये मनीविणः"-इति।

स्हापरि प्रिष्टेऽपि, — "जननाइ प्रराचे व्युष्टे संवत्वरे वा नामकर-णम्"—इति । तच, ख-यञ्चानुसारेण व्यवस्था। नामधेय-खरूपञ्च वर्ण-भेदेन दर्शयति मनुः,—

> "माङ्गर्खं ब्राह्मणस्य स्थात् चित्रयस्य वलान्वितम्। वैश्यस्य धन-धंयुक्तं बूदस्य तु जुगुधितम् ।। प्रमंबद्बाह्यणस्य स्थाद्राचीरचा-समन्वितम्। वैश्वस पुष्टि-संयुक्तं श्रद्रस प्रेय-संयुतम् ॥ स्तीणां सुखोचमकूरं विस्पष्टार्थं मनारमम्। मङ्गलां दीर्घ-वर्णान्तमाणीर्वादाभिधानवत्"-इति ।

माङ्गच्यादीनि पूर्व-पदानि, शर्मादी-गुत्तर-पदानि। तथा ४, नामान्येवं विधानि समयदन्ते ; श्रीप्रकी, विक्रमपालः, माणिकाश्रेष्ठी, हीनदासः,—इत्यादि। स्त्रीणानु श्रीदामीत्यादि। सुखोद्यं सुखेन वदितुं

<sup>\*</sup> स्रयः, - इति सु॰ पुक्तने पाठः।

र्ग श्रृहस्य प्रेष्यसंयुतम्, — इति मु॰ युक्तके पाठः।

शक्यिमत्यर्थः । श्रम विशेषमाद वैजवापः,—"पिता नाम करेत्व्येकाचरं द्वाचरं श्रव्यक्तरमपरिमितं वा घोषवदाद्यन्तरम्तः दीर्घामि-निष्ठानाम्तम्"—इति । श्रयमर्थः,—घोषवन्ति यान्यचराणि वर्ग-वृत्तीय-चतुर्घानि, तान्यादौ कार्याणि । श्रम्तस्यायरस्रवामध्ये कर्त्त-याः । श्रभिनिष्ठानेविसर्जनीयः । तथाच, भद्रपालोजातवेदा-दत्यादि नाम भवति । यथोक्त-नाम-करणस्य फलमाइतः ग्रञ्ज-स्त्यादि नाम भवति । यथोक्त-नाम-करणस्य फलमाइतः ग्रञ्ज-

#### यथ निष्क्रमण्म्।

त्य मतुः,—

"चतुर्थे मासि कर्मवां शिशोर्निष्कुमणं ग्रहात्"—इति । युव कर्मव्यमाद वमः,—

"ततकृतीये कर्त्तयं मासि सर्याद्य दर्शनम्। चतुर्थे मासि कर्त्तयं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम्"—इति। क्षोकाचिरपि,—"वतीयेऽधंमासे दर्शनमादित्यस्य"—इति। पुराणे-ऽपि,—

"दादग्रेऽइनि राजेन्द्र, शिशोर्निकामणं ग्रहात्। चतुर्चे माधि कर्त्तवां तथाऽन्येवाश्च समातम्"—इति। श्वापि यथाशासं स्वतस्था।

#### श्रयानप्राश्नम्।

तच यमः,-

<sup>\*</sup> तथाचन्त्रस्य,--इति सु॰ युक्तके पाठः।

"ततोऽन्न-प्राग्ननं मासि षष्ठे कार्यं ययाविधि। षष्टमे वाऽपि कर्त्तयं यचेष्टं मङ्गलं कुले"-इति। प्रञ्जनोऽपि,—'संवत्सरेऽन्न-प्राग्नमर्द्ध-संवत्सरदत्येके"। स्रोकाचिः,— ''षष्ठे मास्यन्न-प्राग्ननं जातेषु दन्तेषु वा"—इति। तत्र विग्रेषमाष्ट्र मार्कण्डेयः,—

"देवता-पुरतस्त्रस्य धाशुसङ्ग-गतस्य च।
श्रमञ्जूतस्य दातस्यमसं पाने च काश्चने ।
मध्यास्यक्रनकापेतं प्राश्चयेत् पायसं स तम् ।
कृत-प्राश्मयोत्सङ्गाद्धानी वालं समुत्रुजेत्"—इति ।
प्राश्मनानन्तरं जीविका-परीचा मार्कण्डेयेन दर्शिता,—
"श्चयतोऽय प्रविन्यस्य शिन्पभाण्डानि सर्वश्चः ।
श्रम्लाणि चैव वस्तानि ततः पश्चेनु स्वण्णम् ।
प्रयमं यत् सृश्चेदानस्ततोभाण्डं स्वयं तथा ।
जीविका तस्य वालस्य तेनैव तु भविद्यति"—इति ।
श्रय चूड़ाकर्णम् ।

तच यमः,—

"ततः संवत्परे पूर्णे चूड़ा-कर्म विधीयते। दितीये वा त्वतीये वा कर्त्तयं श्रुति-दर्भनात् ।"—इति। वैजवापः,—"त्वतीयेवर्षे चूड़ा-करणम्"—इति। श्रङ्कोऽपि,— "त्वतीये वर्षे चूड़ा-करणं पश्चमे वा"—इति। स्नोकाचिरपि,—

वाढ़ं, —इति सु॰ पुक्तके पाठः।

र्ग ऋिक्वीदनात्, — इति सु॰ पुक्तके याठः।

"वतीयस वर्षस स्विष्ठ गते चूड़ा-करणम्"—दित । ग्रीनकीऽपि ,— 'व्यतीये वर्षे चौलं यथानुलधर्मं वा"—दित । तच, ऋषिभेदेन चूड़ा-वियममाद लोकाचि ,— "दिचिणतः नमुजा विश्वधानाम्, अभयते। ऽचिकास्त्रपानां, सुण्डाम्हगवः, पञ्च-चूड़ाश्रक्तिरमः, मण्डलाई-श्रिखने। उन्ये, यथाकुलधर्मं वा"—दित । कमुजा केश-पिक्तः ।
श्रम, यथाग्राखं यविष्णा ।

श्वन, यथोत्राः चूड़ा-करणान्ताश्चनुपनीत-विषयाः, श्वतस्त्-प्रमङ्गादन्येऽपि केचनानुपनीत-धर्माः कथ्यन्ते। तत्र, गौतमः,— "प्राग्यपनयनात् कामचार-कामवाद-कामभनाः"— इति। काम-चारद्वकागतिः। कामवादोऽश्लीकादि-भाषणम्। कामभन्नः पर्युषि-तादिभन्नणम्। विष्णुपुराणेऽपि,—

"भच्याभच्ये तथा पेथे वाच्यावाच्ये तथाऽनृते। श्रस्मिन् काले न दोषः स्थात् स यावन्त्रोपनीयते" - इति । एतचाभच्य-भचणं महापातक-हेतु-व्यतिरिक्त-विषयम् । त्रत-एव स्थायन्तरम्,—

"खात्काम-चार-भच्योकिर्महतः पातकादृते"—इति । यथा भच्याभच्यादि-नियमोनास्ति, एवमाचमनादि कर्त्तया-न्तरमपि नास्ति । तदाह विषष्ठः,—

> "न श्वस्य विद्यते कर्म किञ्चिदामौज्जिवस्थनात्। दृत्या शूद्र-धमसावद्यावदेदी न जायते"- रति।

चाश्वनायनापि, — इति मु॰ य्स्तके पाठः।

<sup>ं</sup> महापातक हेतुद्रव्यव्यतिरिक्तविषयम्, — इति मु॰ पक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> नलख, — इति स॰ से।॰ भा॰ पुक्तकेव पाठः।

गौतमोऽिष,—"यथोपपादित-मूत्र-पुरीवोअनित, न तस्याचम-नकस्पोविद्यते न ब्रह्माभियासरेदन्यन स्वधा-निनयनात् (१)"—इति । श्रह्मराभ्यासस्तु कर्त्त्रयः । तदास्त मार्कण्डेयः.—

"प्राप्ते तु पश्चमे वर्षे ह्यप्रसुप्ते जनाईने।

पष्ठीं प्रतिपदं चैव वर्ज्जियला तथाऽष्टमीम्॥

रिक्तां पश्चद्रश्रीश्चिव मीरि-भौम-दिनन्तथा ।

एवं सुनिश्चिते काले विद्यारमं तु कारयेत्॥

पूजियला हरिं जन्भीं देवीश्चिव सरस्वतीम्।

स्व-विद्या-सूत्र-कारांश्च सां विद्याञ्च विशेषतः॥

एतेषामेव देवानां नामा तु जुड्यात् घृतम्।

दिचिणाभिर्दिजेन्द्राणां कर्न्नयश्चापि पूजनम्॥

प्राद्मखोग्रहरासीने।वर्षणाभिमुखं श्रिशुम्।

प्राद्मिन्द्रत्यश्चिव पन्नान्ते च दिन-चयम्"—इति।

प्राध्मी-दितयञ्चिव पन्नान्ते च दिन-चयम्"—इति।

<sup>\*</sup> सौरिभानुदिने तथा,--इति सु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> खिवद्यास्त्रतवसारं,-इति मु॰ प्रक्रके पाठः।

<sup>‡</sup> स पूजितः, - इति शा॰ पुस्तको पाठः।

<sup>(</sup>१) "सधा वै पिटणामझम्,"—इति श्रुतेः स्वधाप्रेव्देनात्र तसंबन्धात् श्राद्धम् चते। तथा च, स्वधा श्राद्धं निनीयते सम्माद्यते येन मन्त्रजातेन तत्तथा। स्वधा पिट्टगामझं, तत् निनीयते प्राप्यते (स्वधात् पिट्ट- कामेव) येन मन्त्रजातेन तत्तथा। तथा च श्राद्धसम्पादकवैदिकमन्ता सनुपर्नितेनापि पठनीयाइति पालिताऽर्थः।

#### श्रयोपनयनम्।

तत्र मतुः,—

"गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वित ब्राष्ट्राणस्थापनायनम्। गर्भादेकाद्ये राष्ट्रीगर्भात् तु द्वाद्ये विष्यः॥ ब्रह्मवर्षम-कामस्य कार्यं विष्यस्य पञ्चमे । राष्ट्रोवकार्यितः षष्टे वैद्यस्यार्थार्थिऽनेष्टमे ॥ त्रा षोड्याद्त्राह्मणस्य मावित्री नातिवर्त्तते । त्रा दावियात् चनवन्थोरा चतुर्वियतेविषः॥ यत्रकञ्जं नयोऽप्येते यथाकास्त्रमसंस्त्रताः। षावित्री-पतितात्रात्याभवन्यार्थ्य-विगर्दिताः॥ नैतेरपूतिविधिवदापद्यपि हि कर्षित्।

श्राह्यान् यौनांश्च मंत्रश्चानाचरेत् श्राह्मणः सह"-इति ।
श्रापसम्मोऽपि,—''मप्तमे श्रह्मवर्धम-काममष्टमश्चायुःकामं नवमं तेज-स्कामं दश्रमेऽल्राद्यकाममेकादशइन्द्रियकामं दादशे पश्कामम्"— इति । एतच वर्ण-त्रयस्य माधारणम् । वर्ण-व्यवस्थ्या कास-नियम-लाद मएव,—''वमन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीभे राजन्यं श्ररदि वैश्यम्''— इति । वर्णानुपूर्वेणोपनयमस्थेतिकर्णव्यतामाइ मनुः,—

''कार्ष्यं-रौरव-वास्तानि चर्माणि बद्धाचारिषः। वसीरत्नानुपूर्वेण प्राणचीमाविकानि च''-इति । कार्ष्णादीनि चर्माणि उत्तरीयाणि। तथा च प्रद्धाः,—''कृष्ण-रूष-वस्ता।जनान्युत्तरीयाणि''—इति । विषष्ठोऽपि,—''कृष्णाजिनसुत्तरीयं बाह्यणस्य वौरतं राजन्यस्य गर्यं वस्ताजिनं वः वैद्यस्य"—इति ।
तथा पारस्तरः,— "ऐणयमजिनसुत्तरीयं ब्राह्मणस्य वौरवं राजन्यस्थाजं गर्यं वा वैद्यस्य सर्वेषां वा गर्यम्"—इति । प्राणादीन्यधरीयाणि । श्रवापस्तम्वः,— "वासः प्राणचौमाजिनानि, काषायं चैने
वस्तसुपदिशन्ति शुक्ककार्पास्तस्यं ब्राह्मणस्य माञ्चिष्ठं राजन्यस्य द्यारिद्रं वैश्यस्थ"—इति । मेखलामाद्य मनुः,—

"मौद्धी चित्रसमा सन्तण कार्या विषय मेखना। चित्रयस्य च मौवीं च्या वैद्यस्य प्रणतान्तवी"—इति। चित्रत् चिगुणा। यभोऽपि,—

"विषय मेखना मौजी ज्या मौनी निवय है। भाणस्त्र ने वैष्यस्य मेखनाधर्मतः स्रताः॥ एतामामणभावे ह जुणास्मान्तत्रक्कः। मेखना चित्रता कार्या ग्रस्थिनैकेन वा चिभिः"—इति।

मनुरपि,—

"युद्धाभावे तु कर्त्त्रया कुशाक्षान्तकवल्पजेः। विद्यता यन्त्रिकेन चिभिः पश्चभिरेव वा"—इति।

दण्डमाइमनुः,—

"ब्राह्मणेविन्य-पालाग्री चित्रयेवाट-खादिरी। पैलवीदुम्बरी वैग्योदण्डानईनि धर्मतः"—इति।

<sup>\*</sup> प्राखादीन्युत्तरीयाणि,—इति सु॰ युक्तके पाठः।
† ''पीतं कौधेयं नेप्रयस्य,''—इति। पीतं द्वारिमं,—इति स॰ प्रा॰
मुक्तकयोः पाठः।

#### चनुकलामाइ यहः,-

"एतेषामणभावे तु सर्वेषां सर्व-यज्ञियाः"-इति । मतुर्देण्डपरिमाणमाइ,—

''नेश्वान्तिकोब्राह्मणस्य दग्डः कार्यः प्रमाणतः ।

खलाट-सम्मितोराज्ञः स्थानु नासान्तिकोविशः''-दृति ।
गौतमेरऽपि,--'भूर्ड्ड-ललाट-नासाय-प्रमाणाः''-दृति । दण्ड-लच्चण-

"श्वजनसे तु सर्वे खुरजणाः सौम्यदर्भनाः। श्रनुदेश-करानृणां सवचीनाग्नि-दूषिताः"-दति। गौतमाऽपि,--"श्रपीड़ितायूपवल्लाः सवस्ताः"--दति। श्रन्नोपवीत-माइ मनुः,--

"कार्पाससुपवीतं सार्विप्रसोर्द्धवतं चित् । श्रणस्यसयं राज्ञोवैश्वसाविकस्य कम्"—इति । पैठीनसिर्पा,—',कार्पाससुपवीतं ब्राह्मणस्य चौसेयं\* राजन्यसाविकं वैश्वस्य"—इति । उक्तेपवीतासाभे यथासभवं गो-वासादिकं ग्राह्मम् । तदास् देवसः,—

"कार्षाम-चौम-गोवास-मण-वस्त-हणादिकम्। सदा संभवतः कार्यसुपवीतं दिजातिभिः"—इति। च्याद्रह्नः,—"त्रपि वा वाससी चन्नोपवीतार्थं कुर्यात् तदभावे चित्रता स्रचेण"—इति। तच नव-तन्तुकं कार्यम्। तदाइ देवसः,—

<sup>कौग्रेयं,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।
वाससी यद्योपनीत्थारणं, — इति सु॰ पक्तके पाठः।</sup> 

"यज्ञोपवीतं कुर्जीत स्रचेण भव-तम्नुकम्"—इति । कात्यायनः,—

"चिरदूर्र्ड्डरतं कार्यं तन्तु-चयमधोरतम्"—इति । ऊर्ड्डरतस्य सचलमाच संग्रहकारः ,—

"करेण दिवणेनोर्डं गतेन निगुणीशतम्। वितितं मानवैः हिनं शास्त्रकार्ड्डटतं स्वतम्"—इति । कार्ड्ड गतेन दिवणेन करेण यद्दलितं तदूर्ड्डटतमित्यर्थः। यश्ची-पवीत-प्रयोगमाह देवनः,—

> "यामि शिक्तम्य मङ्गायां विषवत्य हुलीवृतत्। तात्र तिगृणितं स्वचं प्रचाल्याव्लिङ्गकै स्तिभिः॥ देवागारेऽयता गोष्ठे नद्यां वाउन्यच वा शुली। यावित्या चिटतं कुर्याञ्चत-स्वन्तु तद्भवेत्॥ विकाश्वत्यादि-यज्ञीय-द्यच्यान्यतमस्य हु। वश्रीयात्तच जीवन्तु १ पित्वभ्योनमहत्यय॥ वामं नावेचित्रयं स्वात् पित्वणां त्वित्रदं दि तत्॥ विः पीडयेत् करतनं देवानां त्वित्रदं दि तत्॥ सन्धे सदं ग्रहीताऽस्तिन् स्वापये द्वितित व्रवन्॥

ग्रञ्जारः,—इति स॰ ग्रा॰ पुत्तवयोः पाठः।

र्ग मानवे,-- इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>‡</sup> ग्रामाजिगीय संख्यायाः,—इति सु॰ पुत्तके माठः।

५ वन्धीयात्तत् सजीवंतु,—इति शा॰ पुष्तके पाठः।

<sup>💃</sup> व्यिक्ताङ्येत्, - इति भा॰ पुक्तके पाठः।

यणं पुर्वा कक्षं वाऽपि खाइतीभिश्च निःचिपेत् ॥
प्राभमन्त्र्याच भ्रत्य्विति विष्टल्लयं चिभिः ।
दिलक्षेत्ररेभ्वय प्रक्रम्यावद्धारिति"—इति ।
प्रवधारक-मन्त्रस्तु, 'चन्नोपवीतम्' इत्यादि । यन्त्रि-निचममाद्द कात्याचनः —

"विष्ठतं चोपतीतं स्थान्तस्थैकोयन्थिरस्थित"—इति । यक्कोपतीत-परिमाणमाच वएत,—

"पृष्ठवंश्वेष नाभ्याञ्च धतं यदिन्दते कटिम् । तद्भार्यभुपतीतं खाखातिखम्यं तचीच्छितम्" – दति । देवखेऽपि, –

"सनादूर्द्रमधोनाभेनं कर्मयं कदाचन"—इति । अपवीत-सञ्जामाच स्याः,—

"खपवीनं वटोरेकं हे तथेतरयोः स्ति ।

एकमेव चतीनां स्वात् इति बास्त्रस्य निर्णयः"—इति ।

एतस्र नित्याभिप्रायम्, कामनया बह्ननां श्रवणात् । तदास्र देवस्रः,—

"बह्रनि स्रायुः-कामस्य"—इति । एतदुपवीनं सदा धार्यम् । तदास्र स्याः,—

"भदोपवीतिना भावां सदा वद्धविष्ठेत च। विधिखोच्यपवीतस्व चित्रं सदोति न तत् कतम्॥ मन्त्रपूर्तं स्थितं काये यस्य यद्भोपवीतकम्।

<sup>\*</sup> वाहतीः प्रति विचिपेत्,--इति स॰ ज्ञा॰ मुक्तवयोः माठः।

<sup>†</sup> खपवीती च,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

माद्धरेष ततः पाद्यीयदीक्केक्क्रेयत्राद्यनः॥
सक्तचोद्धरणात्तस्य पायश्वित्ती भवेद्दिजः"—इति।
अपनीते विश्लेषमात्र देवसः.—

"स्रचं मलोमकं चेत्यात्ततः छला विलोमकम्। मावित्रा दशकलोऽङ्गिः मिन्नताभिक्तदुत्तिपेत्॥ विक्तितं वाऽष्यधोयातं भुक्ता निर्मितमुक्नुवेत्"—इति। यज्ञोपवीतादीनां वोटनादौ प्रतिपत्तिमाद मन्ः,—

"नेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्।

श्रम् प्रास्य विनष्टानि ग्रह्मीतान्यानि मन्त्रवत्"—इति। दण्ड-धारणानन्तरमादित्योपस्थानं कार्यम्। तथाइ मन्:,—

"प्रतिग्रह्मेपितं दण्डमुपस्याथ च भास्तरम् । प्रद्विणं परीत्याग्निं चरङ्गेचं यथाविधि"—इति ।

दण्डग्रहणान्तेतिकर्त्तवा-युक्तसुपनवनं प्राप्य गाथवी-महावा-कार्यस्तं भास्करसुपस्ताय चेाऽहमित्येवं ज्ञाता श्रिप्तं परिचर्य भैच्यं चरेदित्यर्थः। श्रिप्त-परिचर्या मनुना दर्शिता,—

"दूरादाइत्य मिधः मिन्दिधादिहायि । मार्च प्रातस जुड्डवात् ताभिरिग्रमतिह्नतः"—इति । विहायि त्रन्तरिचे खापयेस तु स्वमावित्यर्थः । मिनदाहरणे विश्रोषमाइ वैजवापः,—"पुराऽसमयात् प्राग्रदीचीं दिशं गला ऋहिं-

<sup>\*</sup> सञ्ज्ञाधारकात्तस्य—इति मृ॰ पुक्तके पाठः। सञ्जत्सेा द्वरकात्तस्य,— इति भा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> यज्ञामि, — इति मा॰ युक्तके पाठः ।

स्वर्णात् समिधमाइरेत्; ग्रुष्काब्रह्मवर्षस-कामत्रार्थस्वन्नास-कामउभयोरभय-कामः"—इति । समित्रचणमाइ कात्यायनः,—

''नाङ्गुष्टाद्धिका कार्या समिन् खूलतया कचिन् ।
न वियुका लचा चैव न सकीटा न पाटिता'॥
प्रादेशानाधिका नूमा तथा न खादिशाखिका।
नासपर्वा नातियामा होमेषु तु विज्ञानता॥
विश्रीणा विदला द्रखा वका समुधिरा कशा।
दीर्घा खूला गुणैर्द्धां कर्म-सिद्धि-विशाशिका''—इति।

समिनियमउक्तोवायुपुराणे,-

"पालाग्रः समिधः कार्याः खादिर्यः तदलाभतः । प्रभीराहितकाश्वत्यास्तदभावेऽर्कवेतसौ"—इति ।

भग्निकार्व्याकर्णे प्रत्यवायमार दारीतः,—

"पुरा जग्राइ वै ख्युडिंग्यम् ब्रह्मचारिणम् । श्रीमसं माचयामाम तस्मात् परिचरेच तम्"—इति।

भिजा-वर्था-प्रकारमाइ याज्ञवस्काः,-

"ब्राम्चाणेषु चरेद्वेच्छमनिन्दोखाता-रुत्तये। चादिमधावमानेषु भवच्छन्दोपस्तिता॥ ब्राह्मण-चनिय-विकां भेच्छ-चर्था यथाकमम्"—दति।

ब्राह्मणेषिति सस्वजातीयोपलचणम् । त्रतएव थासः,— "ब्राह्मण-चिय-विश्वस्युभेच्यमस्रसम्।

<sup>†</sup> व वापिता,—इति सु॰ मुक्तके पाठः।

<sup>‡</sup> दीवां सूत्रमुक्तिर्द्धा, - इति मु॰ पुत्तके पाठः।

मजातीय-ग्रहेम्बेव मार्ववर्णिकमेव वा"-इति । यार्ववर्णिकत्वमापदिषयम् । अतएव भविष्यत्पुराणे दर्शितम्,-"चातुर्वर्ण्यरे द्वैच्यमसाभे कुर्नन्दन"—इति। श्रापद्यपि न श्रुद्रात् पक्षं ग्रुक्षीयात्। तदादाङ्गिराः,— ''त्राममेवाददीताच्या'दहत्तावेकराचिकम्। श्रामं पूर्वित मंस्कारे धर्मन्तेभाः प्रतीच्छितम्। तसादामं यद्यीतवां शुद्रादणंगिरे। अवीत्"—इति । मनापदि खजातीयेखापे प्रमक्षेद्धेव भैद्धमाचरेत्। तदाइ मनुः,--"वेद्यज्ञेरहीनानां प्रस्तानां स्न-कर्मसु। ब्रह्मचार्या इरे द्वेच्यां ग्रहेभ्यः प्रयते। उत्तहम्"-द्वात । चादिमध्यावसानिध्विति, चयमर्थः। भिचा-प्रवर्त्तना-वाको वर्ष-कमेण् श्राद्मधावमाने भवक्दः प्रयोज्यः । तथा च मतुः,— "भवन्पूर्वं चरेङ्गेच्यसुपनीता । दिजोत्तमः। भवनाधन्तु राजन्योवैयास् भवदुत्तरम्"--इति । उनेवु कचिद्यवादमाइ सएव,-"गुरोः कुले म भिनेत न ज्ञातिकुल-बन्धुवु । श्रवाभे लन्धगेद्दानां पूर्वं पूर्वं परित्यजेत्॥ यवें वाऽपि चरेहुामं पूर्वाकानामसभावे।

जाममेवाददीतासा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> धपश्चितम्,—इति मु॰ पुन्तके पाठः।

<sup>‡</sup> मञ्जानां,—शा॰ पुक्तके पाठः।

<sup>§</sup> क्रमेगा,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>||</sup> सुपवीती,--श्रति मु॰ पुक्तके पाठः।

निवम्य प्रथनोवाचमभिष्ठकांस्त वर्जयेत्"—इति । थनु,—

"मातरं वा ख्रवारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्। भिजेत भिचां प्रथमं था चैनं न विमानयेत्"—इति। तदुपनयमाङ्ग-भिचा-विषयम्। तच भैच्छं भोजन-पर्याप्तमाइर्स्त्यम्, श्रन्थथा दोष-श्रवणात्। तदाइ यमः,—

'श्राहारमाचादधिकं न कचित्रैचमाहरेत् । युव्यते सेय-दोवेष कामतोऽधिकमाहरम्'—इति ।

तच भेच्यं गुर्वनुजा-युरः मरं भोत्रयम् । तदाचतुर्मनु-यमौ,-

"समाइत्याच भद्गेच्यं चावदर्धमयायया ।

निवेच मुरवेऽस्रीयादाचम्स प्राकृतः ग्राचः"—रति।

गुर्वविषयी त्रद्वार्थादिभीविवदेशेत्। तदाः गौतमः,--

"निवेश गुरवेऽनुकां तत्रोभुद्धीत सविधी।

गुरोरमावे तन्नार्था-प्रथ-धनक्षचारिषाम्''-इति ।

गुर्वनुशातं भेवं सलत्य सुश्चीत । नदाष याद्यवस्यः —

"कताग्रिकार्याश्रुश्चीत वाग्यतोगुर्वनुश्चया ॥ श्रापोश्चन-किया-पूर्वे शक्कत्यात्रमकुत्ययन्"—इति ।

सत्तारस दारीतेन दर्शितः,—"भैत्यमवेचितं पर्यग्रोकतमादित्य-दर्शितं गुरवे निवेदितमनुज्ञातमस्त-सिमातं प्राञ्चः, यदश्चाति ब्रह्म-चारी ब्रह्म-सिद्धिमवाप्नाति"। गौतमाऽपि,—"सायं प्रातरिमपूर्णित-मनिन्दन् भुष्णीत"—इति । एकाल-निषेधमाद मनुः,—

<sup>\*</sup> आपे। ग्रानिकयापूर्वं, -- इति ग्रा॰ पुक्तके पाठः।

"भैच्छेष वर्त्तयेत्रित्यं नैकासादी भवेद्भवेद्भती। भैच्छेष त्रतिनेत्वित्तर्पवास-समा स्मता॥ त्रतवद्देव-दैवत्ये पित्ये कर्मण्यथिवत्। काममभ्यर्थितोऽस्त्रीयात् त्रतमस्य न सुप्यते"—इति।

श्वकरणे प्रत्यवायमाइ सएव,-

"श्रष्टाता भेद्यचर्णमगिर्ध्य च पावकम्। चनातुरः चप्तराचमवकीर्ण-त्रतञ्चरेत्"—इति।

उपनीतस्य नियममाइ यमः,-

"दण्डं कमण्डसु वेदं मौद्धीं च रसनां तथा। धारयेद्रश्चाचर्यञ्च भिचालामी गुरौ वसन्"-इति।

वेदोदर्भसृष्टिः, गुरौ गुरू-ग्रहे रह्यर्थः । यमः,—
"मेखलामजिनं दण्डं खपवीतं च निह्यत्रः ।
कौपीनं कटि-स्रच्य बद्धाचारी च धारयेत्"—इति ।

मनुः,—

"त्रग्नीश्वनं भेद्यचर्यामधः त्रयां गुरे। हिनम्। त्रा समावर्त्तनात् कुर्यात् कतोपनवने। दिजः"—इति ।

समनुर्पि,---

"ब्रह्मचर्यं तपाभेच्यं सन्ध्ययोरग्नि-कर्म च। खाध्यायोगुर-वृत्तिञ्च चरेयुर्बद्वाचारिणः"—इति।

गुर-टिन-प्रकारमाद खास:,---

"जवन्यत्रायी पूर्वं सादुत्यायी गुरु-वेग्गृति। यत्र शिथेष कर्त्तयं यत्र दानेन वा पुनः॥ कतिमित्येत्र तत् भवें कत्वा तिष्ठेनु पार्श्वतः। किङ्करः सर्वकारी च सर्वकर्मसु केविदः॥ श्रभुकवित नास्त्रीयादपीतवित नेव पिवेत्। च तिष्ठति तथाऽऽसीत नासुन्ने प्रसुपेत् तथा"—इति।

विश्वामित्रः,---

"तद्भार्या-पुत्रयोश्चैव रहानां धर्मग्राणिनाम्"। ग्रश्रुषा मर्वदा कार्यो प्राणामादिभिरेवच"—इति।

वर्ञानाइ याज्ञवस्यः,---

"मधुमांमाञ्जनाच्छिष्ट-ग्रात्त-स्ती-प्राणिचिंगनम् । भारतराले।कनाञ्चील-परिवादां चर्जयेत्"—इति ।

मनुरपि,—

"वर्जयमधुमां सञ्च गन्धं माखं रसान् स्वियः।

ग्रांकानि चैव सर्वाणि प्राणिनां चैव स्थिनम्॥

ग्रम्थङ्गमं जनञ्चान्दणो स्पानच्छ च-धारणम्।

कामं क्रोधञ्च लोभञ्च नर्क्तनं गीतवादनम्॥

ग्रूतञ्च अनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।

स्वीणाञ्च प्रेचणालम्भमुप्यातं परस्य च॥

एकः ग्रयीत सर्वच न रेतः स्कन्द्येत् क्रचित्"—इति।

थमः,—

"बद्वाऽत्मनं च ग्रयनं वर्जयेद्ना-धावनम् ।

धर्मभौतिनाम्,—इति मु॰ पुक्तने पाठः।

स्वपेदेकः कुश्रेस्वेव म रेतः स्वन्दयेत् कचित्"—इति । कूर्मगुराणे,—

"नादर्शशैवमीचेत नाचरेदनन-धावनम् । गुरूच्छिष्टं भेषजाधं प्रयुद्धीत न कामतः"—इति । श्रापसम्बोऽपि,—"पितुर्ज्ञोष्ठस्य च धातुरुच्छिष्टं भोक्तव्यम्"—इति । गुरुपुत्रस्याणुच्छिष्टं न भोक्तव्यम् । तदाद मनुः,—

"उत्सादनञ्च गानाणां सापनाच्छिष्टभोजने । न कुर्छादुरु-पुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ त्रभ्यञ्चनं स्नापनञ्च गानासादनमेनच । गुरुपत्यान कार्याणि नेत्रानाञ्च प्रसाधनम्'—इति ।

अह्यचर्थ-कालावधिमार याज्ञवस्यः,—

"प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं दाद्याव्दानि पद्म वा। ग्रहणान्तिकमित्येके केमान्तं चैव षोड्ये"—इति। केमान्तं गोदानास्यं कर्म। तद्म षोड्ये वर्षे कार्यम्। तदाइ

मनुः,--"नेशान्तः षोड़शे वर्षे ब्राह्मण्य विधीयते ।
राजन्यवन्थोदीविंशे वैश्वस्य द्वाधिने ततः"—इति ।

यमः,—

''वसेद्रादम वर्षानि चतुर्विमितिसेव वा । षट्विमतं वा वर्षाणि गतिवेदं व्रतचरित्''- दिति । एतत् चिवेद-ग्रहणाभिपायम् । त्रतएव मनुः,— ''षट्चिमदादिकं चर्यं गुरौ चैवेदिकं व्रतम् । तद्धिकं पादिकं वा " ग्रहणान्तिकमेव वा"— इति ।

एवमुकलवणोब्रह्मचारी दिविधः, उपकुर्वाणके निष्ठिकञ्च । उपकुर्वाणकस्थिकाः धर्माः, निष्ठिकस्थाच्यक्ते । तचाह याज्ञवस्क्यः,—

"नैष्ठिके ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य-मिन्नधी ।

तद्भावेऽस्य तनये पत्यां वैश्वानरेऽपिवा"— इति ।

मनुर्पि,—

"यदि लात्यिनिकावां सेरोरेनेतास्य गुरोः सुले ।

युक्तः परिचरेदेनमा प्ररीर-विमोचणात्॥

प्राचार्ये तु खनु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे भणिष्डे वा गुरुवद्वत्तिमाचरेत्॥

एषु लविद्यमानेषु स्थानासनविद्यारवान्।

प्रयुद्धाने।ऽग्नि-गुर्श्वां साध्येदेसमात्मनः"—दिते ॥

एतच सदृत्त-ब्राह्मण-गुर्वादि-विषयम्, श्रन्थणा दोषः । तदुकं
तेनैव,—

"नाझाह्यणे गुरौ शिष्योवासमात्यन्तिनं वसेत्।

ब्राह्यणे चाननूचाने काङ्कन् गतिमनुत्तमाम्"—इति॥
विसष्ठोऽपि,—"ब्रह्मचर्यं चरेदाग्ररीर-विमाचणात्। श्राचार्यं च
प्रेतेऽग्निं परिचरेत् संयतवाक् चतुर्घषष्ठाष्टमकालभाजी भेद्यं गुर्वधीनाजिटिनः शिखाजिटावा गुरं गच्चन्तमनुगच्चेदासीनं चानुतिष्ठेत्
ग्रयानस्रेदासीत श्राह्मताध्यायी सर्व-न्यस्न-निवेदी खद्दा-ग्रयनदन्नप्रचालनाञ्चनास्यञ्चनवर्जनानस्रीसन्त्रीरहस्यभ्यपेयादपः"—इति ।

<sup>\*</sup> तद्क्षिकं वा पादं वा,--इति सु॰ पुस्तके पाठः।

श्रहनि विमवनसायी खादित्यर्थः । त्रिय-परिचर्या हारीत-ग्रह्म-सिखित-यमैनिक्पिता,—"यित्रयाः मिधन्नाहृत्य समार्जनीपलेप-नोद्धमनसमूहनसिन्धनपर्यायकरणपरिक्रमणे।पत्यानहोमस्तोत्तनम-स्तारादिभिराग्नं परिचरेत्राग्रमिधितिष्ठेत्र पद्मां कर्षेत्र सुखेने।प-धमेत्रापश्चाग्रिञ्च युगपद्धारयेत्राजीणेभुक्रोनोन्धिष्टोवाऽभ्यादध्यात् । विविधेईविविधेषेराग्नयेरहरहराग्नं मिधेदामन्त्र्य गच्छेदागत्य निवे-दयेत् तन्त्रनाः श्ररीरे।परमान्ते ब्रह्मणः सायुक्यं गच्छित"—इति। एवं सुर्वतः फलमाइ याद्यवस्त्राः,—

"श्रमेन विधिना देहं सादयन् विजितेन्द्रियः। ब्रह्मालेक्समवाप्रोति न चेहाजायते पुनः"—इति । अनुरुपि,—

"श्रा समाप्तेः श्ररीरस्य यस्त श्रश्रूषते गुरम्। स गक्क्त्यद्मभा विप्रोत्रह्मणः सद्म श्रास्त्रतम्"— दिति।

मनु नैष्ठितत्रह्मचर्थाङ्गीकारे गार्डस्थं निर्श्चिषयं खात्। तस्र, गार्डस्थास्य रागि-विषयतात्। तदाइ जावालिः,—"यदि ग्रइमेव कामयेत्तदा यावक्रीवमग्निष्ठाचं जुल्लयात्"—दित। श्रव केचित्, मैष्टिक-ब्रह्मचर्थं कुझादिविषयं मन्वानागार्डस्थास्य तदितर-विषयता-माजः। उदाइरन्ति च तत्र विष्णुवचनम्,—

"कुज-वामन-जात्यत्य-क्रीव-पड्यार्तरे। गिणाम्। प्रतचर्या भवेत्रेषां यावज्ञीवमसंप्रयम्"—इति । तस्र, नेष्ठिक-प्रद्वाचर्यस्य कुज्ञादिस्वेव नियतत्वे समर्थे प्रत्योच्छ-कत्रमुख्यमानं विरुधित। ऐक्किक्तस्य विस्तिम इंग्रितम,— 'चतार- पात्रमाः ब्रह्मणारि-ग्रहस्य-वानप्रस्य-परिव्राजकाः, तेषां वेदमधीत्य वेदौ वेदान् वा चीर्ण-ब्रह्मपर्थो।यमिक्केत्तमावसेत्"—इति । भवि-यम्पुराणेऽपि,—

"गाईस्थामिक्कन् भूपाल, कुर्थाहार-परिग्रहम्। ब्रह्मचर्थेल वा कालं नयेत् सङ्कल्प-पूर्वकम् । वैखानसेवाऽपि भवेत् परिश्राड्थवेक्क्या"—इति। तसात्, रागि-विषयलेनैव गाईस्थं स्वस्थापनीयम्,—इति।

इति बद्धाचारि-प्रकरणम्।

905000

# श्रव ग्रहस्थात्रमं निरूपयितुं तद्धिकार-हेतु\* स्नानमादौ निरूप्यते ।

तव याज्ञवस्काः,--

"गुरवे तु वरं दला खायीत तदनुष्ठया । वेदं व्रतानि वा पारं नीला ह्युभयमेव वा"—इति । तच, दातव्यावरेगमनुना दिश्चितः,—

"न पूर्व गुरवे किञ्चिद्यवार्वीत धर्मवित्। स्नास्त्रंस्त गुरुषाऽऽज्ञातः प्रत्या गुर्वर्धमाइरेत्॥ स्रेवं हिर्ण्यं गामश्रं क्रवीपानस्मासनम्।

कर्षाकारहेतुः, - इति पाठी भवितुं युक्तः। विद्धानारहेतुं चातकमादी निरूप्यते, -- इति मु॰ पुक्तकेपाठः।

धान्यं वाषांषि याकं वा गुरवे प्रीतिमाहरेत्" — इति ।
प्रयञ्च वरेगुर्-प्रीत्यर्थेन तु विद्या-निष्क्रयार्थः। वेद-विद्याऽर्दस्य
मूखस्यासभावात्। तथा च च्छन्दोग-श्रुतिः, — "यद्यस्यस्मादमामिद्धः
परिग्रहीतां धनस्य पूर्णां दद्यात्तदेव तते। स्वयः" — इति । तापनीय-श्रुतिर्ण, —

''सप्तदीपवती श्रमिर्देचिणार्थं न कल्पतें''—इति । हारीत-स्रतिर्पि,—

"एकमण्चरं यसु गुक्: शिक्षे निवेदथेत्।
पृथियां नास्ति तद्र्यं यह्लाऽस्थानृणी भवेत्''—इति।
वेदं ज्ञतानि वेत्यनेन स्नातक-चैिष्यं दर्शितम्। तच, वेदमाचपरिसमापकएकः, व्रतमाच-परिसमापकादितीयः, ज्ञभय-परिसमापकस्तृतीयः। व्रतश्रब्देनाच गृह्म-प्रसिद्धान्युपनयनव्रत-स्नाविचीव्रतवेदव्रतानिः विविचितानि। स्नातक-चैिष्यं द्वारीतेने।क्रम्,—"वयः
स्नातकाभवन्तिः विद्यास्नातकोव्रत-स्नातकोविद्या-व्रत-स्नातकः"—
इति। वेदं पारं नीत्वेत्यवार्थावगिवरिष विविचिता। श्रतण्व

"वेदं वेदौ तथा वेदान् वेदान् वा चतुरेादिजः। श्रधीत्य चाधिगम्यार्थं ततः खाद्याद्विजात्तम"—इति। स्नान-प्रकारस्य स्टह्ये प्रसिद्धः। स्नातक-धर्माः कूर्मपुराणे दर्शिताः,—

<sup>\*</sup> धान्धं प्राकच वासांसि गुरवे धीतिमावहेत्, — इति पू॰ मु॰ मनुसं-हितायां पाठः ॥

<sup>†</sup> न कल्पिता,—इति सु॰ पुस्तकीपाठः।

<sup>‡</sup> वेदाक्रवतारक्षकत्रतानि, — इति सु॰ पुक्तकोपाठः।

"यशोपनीत-दितयं से दिकश्च कमण्डलुम् । रुवं चे पण्णिषममलं पादुके चाणुपानशे ॥ रोको च कुण्डले वेदं क्रन्त-केश-नखः ग्रुचिः । खाध्याये नित्ययुक्तः खादि हमां खाञ्च धारयेत् ॥ ग्रुक्ताम्बरधरे नित्यं सुगन्धः प्रियद्र्शनः । म जीर्ण-मस्त्रदासाभनेन्तु विभन्ने सित्त ॥ म रक्तमुल्वणं चास्य धतं वासान क्षिकाम्"-द्रति । दति खातक-प्रकरणम् । श्रुष्ठ विवादः ।

तत्र मनुः, —

"गुरुणाऽनुमतः स्नाला समावत्तीययाविधि। उदहेत दिजोभार्यो सवर्णां स्वचणान्तिताम्"—इति । याज्ञवस्कोऽपि,—

> "श्रविषुत-ब्रह्मचर्योक्चणां स्तियसुद्धहेत्। श्रमन्यपूर्विकां कान्तामस्विष्डां चवीयसीम् । श्रदेशिणीं साहमतीससमानार्षगोत्रज्ञास्"—द्ति।

सत्तर्णां वाद्याभ्यन्तर-स्वत्तण-युकाम् । वाद्यानि सत्तर्णानि मतुना दर्भितानि,—

"श्रयङ्गाङ्गीं सौम्यमानीं इंस-वारण-गामिनीम्। तनु-लोम-केश-दशनां म्टडंगीसुद्वहेन् स्वियम्''—इति । वर्ष्यामाइ सएव,—

"नाद हेत् कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रागिलीम्।

नाले मिकां नातिले मां न वाचालां न पिङ्गलाम् ॥

नर्त-वृत्त-नदी-नान्नीं नान्य-पर्वत-नामिकाम् ।

न पत्त्यहि प्रेथ-नान्नीं न च भीषणनामिकाम्'—दृति ।

कपिला रक्त तण्डुल-वर्णा । पिङ्गला श्रिवर्णा । श्रन्थेति

स्वेक्क्रनान्नी । विष्णुपुराणेऽपि,—

"न ग्रामु-यञ्चनवर्ता न चैव पुरुषाकृतिम्।

न घर्घर-खरां चामां तथा काक-खरां न च।

नानिवंधेचणां तददृत्ताचीं ने दहेदुधः।

यखाश्च रामग्रे अंघे गुम्फो यखास्त्रयोत्नतो।

गण्डयाः कृपको यखाइयन्यासाञ्च ने दहेत्।

नातिरुचक्कितं पाण्डुकरुषामरुणेचणाम्।

श्व-पीन-इस्त-पादाञ्च न च तामुदहेदुधः ।

न वामनां नातिदीधां ने दहेत् सङ्गतभुवम्।

न वातिष्क्रिद्र-दग्रनां न कठालमुखीं नरः"—दित।

श्रान्तराणि तु लवणान्याश्वलायन-ग्रह्मे विदिन।नि,-"दुर्विज्ञे-यानि लवणान्यष्टौ पिण्डान् कला, स्टतमचे प्रथमं यज्ञस्तते सत्यं प्रतिष्ठितं यदियं कुमार्थिभजाता तदियमिद प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तहस्यतामिति पिण्डानिभमन्त्य कुमारीं ब्रूयादेषामेकं ग्रहाणेति चेत्राचेदुभयतः प्रस्वाद्गृह्मीयादन्वत्यस्याः प्रजा भविष्यतीति विद्याद् गोष्ठात् पश्चमती वेदिपुरीषाद्ब्रह्मवर्षस्वित्यविद्यिमेगेह्नदात् सर्वस-

<sup>\* &#</sup>x27;यस्यास्व' इत्यादि 'तामुद्दहेदुधः' इत्यतत् श्लोकदयं मु॰ पुस्तके न दश्यते।

मना देवनात् कितवी चतुष्पधाद्दिप्रवाजिनीरिणाद्धन्या सम्माना-त्यतिव्री" \* दिति । विप्रवाजिनी विविधं प्रकर्षेण वजतीति विप्रवाजिनी स्वैरिणी दृख्यर्थः । श्रनन्यपूर्विकामिति दानेनेापभोगेन वा पुरुषा-न्तराग्रहीताम् । श्रनेन पुनर्भूवीवर्त्यते । श्रतएव काम्यपः,—

> "सप्त पौनर्भवाः कन्यावर्जनीयाः कुलाधमाः । वाचा दत्ता दने।दत्ता कत-कौतुक-मङ्गला । खदक-स्पर्धिता या च या च पाणिग्रदीतिका । श्रियं परिगता या च पुनर्भ्य-प्रसवा च या । दत्येताः काम्यपेनाकादहन्ति कुलमग्रिवत्"—इति ।

बौधायनः,—''वाग्दत्ता मने।इत्ताऽग्निं परिगता सप्तमं पदस्रीता भुका ग्रहीतगर्भा प्रस्नता चेति सप्तविधा पुनर्भः, 'तां ग्रहीला न प्रजां न धर्मे विन्देत्"—इति । नारदीऽपि,—

> "कन्धेवाचनधानिधा पाणि-धचण-पूर्विका। पुनर्श्व-प्रतिमा ज्ञेया पुनः संस्कार-कर्मणि"—दति।

<sup>\* &#</sup>x27;आन्तराणि' इत्यारण 'इत्यर्धः' इत्यन्त्यस्थाने मुद्रितपुन्तके खन्या पाठो दृश्यते। स यथा, — "आन्तराणि लद्याणि आस्वलायनस्ही दर्शितानि दुर्श्वयानि तानि वेदितवानि। पूर्वस्था राजो गोस्ठ-वेदिका- कितवस्थान-इदेरिस-दोज-चतुष्पध-सम्भानेश्योग्धित्तकां स्हीता अधी पिखान् छता स्टतमसे प्रथमं ज्ञे स्टते सत्यं प्रतिस्ति यदियं कुमार्थिन जाता तदियमि प्रतिपद्यतां यत् सत्यं तद्दश्यतामिति पिखानिभमन्य कुमारी ब्रूयादेषामेकं स्टहाणिति। तजानुक्रमेण प्रथमे पिखे स्हिति धान्यवती भवति, दितीये पस्तुमती, हतीयेऽभिहोजपरा, चतुर्थे विवेकिननी धतुरा सर्वजनार्धनपरा भवति, यश्चमे रागिणी, षस्ते वन्धा, सप्तमे स्थानारिकी, खरमे विधवा भवेदिति।" सम्भावयामः खान्यलायनस् प्रस्तात्यर्थमेव तत्र संस्कृतिमिति।

याजनस्काेऽपि,—

"त्रकता व जता चैत पुनर्भः मंक्कता पुनः"—इति । कान्तां कमनीयां उदोढुर्मनानयनानन्दकारिणीम् । त्रतएव त्राप-कामः,—"यसां मनस्रजुषोर्निवन्धस्तस्थास्द्रिः"—इति ।

त्रमिष्डामिति। समानएकः पिष्डोयसाः सा सपिष्डा, नं सपिष्डा त्रमिष्डा, ताम्। सपिष्डता च सप्तम-पुरुष-पर्यवसा-यिनी। तन्त्रेकः पिष्डदाता, चयः पिष्डभाजः पिट-पितामस्-प्रिता-सः, त्रयोसेपभाजः तृद्धप्रपितामसादयः। तथा च मत्यपुराणे,—

"लेपभाजसृष्ट्याद्याः पित्राद्याः पिष्डभागिनः।

पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डां साप्तपौरवम्"—इति । मार्कं ण्डेयोऽपि,—

> "पिता पितामस्यैव तथैव प्रपितामसः। पिष्डमंविश्वनिद्धोते विश्वेयाः पुरुषास्त्रयः। स्रेपमंबिश्वनयान्ये पितामस-प्रपितामसात्— प्रस्त्रमास्त्रयस्तेषां यजमानस्त सप्तमः। इत्येष सुनिभिः प्रोक्तः संबन्धः साप्तपौहषः"—इति।

एतरुकं भवति, सप्तानां पुरुषाणामेक-पिण्ड-कियाऽनुप्रवेशः सापिण्डा-हेतः। तथाच, देवदच्च स्वकीयैः पित्रादिभिः वर्षाः सर्व सापिण्डाम्, तथा पुत्रादिभिः वर्षभः सह सापिण्डाम्, — रित । नम्बेवं सित भाल-पिल्यादिभिः सह सापिण्डंग न स्थान्, परिगणितेस्वनन्त-भावान्। मैतम्। उद्दिश्य-देवतैक्येन कियेकास्थाच विविश्वतलात्।

<sup>\*</sup> देवदक्षेकोन,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

देवदत्त-कर्त्व-क्रियायां ये देवतालेनानुप्रविधन्ति, तेषां मध्ये यः के।ऽपि स्राष्ट-पित्वय-कर्त्वक-क्रियायामणनुप्रविधतीत्यक्ति तैः सम् मापिएडाम्। एवं भार्याणामपि भर्द-कर्त्व-पिण्डदान-क्रियायां सम्कर्त्वतात् मापिण्डामिति। तदिदं निर्वाणमापिण्डाम्।

त्रपरे पुनरत्यथा सापिष्डामाञ्चः। तथा हि। समानएकः पिष्डो दे हावयवाय्येषां ते सपिष्डाः। तत्र, पुचस्य साचात् पिष्ट-दे हावयवाय्ययेन पित्रा सह सापिष्डाम्। तथा, पितामहादिभिरिप पिष्ट-दारेण तच्करीरावयवात्र्यात् । साचाक्राष्ट-शरीरावयवात्र्येन माचा, मातामहादिभिभिरिप मालदारेण तच्करीरावयवात्र्येन माचा, मातामहादिभिभिरिप मालदारेण तच्करीरावयवात्र्यात्। तथा, पिल्ल्य-पिल्ल्ब्यचादिभिरिप पितामह-दे हावयवात्र्यात्। तथा, माल्ल्यस्-मातुलादिभिः सह मातामह-दे हावयवात्। पत्था सह एकशरीरारभकत्या पत्यः, एवं भाल्य-भार्याणामण्यकत्र्या सह एकशरीरारभकत्या पत्यः, एवं भाल्य-भार्याणामण्यकत्र्यारारभकेः खःख-पितिभः सह कशरीरारभक्षकेन। एवं तच तच्यात्। परंपरया वा एक-शरीरावयवात्र्ययेन सापिष्टां योजनीयम्।

जनं दिविधं सापिषद्यं यसामास्ति सेयममपिण्डा, तासुदहेत्। मन्वेवं सित न काणुदादः समावेत्, सर्वत्र सापिण्डास्य कयश्चियोजयितं प्रकालात्, विधाव-प्रशीरानुष्टनोदुं:परिहरतात्, "बङ्गस्यां प्रजायेय"—इति श्रुतेः। मैव देषः, श्रविप्रेषेण प्राप्तस्य सापिण्डास्य सप्तस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य पञ्चस्य स्वर्षेष्ठ सङ्गितानेन तद्वे सापिण्डा-निष्टकः। तथा च मौतमा,—"सपिण्ड-निष्टक्तिः सप्तमे पञ्चमे वा"—इति । गाज्ञसन्कोऽपि,—

मुनरवयव,—इति सु॰ प्रश्ते पाठः।

र्ग भावश्वरीगदारेख,-इति सु॰ पुसाने पाठः।

''पञ्चमात् चत्रमादृद्धं माहतः पिहतस्त्रणा''—रति । माह-पचे पञ्चमात् पिह-पचे चत्रमात् पुरुवादूर्द्धं, सापिष्णं निवर्त्तते,—रह्यधाद्य योजभीयम् ।

"धिषिष्डता तु पुरुषे मप्तसे विनिवर्णते"—इति

मनु-स्नरणात्। एतदुक्तं भवति। पिष्ट-पण्डे कूटस्वमारस्य तत्
पुचादि-गणनायां धप्तमादूर्द्धं वर-वध्वीर्विवाष्टेग दुख्यति। माष्ट-पण्छे
च कूटस्वमारस्य तत्पुचादि-परिगणनायां वर-वध्वीर्माता चेत् पश्चमी
मवति, तदा तथाः सापिण्डानिख्लेर्विवाष्टेग देवायेति। यभु
विष्णुपुराणवचनम्,—

"पत्रमीं माखपचात् तु पिढपचात् तु सप्तमीम् । ग्रहस्थ उदहेत् कन्यां न्याय्येन विधिना नृप"—इति तन, सप्तमीं पञ्चमीमतीत्येत्यधाद्यार्थम् । त्रान्यथा,पञ्चमात् सप्तमा दूर्द्धम्,—इति वचन-विरोधात्।

"पञ्चमे सप्तमे चैव थेवां वैवाहिकी किया।

किया-पराश्रिप हि ते सर्वतः" शूद्रतां गताः"—इति

मरीचिवचन-विरोधाच। यद्यपि पैठीनिधना कल्पद्यमुक्तम्,—

"पञ्च मादृतः परिहरेत् सप्त पिदृतस्तीन्मादृतः पञ्च पिदृते।वा"-इति।

तभ, दितीयः कल्पोऽसमानजातीय-विषयः। यतः शङ्खाच्,— .

"यद्येकजातावस्यः पृथक्षेत्राः पृथग्जनाः ।

एकपिण्डाः पृथक्षीचाः पिण्डस्वादर्सते विषु"—इति ।
श्रयमर्थः । येषामेकः पिता मातराभित्रजातीयासे मादभेदा

<sup>•</sup> तस्ते,—इति मु॰ प्राक्ते पाठः।

द्वमानजातीयाः, तथापि. पिचैकादिक्तिमापिएडाम्, तच चिषु पुरुषेस्वतीतेषु निवर्त्तते, — इति । नन्येवं सति पिष्ट-पवेऽपि चिमिः
पुरुषेः सापिण्डनिवृत्तेः 'पञ्च पिष्टते।वा'— इति वचनं विरुद्धोत ।
एवन्तर्षिः 'चीन्नाष्टतः पञ्च पिष्टतीवा'— इति पैठीनसिवचनं सजातीन्येवं निषेधपरम्\*, त्रनुकन्योवाऽम् । 'माष्टतः पिष्टतस्वयां'— इत्यव पिष्टक्षक्देन वीजिनोऽपि सङ्घादः । तथा च गौतमः, — "जङ्कें सप्तमात् पिष्टबन्धुम्ये।वीजिनञ्च माष्टबन्धुम्यः पञ्चमात्' — इति । योदि
नियोगोत् पुचसुत्पाद्यति, स वीजी । पिष्टमाष्टवान्धवाः स्वत्यन्तरे
दिश्वताः, —

> "पितुः पित्न-स्वसः पुनाः पितुर्मात्र-स्वसः सुताः। पितुर्मातुन-पुनास्य विज्ञेयाः पित्न-बात्थवाः॥ मातुः पित्न-स्वसः पुनामातुर्मात्य-स्वसः सुताः। मातुर्मातुन्नास्य विज्ञेयामात्र-बान्धवाः"—इति।

मन्वमिष्डामिति न वक्तयं, वन्त्यमाणेन 'श्रममानार्षगोचजाम्'— दूत्यनेनैव सिष्डायाविवाह-निष्ध-सिद्धेः । सत्यं, तथापि या मातुरसिष्डाः भवति, सेवादाह-कर्मणि प्रश्रस्ति वक्तयम् । तथा च मतः,—

"श्रमिष्डा च या मातुरमगोत्रा च रा पितुः।

खर्जाङ्निवेधपरम, इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>†</sup> सिवाहायां विवाहनिष्ठेधसिक्तः,—रति सु॰ पुक्षके पाठः।

<sup>‡</sup> या वितुरसारिया तथापि या मातुरसपिग्डा,—इति मु॰ पुस्तवे पाठः।

<sup>∮</sup> वत्त्ं,—हित चा॰ स॰ पुस्तक्याः पाठः।

सा प्रश्नस्ता दिजातीनां दारकर्मणि मैथने"-इति ।

या मातुरिपाडा श्रमगोत्रा च, या पितुरसगोत्रा, चकारादस-पिण्डा च, सा मैथुने मिथुन-साध्ये दारकर्मणि दिजातीनां प्रमस्ता परिणयेत्यर्थः। नम्बन मात्रग्रहणमनर्थकं, पित्र-गोत्र-सापिण्डा-निषधे-नैव मात्र-गोत्र-सापिण्डा-निषध-सिद्धेः। पृथक् पिण्ड-गोत्रयोर-भावात्,

"एकलं सा गता भर्त्तः पिण्डे गोवे च स्नतके। स्वगोड्मग्रते नारी विवाहात् सप्तमे परे"—इति वचनात्। भैवम्। गान्धर्वादि-विवाहेषु कन्या-प्रदानाभावेन पितन् गोच-सापिण्डायोरनिष्टनेः। तथाच मार्कण्डेयपुराणम्,—

> "ब्राह्यादिषु विवाहेषु या तहा कन्यका भवेत्। भर्त्तु-गोबेण कर्त्त्वा तस्याः पिण्डोदक-क्रिया ॥ गान्धवीदि-विवाहेषु पित्त-गोबेण धर्मवित्"—दित ।

एतेन मातुल-सुता-विवाह-विषय-विवादोऽिय परासः। तथा हि. तन्त्रिषेध-वचनानि गान्धवीदि-विवाहोड़ा-जा-विषयाणि, तन मापिण्डा-निरुत्तेरभात्। तदनुग्राहक-श्रुति-सर्गत-मराचारात्। न माह्यादि-विवाहोड़ा-जा-विषयाणि,तन मापिण्डा-निरुत्तेः। तानि प निषेध-वचनानि। तन ग्रातातपः,—

"मातुलस्य सुतामूद्धा मात्न-गोत्रां तथैवच । समान-प्रवरास्चैव दिजसान्द्रायणस्रोत्"—इति । पैठीनसिर्पा,—"पित्त-मात्त-स्तर्पः स्वर्णानस्तास्य धर्मतस्ता-भगिन्यस्तावर्जयेदिति विज्ञायते"।सुमन्तुरपि,—"पित्त-पत्यः सर्वामा- तरस्त्यातरे। मातुषास्त्र गिन्यामात्स्य भागन्य-स्तर्पत्यानि भागिनेयानि, त्रन्यया मङ्गरकारिष्यः"—इति। व्याषः,— "मातुः सपिष्डा यह्नेन वर्जनीया दिजातिभिः"—इति।

मन्दिशेषेण प्रकृतानामेषां वचनानां कथं विशेष-विषयता?

विश्रेष-वचन-वचादिति ब्रूमः । तथा च मनुः,--

"वैद्वयसेथीं भगिनीं खसीयां मातुरेवच । मातुस स्नातुराप्तस्य गला चान्द्रायणस्ररेत्॥ एतास्त्रसस्तु भार्यार्थे नेापयन्केत बुद्धिमान्"—दति ।

भगिनीपदं पैत्यसंख्यादि-विशेषणम्। श्राप्तस्थिति मातुर्भातः-विशेषणम्। तच, सुतामित्यध्याद्वारः। श्राप्तस्य सित्रकृष्टस्य स पिण्डस्य गार्थ्यादि-विवाद्दे।हायाः मातुर्भातुरित्यर्थः।पैत्यसंसी-मित्यचाप्यनित्तस्त-सापिण्डमा गर्थ्यवादिनोहा पित्र-स्तसा विविवता। स्त्या च सति, तदुव्दितुर्भगिनीति विशेषणं सार्थकम्। श्राह्यादि विवाद्देषु सापिण्ड्य-निव्देर्भगिनीपदं मान्वीयात्। श्रयमेव न्यायो-सात्यस्त्रीयायामपि योजनीयः। तसाद्गगिन्याप्तपदे।पेत-मनुवचन-वलादविशेषे निषेधाविशेष-विषयएवापसंद्वियते। नन्, श्राह्यादि-विवाद्दिषये मातुल-सुतायाद्व मात्र-स्तर-स्त्रनायात्रपि विवादः प्राप्तुयात्। तन्न, श्रिष्ट-गर्दित्वेन तच निषेध-स्थित-कल्पनात्। श्रिष्ट-गर्दितस्थानुपादेयत्वं याज्ञवलक्यश्रादः,—

<sup>\*</sup> सद्ग्रिकोमात्रखसार, -इति, नास्ति सु॰ पुक्तने।

चयमेव न्यायेशमातुविषये, मातुत्तमुतापरिषय उदीचपिष्टगिर्हतः, तथापि दान्तिषात्यप्रिरोष्टितिविषये मातुत्तभुतायामिव माहस्त्रस्ताया श्रिप विवादः प्राप्तयात्,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

"त्रखार्यं ले।कविदिष्टं धर्ममणाचारेन तु"-इति ।

यद्यपि मातुलसुता-परिणयनमुदीख-ग्रिष्ट-ग्रार्हितम्, तथापि दिल्णात्य-ग्रिष्टेराचरितत्वेन नाविगीते।ऽयसुदीच्यानामाचारः। न च दिल्णात्यानां राग-मूलतं ग्रङ्कनीयं, विधि-निषेध-परीचिकैरेव तदि-वाह-करणान्। मात्र-स्वसुः सुता-विवाहस्त ग्रविगीतेन ग्रिष्टाचारेण गर्हितः। मातुल-सुताविवाहस्यानुग्राहका ग्रुतिः। तच मन्द्रवर्षः। "ग्रायाहीन्द्र पथिभिरीलितेभिर्यज्ञमिमं नोभागधेयं जुषस्त। तत्रां जङ्कमातुलस्थेव योषा भागस्ते पैटक्षमेयी वपाम्"—इति।

श्रयमर्थः। हे दन्द्र, पथिभिरीलितेभिः स्तृतः यह ने। स्मानामिमं धन्नमाथाहि। श्रागत्य च श्रसाभिरीयमानं भागधेयं जुषस्व, हृद्रान्ममाञ्चादिना संक्षतां वपान्वासुद्दिश्य अन्नः त्यमवन्तः। तच दृष्टान्नद्रिथम्। ध्रथा, मातुलस्य योषा दृद्दिता भागिनेथस्य भागः भजन्नीया, भागिनेथेन परिणेतुं थे। यहा, यथा च पैत्रस्वसेथी पै। चर्च भागः। तथाऽयं ते तव भागोवपाऽऽस्थः, — दति। वाजमनेथने-ऽपि। "तसादा समानादेव पृत्वादत्ता चाद्यश्च जायते, उत हृतीये सङ्गस्कावहै"—दित। समानादेकस्मात् पृत्वादत्ता भोका श्राद्यश्च भोग्यः द्वावष्यत्यदेते। तौ च मिथः सङ्ग्ययतः, कृटस्थमारस्य हृतीये चतुर्थे वा पृत्वे मङ्गस्कावहै विश्वावहै दत्यर्थः।

चद्यणयमर्थवादः, तथापि मानान्तरविरे।धाभावात् खार्चे प्रमा-एम् । विरोधि-वचनानां माल-सपिएडा-विधयतस्त्रः वर्णितलात् ।

<sup>\*</sup> विवाधस्यानुगास्का,-इति पाठोभवितुं युक्तः।

<sup>†</sup> दौडिचस्य,--इति सु॰ पुस्तके याठः।

<sup>‡</sup> माहसपिग्डाविध्यलस्य च,-- इति मु॰ पुक्तके पाठः ।

तसादिवसद्वार्धवादेशनूदितलादुपरिधारणविद्धिः कस्पवितं श्रकाते।
तथा हि, प्रेताग्रिहे।चे श्रूयते। "श्रधसात् समिधं धारयस्त्रद्रवेदुपरि हि देवेभ्ये।धारयित"—दिता तम, पैलकस्य द्रविषोऽधसात् समन्त्रकं समिद्धारणं विधाय, तदाका-भेषे समिधोद्धविदपरिधारणं देवे कर्मणि यत् श्रुतं, तत् किमर्थवादः, उत विधीयते?
दित संभयः। तचाधोधारण-विधि-स्वावकलेन तदेकवाकाता-साभादर्घवाददित पूर्वपवः। प्रसिद्धं स्वर्थमनूद्य तेन स्वतिर्युका, उपरि
धारणन् न कापि प्रसिद्धम्, श्रतस्वावकलायोगादाकाभेदमभ्युपगम्याण्यपूर्वार्थलादिधिः कन्त्यितः।

एवं वृतीचे पुरुषे सङ्ग क्लावहै,—दत्यादाविप श्रपूर्वार्थवेन, मातुल-सृतां विवहेन्,—इति विधिः कल्यते । तसाक्कालानुग्रहीताऽयं विवाहः । स्मृतयस्त ब्राह्मशदिषु सापिणद्य-निराकरणेन मातुल-सृता-विवाह-प्रापकतया दर्भिताः । ग्रिष्टाचारस्य दाचिणात्यानामविगीन खदाहतः ।

केचिनु त्रामुरादिब्बिप देश-विशेषेण मातुल-सुता-विवाही-धर्मः;— इति मन्धन्ते। उदाहरन्ति च वचनानि। तच वौधायनः,— "पचधा विप्रतिपत्तिर्द्विणतः; त्रनुपनीतेन भार्यथा च सह-भोजनं पर्युषित-भोजनं मातुल दुहित्त-पित्व्वसृदुहित्त-परिणयन-मिति, तथात्तरतः; ऊर्ण-विक्रयः मीधुपानमुभयते।दङ्गिर्यवहारः त्रायुधीयकं ममुद्रयानमिति, इतरदतरिमन् कुर्वन् दुध्यति, इतरदत्तरिमन् तद्देश-प्रमाण्यात्"- इति। इतरोदाचिणात्यद्दतरिमन्

<sup>\*</sup> समिधाचरमं,--- इति मु॰ पुलाने पाठः।

खत्तरदेशे मातुल-मंत्रसं कुर्वन् दुखति, न ख-देशे। तथेतर उदी-खदतरिसान् दिल्णदेशे सीधु-पानादिकं कुर्वन् दुखति, न ख-देशे। कुतः ? देश-प्रामाळात् देश-निवस्थनलादाचार्खेत्यर्थः \*। तथा च देवलः,—

> "यसिन् देशे य त्राचारे। न्याय-दृष्टस्त कल्पितः। स तसिन्नेत कर्मयोन तु देशान्तरे सृतः । यसिन् देशे पुरे शामे नैविशे नगरेऽपिता। योयन विस्ति। धर्मसं धर्मे न विचासयेत्"—इति।

नत्, शिष्टाचार-प्रामाणे ख-दुहित्न-विवाहे। ऽपि प्रमञ्चेत, प्रजा-पतेराचरणात्। तथा च श्रुतिः। "प्रजापितः खां दुहितरमभ्यगात् ।" —इति। मैवम्। "न देव-चरितचर्त्त"—इति न्यायात्। श्रुतण्व वौधायनः,—

> "बनुष्ठितन् यहेवैर्मुनिभिर्यदनुष्ठितम् । नानुष्ठेयं मनुष्टीसादुतं कर्म समाचरेत्"—इति ।

तदेवं बाह्यादि-विवाह-व्यवस्थया देशभेद-विषय-व्यवस्थया च मातुच सुता-विवाहः 'न सपिण्डाम्' इत्यादिशास्त्रादेव मिद्धः (१)।

<sup>\*</sup> निवन्धनत्वादाचार प्रामाण्यस्येवर्षः, - इति स॰ ग्रा॰ पुक्तकयाः पाठः।

<sup>†</sup> देशाचारः सृहताभ्राोः, -इति सु॰ पक्त के पाठः।

<sup>‡</sup> दुष्टितरमध्यायात्, - इति मु॰ पुन्तेने पाठः।

<sup>(</sup>१) बात्र तावदेवं महता प्रवसीन दाचियात्यानां मातुषकाया-परियाया-चारस्य प्रास्तीयत्वं प्रामाण्यस्य समर्थितम्। जैमिनीयन्यायमाजायान्तु स्वयमेव ताहणाचारस्य स्पृतिविरुद्धत्मप्रामाण्यस्य व्यवस्थापितम्। तथा च न्यायमाजायां प्रथमाध्यायस्य द्वतीयपादे पश्चमाधिकर्यो।

यवीथमीं वयसा काय-परिमाणेन च न्यूनाम् । तच, वयोन्यून-तायादयसामाद मनुः,--

> "निश्वद्वीत्रहेत् कन्यां इद्यां दादशवार्षिकीम् । ष्यष्टवेषीऽष्टवर्षां वा धर्मे मीदति सलरः"—इति ।

#### वृद्दस्तिर्पि,-

"चित्रहर्षे दिश्रास्त तु भार्यां विन्देन निम्नाम् । एकवित्रतिवर्षे वा सप्तथवीमवाष्ट्रयात्"—शति ।

## विष्णुपुराणेऽपि,—

"वर्षेरेकगुणां भार्यागुदहेत् चिगुणः खयम्"—दित ।
भरोगिणीं श्रचिकित्य-राजयस्मादि-रोग-रहिताम् । श्राष्टमतीं
स्मेशः कनिष्ठेवाश्चाता चर्चाः, सा श्राष्टमती । श्रापेत्र पुनिका-ब्रह्माः
खुदखते । श्राप्य मनुः,—

"चरुासु न भवेड्डाता न विज्ञायेत वा पिता। नेपयच्छेत तां प्राज्ञः पुचिका-धर्म-प्रद्वया"—इति। चस्ताः पिता पुचिका-करणाभिष्रायवान् न वा,—इति न

"यामातुनविवाधादौ शिष्टाचारं स मा गवा। इतराचारवन्मालममालं सार्णवाधनात्। स्रितिमूलेचि सर्वेच शिष्ठाचारक्तो८९ च। चनुमेथा स्रितिः स्रित्या वाध्या प्रत्यच्या तु सा"—इति।
उत्तच। "बाचाराम् स्रितिं चाला स्रितेन्तुं श्रृति-कन्यगम्। तेन द्यानिर्तं तेषां प्रामास्यं विप्रक्षयते"—इति। तदच स्रोन्निविदेशिः द्यारिहरः। न्यायमानायां संग्रहे प्रद्याग्रेग्यकारः मातुनकन्या परिव्याचारस्याप्रामास्यं भीमांसकाचार्यस्य वार्त्तिककारस्यानुमतमेव संज्ञाह, अन तु द्याचारस्य स्रितिसिद्धतया प्रामास्यमेव सस्यान् मतं व्यवस्थापयामास्,—इति कथित् समाधानमास्रेयं धीमद्भिः। विज्ञायते, तां ने। पयच्छेत्। यत्र तु नैषा ग्रङ्का, तामभावकामणुवधच्छेदित्यभिप्रायः। 'न विज्ञायेत वा पिता' दत्युकेः वरेण सद्ध
संप्रतिपत्तिं विनाऽपि पितुः सङ्कल्पमात्रेण कन्या पुचिका भवतीति
द्रष्टव्यम्। तथाच गौतमः। ''त्रभिसन्धिमाचात् पुचिकेत्येकेषां, तत्
संग्रयात् ने। पयच्छेदभावकाम्'—दति। मनुरपि,—

"त्रपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । यदपत्यं भवेदस्यां तत्राम स्थात् स्वधाकरम्"—इति । वरेण यह संप्रतिपत्ति-करणे तु पुत्रिका-करणं स्पष्टमेव विद्या-यते । सा च सम्प्रतिपत्तिर्विष्ठेन दर्शिता,—

"श्रधाहकां प्रदाखामि तुभ्यं कन्यायसङ्कृताम्। श्रखां योजायते पुचः स मे पुत्रोभवेदिति"—दिति। 'स नौ पुचोभवेदिति'—इति कचित्पाठः । श्रखाञ्च पुत्रिकाया-गान्धवीदाविव खपिचादिभिः सह न सापिएडा-सगोत्रत्न-निवृत्तिः। श्रतप्व सौगान्तिः,—

> "मातामस्य गोतेण मातुः पिण्डोदकियाम्। कुर्नीत पुत्रिकापुत्रएवमार प्रजापतिः"—इति।

तदेवमभिहितां पुनिकां ग्रद्धमानः पुत्रार्थी आत्मतीमेवा-दहेत्। 'श्रममानार्षगोत्रजाम्' चविष्दमार्थं प्रवरं गोत्र-प्रवर्णकस्य सुनेर्व्यावर्णक-सुनिगणहत्यर्थः। तद्यथा, गोत्र-प्रवर्णकस्य भरदाजस्य व्यावर्णकाविणिराष्ट्रस्थती। श्रतएवाङ्गिरस-वाईस्यत्य-भरदाज-गोत्रो-

<sup>\*</sup> संप्रतिपत्तौ,-इति म॰ ग्रा॰ सेा॰ पुत्तकेषु पाठः।

र्गनास्त्रयमं भः मुदिताति रिक्तपुक्तके षु।

उद्दमिति प्रयुद्धते । एवमन्यदण्दाद्दार्थम् । गोत्रमु वंप्रपरम्परा
प्रिष्ठम् । घष्यावद्धावरेण सद प्रवरेकां गोत्रेकां वा नासि, सा
बधूर्विवादमहिति, किचिद्रोत्र भेदेऽपि प्रवरेकामस्ति । तद्याया, याद्यबक्क-वाधूल-सीनकानां भिन्न गोत्राणां भागव-वीतद्य-सावेतसेति
प्रवरस्थेकात् । श्रतस्त्र विवाद-प्रस्तौ तद्भावक्कदेवय, श्रसमानार्षत्राम्,
—रत्युक्तम् । किचित् प्रवर-भेदेऽपि गोत्रकाम् । तद्या, श्राङ्गिरसावरीवयोवनाश्य-मान्धात्रंवरीषयीवनाश्रत्यशाङ्गिरस-मान्धाद्य-प्रवर-भेदेऽपि
योवनाश्यगोत्रमेकम् । श्रतस्त्र विवाद्यामान्धिद्यसमानगोत्रपद्यस्य ।
गोत्र-प्रवर्त्तकाश्च प्राधान्येनाष्टी सुनयः, ते चागस्याद्यमाः सप्तर्वयः ।
तथा स्व भौधायनः.—

"धमदग्निर्भरदाकाविश्वामिने। जिन्नीतमी । विश्वष्ठकस्वपागस्थासुनयोगोनकारिणः । एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोनाणि मन्तते" – इति । एतेषाञ्च गोनाणामवान्तरभेदाः सहस्र-सङ्खाकास्त्रेषां गणा – स्वैकान-पञ्चामत् । तथा च बौधायनः, —

> "नोचाणाञ्च सरसाणि प्रयुतान्यर्वुदानि सः। जनपद्माग्रदेतेषां प्रवराष्ट्रविदर्भनात्"—दति।

प्रवर-गोचयोः समानलासमानले बौधायन-कात्यायन-विश्वा-मिय-गर्गादि-प्रजीतेषु प्रवरपत्थेषु प्रसिद्धः। न चाच मिसितः

<sup>\*</sup> माभूदित्यसमानार्षगोच जामित्युक्तम्, - इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> विश्वामित्रीयमदिमिभैरहाजी प्रयं गौतमः, — इति सं शा पुत्तकयोः पाठः ।

<sup>1</sup> ग्रहीत,—इति सु॰ पुत्तके पाठः।

योगीय-प्रवर्शाः पर्युदास-निमित्तत्वं ब्रह्मनीरं, प्रत्येकं दीवा-भिधानात्। तदाइ बौधायनः,—''सगोत्रां चेद्मत्योपयच्छेनातः— वदेनां विस्थात्"—इति । श्रातातपाऽपि,—

"परिणीय सगोतामु समान-प्रवर्ग तथा। इता तस्याः समुत्यभै तप्तकःकृं विश्वीधनम्"—इति। श्रापस्तम्बः,—

''समान-गोत्र-प्रवर्शं कत्यामूद्वोपगम्य च । तस्यासुत्पाद्य सन्तानं । ब्रह्मास्थादेव हीयते''—इति । इत्यं कन्या-सत्तर्षां परीद्य कुलमपि परीचसीयम् । त्रतस्य मनुः,—

"महान्यपि सम्द्रानि गोऽजाविधनधान्यतः। स्वीमंबन्धे दश्रेमानि में कुलानि परिवर्जयेत्॥ सीनिक्रयं निष्पुरूषं निम्क्न्दोरे।मश्रार्थसम्। स्र्यामयायपसारिश्विचिकुष्ठिकुलानि स"—दिति।

दीनिक्रयं यागादि-किया रहितम्। निष्पुरुषं स्त्रीमात्रशेषम्। निश्करन्दे। ध्ययन-वर्जितम्। यमोऽपि,—

"चतुर्वेष कुलानीमान्यविवाद्यानि निर्दिष्णेत्। श्रनार्षेयं ब्राह्मणानाम्हिलजास्त्रैव वर्जयेत्॥ श्रत्युसमित्रस्वस श्रातवर्णस्य वर्जयेत्। सीनाङ्गमितिरिकाङ्गमामयावि-कुलानि स॥

<sup>\*</sup> चतिक्रक्,--इति सु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>†</sup> चग्हासं, — इति स॰ सेा॰ ग्रा॰ पुस्तकेष पाठः।

<sup>1</sup> दश्रीतानि, -इति भ्रा॰ स॰ पुक्तकयोः पाठः।

श्वितिकुष्ठिकुषादीनां कुर्यादिपरिवर्जनम् ।

सदा कामिकुलं वर्चे रोमग्रानाश्च यत्कुलम् ॥

श्रपसारि-कुलं यत्र यत्र पाण्डु-कुलं भवेत्"—इति ।
श्रनार्षेयं श्रविद्यात-प्रवरम् । एतत्र दीनिक्रयादि-वर्जनं तथाविधापत्य-परिदारार्थम् । "कुषानुद्धपाः प्रजाः समाविना"—इति
दारीतवयनात् । पुराषेऽपि,—

"मातुलान् भजते पुत्रः कन्यका भजते पितृन्। यथाप्रीला भवेद्याता तथाप्रीलीभवेत् सुतः""—इति । मनुरुपि,—

"पितुर्वा भजते ग्रीलं मातुर्वे।भयमेववा। न कथञ्चन दुर्वेगिः प्रकृतिं खां विसुञ्चति"—इति। इति देश-कुक्षसुक्रम्। ज्यादेशनु याज्ञवस्काग्राह,—

"दब्रपुरविख्यातात् श्रीनियाणां महातुसात्"— इति।
मातृतः पितृतः पश्च पश्च पुरुवाविख्यातायस्मिन् कुले. तद्मपुरुवविख्यातं, तस्मात् महाकुसात् पुन-ब्रद्धादि-सम्बद्धात्कन्यासुद्ध हैदित्यर्थः। मसुरपि,—

"उत्तमेह्त्समिनित्धं मंबन्धानाचरेत् सह । निनीषुः कुलसुत्कर्षमधमानधमांस्यजेत्"—इति । गुनोप्तमान् सएवाइ,—

"विश्रद्धाः कर्मभिश्चैव श्रुति-स्रति-निद्धितैः।

<sup>॰</sup> तथाप्रीका भवेत् सता,--इति मु॰ पुक्तके पाठः।

श्रविद्युत-त्रद्वावर्थां महाकुल-समस्तिताः ॥
सहाकुलैश्च मंत्रशामहत्त्वेन व्यवस्थिताः ।
सन्तुष्टाः सक्तनहिताः साधवः समद्र्शिनः ॥
खोभरागदेवामर्वमानमोहादि-वर्जिताः ।
श्रकोधनाः सुप्रसादाः कार्याः संवन्धिनः सदा"—हित ।

त्रधमानाइ सएव,—

"य सनाः पिशुनाः क्षीताः ये च नास्तिक-वृत्तयः।

विकर्मणा च जीवन्ताविक्षताक्षतयस्त्रथा ॥

प्रवद्ग-वैराः शूरैर्थे राजिकिस्तिविणस्त्रथा ।

अञ्चास्त्रदनित्यास्य कदर्थास्य विगर्दिताः ॥

प्राप्तायेषु वंशेषु स्तीप्रजाप्रसवस्त्रथा ।

पतिक्षास्य स्वासिन्यः तांस्य यत्नेन वर्जयेत्"—इति ।

कन्या-दाने वर्-नियमोगौतमेन दर्शितः,—"विद्याऽऽचार्-वन्धु-स्वण्यश्रीस-सम्पन्नाय दद्यात्"—इति । यमोऽपि,—

"कुल स्व श्रील स्व वपुर्वयस्य विद्यास्य विक्तस्य सामाधानां च ।

एतान् गुणान् सत्र परीक्त्य देवा

कन्या बुधैः श्रेषमिचिन्तनीयम्"—इति ।

याचावस्काः,---

"एतरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रीतियोवरः।

<sup>·</sup> वम्यंश्रस्, - इति सु · पुसाके माठः।

यतात् परीचितः पुंस्ते युवा धीमान् जनप्रियः"—दित । एतैः कन्यकायामुकलचणैः । पुंस्त्वपरीचोपायसुः नारदेन दर्धितः,—

"यखापु अवते वीर्यं हादि मृत्रञ्च फेनिलम् । पुमान् खाल्लचौरेतैर्विपरीतस्य षण्डकः ॥ चतुर्द्रश्रविधः शास्त्रे षण्डोदृष्टोमगीषिभिः । चिकित्यश्राचिकित्यश्र तेषासुक्रोविधिः कमात् ॥ निसर्गषण्डोवश्रञ्च पचषण्डस्यैवच । श्रमिश्रापादुरेः रोगाद्देरके।धात् तथैवच ॥ देश्याषण्डस्य चेयस्य वातरेता सुखेभगः । श्राचिश्रोसोघवीजस्य शालीने।ऽत्यापतिस्तथा"—दित ।

निषर्गषण्डः स्वभावतालिङ्ग-तृषण-शीनः । वधः स्किन-मुक्तः । पञ्चदम दिनानि क्लियमायेव्यमानः यन् महाद्वीग-समः पस्चष्टः । गृद्व माप-षण्डादयस्त्रयः स्पष्टाः । देर्व्यया पुंस्त्वमृत्यत्वते यस्य, य देर्व्या-षण्डः । स्व्यपण्डः । स्वातिप-षण्डः । स्व्यपण्डः । वातीप-श्वन-रेतस्त्री वातरेताः । यस्य मुख्य पुंस्त-मिर्काने योनी, स मुखे भगः । रेतिः निरोधान् षण्डिभ्दतमासिप्तपण्डः । गर्माधानासमर्थ-वानः सेवविनः । स्रम्मस्थतया स्वोभादा मृष्ट-पुंस्तः म्रालीनः । स्य भार्या-व्यतिरेतेणान्यासु पुरुषभावः, सेव्यप्तिः—इति । एतस्य परीस्य भ्रायम् । स्रम् कारण्यास् स्वयः, —

"श्रपत्यार्धं स्त्रियः सृष्टाः स्त्री चेचं वीजिने।नराः। चेचं वीजवते देवं नावीजी चेचमईति"—इति।

<sup>•</sup> मुंच्लमुत्पद्यते यस्य,—इति सु॰ मुक्तके पाठः।

षण्डवदन्यानिष वर्जनीयान्नरानाह क।त्यायनः,—
"दूरस्थानामविद्यानां मोक्षमार्गानुसारिणाम् ।
शूराणां निर्द्यनानाञ्च न देया कन्यका बुधैः"— इति ।

कीदशाय तिह देय।, इत्यतआह मनुः,—
"उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च ।
अप्राप्तामिप तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः"—इति ॥

अप्राप्तामपीति अप्राप्त-विवाहः समयां बालिकामपीत्यर्थः ।
"जन्मतो गर्माधानाद्वा पञ्चमाद्यात् परं शुभम् ।
कुमारीणां तथा दानं मेखला वन्धनन्तथा\* ॥"— इति ।

बौधायनोऽपि,—

"दद्याद्रगुणवते कन्यां निप्तकां ब्रह्मचारिणे । अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्र रजखलाम् ॥"—इति ।

यत् यमेनोक्तम्,—

"काममामरणात्तिष्ठेद्रगृहे कन्यर्तुंमत्यपि । नत्वेवैनां प्रयच्छेत गुणहोनाय कहिंचित् ॥"—इति ।

तद्रगुणवित सम्भवित गुणहोनाय कन्यां न दद्यादित्येवंपरम् , न तु सर्वथा गुणहोन-निषेध-परम् । न चेत्. 'अपि वा गुणहोनाय' — इति बौधायनोक्तानुकल्पोनिविषयः स्यात् । 'ऋतुमत्यिप तिष्टेत्' इति वचनं, उक्तरीत्यां न स्वार्थे तात्पर्यवत् । यतः, 'नोपरून्ध्याद्र-' रजखलाम्'— इत्येनेन विरुद्धचते । अतएव वसिष्ठोऽपि, —

"प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यां ऋतुकालभयात् पिता । ऋतुमत्या हि तिष्ठन्त्या दोषः पितरभृच्छति"—इति ।

<sup>\*</sup> श्लोकोऽर्य बास्ति मु॰ प्रस्तके ।

संवचेरिप,-

"कामकाले तु संप्राप्ते सोमोभुङ्के तु कन्याकाम्। रजःकाले तु गन्धर्वा विहस्तु कुचदर्शने। तस्मादुद्दाहयेत् कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत्" — इति

कन्याशव्देन लजाऽऽद्यभिज्ञान-रहितवयोयुक्ता विविधिता। तथा च पुराणम् ,—

"यावन्न लज्जिताऽङ्गानि कन्या पुरुष-सन्निधी। योन्यादीनि न गूर्नेत तावद्भवति कन्यका"॥

# संग्रहकारोऽपि,—

"यावद्वालं न गृहाति यावत् क्रीङ्गित पांशुमिः । यावद्रदोषं न जानाति तावद्भवति कन्यका" ॥

वयोविशेषेण दातुः फलविशेषमाह मरीचिः,—
गौरीं ददन्नाकपृष्टं वैकुण्ठं रोहिणीं ददत्।
कन्यां ददद्वहालोकं रौरवन्तु रजखलाम्" — इति ।

गौर्ध्यादिशञ्दार्थी यमेन दशितः,—
"अष्टबर्षा भवेद् गौरी नववर्षा तु रोहिणो।
दशमे कन्यका प्रोक्ता अत फर्ध्व रजसला" ॥

# संवत्तोंऽपि,—

"अष्टवर्षा भवेद्गौरी नवमें लग्निका भवेत् ! दरामे कन्यका प्रोक्ता द्वादशे वृषली स्मृता" — इति ।

<sup>\*&#</sup>x27;संबचोऽपि' द्यादिः, 'इति' इत्यन्तः ग्रन्थःक्वचिन्त दृश्यते । संग्रहकारोपि इत्यादि कन्यका इत्यन्तं नास्ति मुतितिरिक्युस्तकेषु ।

मुख्यानुकल्पभेदेन दातृ-विशेषानाह नारदः,—

"पिता दद्यात् स्वयं कन्यां भ्राता वाऽनुमतः । पितुः । मातामहो मातुलश्च सकुल्यो वान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्त्तते । तस्यामप्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः । ॥

यदा तु नैव किश्चत् स्यात् कन्या राजानमाव्रजेत्''— इति । याज्ञबल्क्योऽपि,—

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनारो प्रकृतिस्थः परः परः। अप्रयच्छन् समाप्नोति भ्रूणहत्यामृतावृतौ॥ गम्यं त्वमावे दातृणां कन्या कूर्यात् स्वयंवरम्"— इति।

गम्यं गमनाहं सावण्यंदिगुणयुक्तमित्यथेः। तथाच नारदः, —
"सवर्णमनुरूपञ्च कुलशील-बल श्रुतेः।
सह धम्मंञ्चरेत् तेन पुत्रांञ्चोत्पादयेत्ततः"— इति।

सवर्णं वरं प्राप्य, — इत्यध्याहृत्य योजनीयम् । तन्नासित रजी-दर्शने द्रष्टव्यम् । दृष्टे तु रज़िस सत्सिप वित्रादिषु क्ञिचत्कालं पितुः शासनं परीक्ष्य तदुपेक्षणेन स्वयमेव वरं वर्थेत्। तदाह बौधायनः, —

"त्रोणि वर्षाण्यृतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम्। ततरचतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदर्श पतिम्। अविद्यमाने सदरौ गुणहोनमपि श्रयेत्"— इति।

<sup>\*</sup> वाञ्चमताः, — इति स॰ सो॰ शा॰ पुस्तकेषु पाठः।

<sup>ौ</sup> सजासयः, — इति पाठान्तरम् ।

मनुरपि,-

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्थ्य तुमतो सती । जद्धवं तु कालादेतस्माद्र विन्देत सद्द्यं पतिम् । अदीयमाना मतरिमधिगच्छेद्यदि स्वयम् । नैनः किञ्चदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति'' — इति ।

सा यं मर्तारमधिगच्छति, सोऽपि नैनोऽधिगच्छतीत्यर्थः। यतु

ऋतुत्रयमुपास्येव कन्या कुर्यात् स्वयंवरम्" – इति ।

तद्रगुणवद्धरलाभे सति द्रष्टव्यम्। ननु, ऋतुमत्यां कन्याशब्दः कथं प्रयुक्तः यतो यमेन 'दशवर्षा भवेत् कन्या'—इत्युक्तम्। न च दशमे वर्षे ऋतुः सम्भवति। नायं दोषः। गौध्यांदिशब्दवत् कन्या-शब्दस्यापि यमेन परिभाषितत्वात्। सा च परिभाषा, फलकथनादावुप युक्ता। तच्च पूर्वमेवोदाहृतं, 'कन्यां ददद्र ब्रह्मलोकम्,— इति। लोक-प्रसिद्धस्तु कन्याशब्दो विवाह-रहित स्त्रीमात्रमाच्छ्टे। एवञ्च सति, शास्त्रेषु वहवः कन्याशब्दा अनुगृहीता मवन्ति। तथाचानु-शस्तिकेऽष्टावक्रोपाख्याने वृद्धस्त्रियां प्रयुक्तः —

"कौमारं ब्रह्मचय्यं मे कन्येवास्मिन् न संशयः''— इति ।

शलयपर्वण्यपि वृद्धस्त्रियां नारदेन प्रयुक्तः,-

"असंस्कृतायाः कन्यायाः कृतो लोकास्तवानघ" — इति ।

जमा महेरवर संवादेऽपि, —

"ऋतुस्नाता तु या शुद्धा सा कन्येत्यभिधीयते" — इति ।

<sup>\*</sup> ब्रह्मचर्यं वा, — इति मु॰ पुस्तके ।

ननु, "असंस्कृतायाः"—इति वचने विवाह-रहिताया उत्तमलोकाभाव-उकः, सोऽनुपणन्नः, विवाह-रहितानामपि ब्रह्मवाहिनीनामुपनयना-ध्यायनादिभिः उत्तम-लोक-सम्भवात्। अतएव हारीतेनोक्तम्,— "द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च, तत्र ब्रह्मवादिनीना-मुपनयनम्ग्रीन्धनं वेदाध्ययन\* स्वगृहे भिक्षाच्य्यां' — इति । वधूनां तूपस्थिते विवाहे कथ्ऽचदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः,—इति । मैवम् । तस्य कल्पान्तर-विषयत्वात् । तथाच यमः, —

पुरा कल्पे कुमारीणां मौझोबन्धनिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रो-वचनं तथा ॥ पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनामध्यापयेत परः । स्वगृहे चैव कन्याया मैक्षचय्यां विधीयते । वज्जीयेदजिनं चोरं जटा-धारणमेव च" — इति ।

"अष्टवर्षा भवेद्रगौरो" — इत्यादिना विवाह-काल उक्तः । अथ विवाहभेदा उच्यन्ते । तत्र मनुः,—

"चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्। अष्टाविमान् समासेन स्त्री-विवाहान्निवोधत। ब्राह्मोदेवस्तशैवार्षः प्राजापत्यः तथाऽऽसुरः। गान्धवीराक्षसञ्चेव पैशाचश्चाष्टमोमतः" — इति।

एषां क्रमेण लक्षणमाह स एव,—
आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतशोलवते स्वयम् ।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मोधर्मः प्रकीचितः॥

<sup>\*</sup> वेदाध्यवन् , — इति त्रास्ति सः पुस्ते हे ।

यहां तु वितते सम्यगृत्विजे कर्मकुवंते ।

अलङ्कृत्य सुतादानं देवो धर्मः प्रचक्षते ॥

एकं गोमिथुनं देवो वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षोधर्मः स उच्यते ॥

सहोभी चरतां धर्ममिति वाचापुनुमाष्य तु ।

कन्याप्रदानमभ्यव्च्यं प्राजापत्यो विधिःस्मृतः ॥

हातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये च\*स्वशक्तिः ।

कन्या-प्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥

इच्छयापुन्योन्यःसंयोगः कन्यायाञ्च वरस्य च ।

गान्धवः स च विद्यो यो मैथुन्यः काम-सम्भवः ॥

हत्वा छित्वा च मित्वा च क्रोशन्तों स्दतीं वलात् । ।

प्रसह्य कन्योहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहोयत्रोयमच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः किथतोष्टमः' — इति ।

#### नारदीऽपि,—

"ब्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथा । परः । आर्षञ्जेवाथ देवञ्च सान्धर्वञ्चासुरस्तथा ॥ राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात् पैशाचञ्च। एमो मतः' - इति ।

<sup>\*</sup> कल्यायादयः — इति स॰ शा॰ युस्तकयोः । पाठा ।

रं गृहास्, - इति मु॰ पुस्तके पाठा ।

<sup>ौ</sup> तता, — इति स॰ बा॰ पुस्तकयोः पाठा ।

<sup>ा</sup> पैक्षाचक्रवाष्टमोधमः, — इति काः पुस्तके पाठः ।

वर्णानुपूर्व्यणविवाह-नियममाह मनुः,—

"षड़ानुपूर्व्याविप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् । विट्यूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्रधम्यान्नराक्षसान्"— इति ।

आदितः षड्विवाहा विप्रस्य धम्याः, आसुरादयश्चत्वारः पैशाचान्ताः धित्रयाणां धम्याः, राक्षसवर्जं त एव वैश्य-श्रुद्धयोरपि । एतेषां व्राह्मा-दीनां मध्ये प्रशस्तानाह सएव,—

"चतुरोवाह्यणस्याचान् प्रशस्तान् कवयो विदुः। राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं वैश्य-शूद्रयोः" — इति ॥

# स्मृत्यन्तरेऽपि,---

"चत्वारो व्राह्मणस्याचाः शस्ता गान्धर्व-राक्षसौ । राज्ञस्तथाऽऽसुरोवैश्ये बुद्रे चान्त्यसतु गहितः''— इति ।

गहितो न कस्यापि प्रशस्त इत्यर्थः । अन्यविवाहालाभे व्राह्माणा-दीनां भेराचमण्यनुजानाति संवर्तः,—

"सर्वोपायेरसाध्या स्यात् सुकन्या पुरुषस्य या । चौथ्येंणापि विवाहेन सा विवह्या रहः स्थिता"— इति ।

#### व्राह्मादीनां फलमाह मनुः, —

"दशपूर्वान् परान् वंश्यानात्मानं चैकविशकम्। वाह्यो-पुत्रः धुकृतकृत्मो चयत्येनसः पितृन्। देवोद्रा-जः सुतश्चेव सप्तसप्त परावरान्। आषोद्रा-जः सुतः श्लोस्त्रोन् षट् षट् कायोद्र-जः सुतः।

<sup>\*</sup> क्षत्रियादीनां, — इति मुः पुस्तके पाढः ।

ब्राह्मादिषु विवाहेषुचतुर्ध्वेवानुपूर्वशः । वह्मवर्च्चितः पुत्रा जायन्ते शिष्ट-संमताः ॥ रूपःसत्व-गुणोपेता धनवन्तो यशिखनः । पर्धाप्त-भोगा धनिष्ठाजीवन्ति च शतं समाः इतरेषु च शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुविवाहे च ब्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः"— इति ।

प्रशस्तेष्वपि चतुर्षं विवाहेषु पूर्वः पूर्वः प्रशस्ततरः । तत्र बौघायनः, —
"तेषाञचत्वारः पूर्वे ब्राह्मणस्य, तेष्विप पूर्वः श्रेयान् , इतरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्" — इति । नन्वासुरवदाषीऽपि पापीयान् , क्रयप्राप्तत्वाविशेषात् । अत्तप्व काश्यपः,—

''क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्न्यिमधीयते । न स दैवेन सापिण्ड्ये दासीं तां काश्यपोऽव्रवीत्" — इति

मनुरिप आर्षस्य क्रयक्रोतत्वादधर्मत्वमभिन्नेत्याह, —
"प्रज्वानान्तु त्रयोधमर्याः द्वावधमर्यौ समुताविह ।
पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्त्तव्यो कश्चन ?"—इति ।

ब्राह्मादीनामासुरान्तानां मध्ये व्रह्म-देव-प्रजापत्याः त्रयोधम्याः क्रयाभावात्। आर्षासुरौदावधम्यौ, क्रय-क्रीतत्वात्। तयोरप्या-सुरः पैशाचवदापद्यपि न कर्त्तव्यः। तन्तः। पञ्चानामिति वचनस्य

<sup>\*</sup> इतरे व्यवशिष्टेषु. — इति स॰ शा॰ पुस्तकयोः पाढ:।

<sup>ां</sup> दुर्विचाहेबु, - इति स॰ बा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>ाँ</sup> न सा दैवे च पित्र्ये च,— इति सु॰ पुरुतके पाठ:।

<sup>ैं</sup> कदाचन, -- इति सुः शुस्तके पाठ: 1

मतान्तरोपन्यास-परत्वात्। कुत एतत्। यतः स्वयमेवोत्तरत्र गोमियुनस्य श्रुकृत्वं मतान्तरत्वेनान्द्य निषेधति, —

"आर्षे गोमिथुनं शुलकं केचिदाहुमृषिव तत्। अल्पोवाऽपि महान् वापि विक्रयस्तावदेव सः"— इति।

गोमिधुनं शुल्कम्, — इति यत् केचिदाहुस्तनमृथैव, न हि तस्य शुल्कत्वं सम्भवति, तक्षक्षणामावात्। अनियत-परिमाणत्वं हि शुल्क-लक्षणं, क्रये तद्वर्शनात्। क्रयसाधनं हि मूल्यं देश-कालाय-पेक्षया अल्पं वा महद्वा मवति। प्रकृते तु परिमाणं नियतं, यतः आर्षस्तावतेव गोमिधुनेनैव सम्पद्यते न त्वन्यशा। अतः क्रयः क्रोत-त्वामावाद्यस्यं एवाषः। अतएव देवलः, —

"पूर्वे विवाह।श्चत्वारो धर्म्यास्तोय-प्रदानिकाः। अशुल्का ब्राह्मणार्हाश्च तारयन्ति कुलद्वयम्" – इति।

न च, गन्धवंदि-विवाहेषु सप्तपदाभिक्रमणाद्यामावात् पतित्वभार्या-त्वामावः, — इति शङ्कनीयम् । स्वीकारात् प्राक्तदमावेऽपि पश्चात्तत्सद्भावात् । तदाह देवलः, —

'गान्धर्वादि विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । कत्तंव्यश्च त्रिभिवंगेः समर्थेनाग्निसक्षिकम्' — इति ।

गृह्यपरिशिष्टेऽपि.—

''गान्धवां सुरपेशाचा विवाहा राक्षसञ्च यः । पूर्व परिक्रमञ्चेषा । पञ्चाद्धीभो विधीयते'' — इति ।

<sup>\*</sup> राक्षसाध्य ये,— इति स॰ बा॰ पुस्तकयोः पाठः।

<sup>ां</sup> पश्चिमस्तेषां, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

होमाकरणे तु ना भार्यात्वम् । अतएव विशष्ठबौधायनौ, — ''वलादपहता कन्या मन्त्रेर्यदि न संस्कृता । अन्यस्मै विधिवद्रदेया यथा कन्या तथैव सा'' — इति ।

तस्माद् गन्धर्वादिष्विप सप्तपद्यभिक्रमणसम्भवादिस्त भार्यात्वम् । ब्राह्मचादिषु विवाहेषु यद्दानमुक्तं तत्सकृदेव । तथा च याज्ञवल्कयः,—

"सकृत् प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डमाक्"- इति ।

मुनुरपि, -

''सकृदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते । सकृद।ह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत् सकृत् '— इति ।

एतचादुण्टवराभिप्रायम् । यदाह नारदः, —

"दत्वा कान्ताय यः कन्यां वराय न ददाति ताम् । अदुष्टरचेद्र वरो राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चौरवत्"— इति ।

किमयमुत्सर्गः ? नेत्याह याज्ञवल्क्यः,—

"दत्तामपि हरेत् पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्धर आव्रजेत्" — इति ।

एतद्वाग्दानाभिप्रायम् । यस्मै वाचा दत्ता, ततोऽन्यश्चेत् प्रशस्त-तरो लभ्यते, ततस्तस्मै देया, न तु दुष्टाय पूर्वस्मै । तथा च गौतमः,— "प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्" — इति । वर-दोषास्तु कात्यायनेनोक्ताः, —

"उन्मत्ताः पतितः कृष्ठी तथा षण्डः सगोत्रजः। चक्षः श्रोत्र-विहोनरच तथाऽपस्मारः दूषितः॥ वर-दोषास्तर्थवेते कन्या-दोषाः प्रकीतिताः" – इति। यस्तु जदायाः पुनरुद्रवाहो यमःशातातपाभ्यां दिशितः, —

"वरवचेत्कृलःशीलाभ्यां न युज्येत कथ्यञ्चन ।

न मन्त्राः कारणं तत्र नच कन्याऽनृतं भवेत्\* ।

समाच्छिद्य तु तां कन्यां वलादक्षतयोनिकाम् ।

पुनर्गुणवते दद्यादिति शातातपोऽत्रवीत्" — इति ।

"हीनस्य कुलःशीलाभ्यां हरन् कन्यां न दोषभाक् ।

न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्याऽनृतं भवेत्" — इति ।

# कात्यायनोऽपि, -

"स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्रीवएव वा । विकर्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयऽपि वा ॥ जढ़ापि देया सान्यस्मै स-प्रावरण मूषणा" – इति ।

### मनुर्ि, -

"नव्टे मृते प्रव्रजिते क्लोवे च पतिते तथा । प्रज्ञस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधोयते" — इति ।

सोऽयं पुनरुद्धाहो युगान्तरविषय। तथा चादिपुराणम्,—

"दत्तायाः पुनरुद्धाहं ज्येष्ठांशं गोवधं तथा।

कलो पञ्च न कुर्वीत भ्रातृजायां । कमण्डलुम्''—इति ।

यस्तु कन्यादोषमनभिज्ञाय प्रयच्छति, स राज्ञा दण्डियतव्यः, नारदः,—

"अनास्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्' — इति ।

<sup>\*,</sup>नास्तीदमद् सु॰ पुस्तके । i इपि बा,------ सु॰ पुस्तके पाठः ।

कन्यादोषास्तु नारदेन दशिताः,—

"दीर्घ-कुत्सित-रोगार्ता व्यङ्गा संस्पृष्ट मैथुना ।

हष्टान्यगताभावा च कन्या दोषाः प्रकीतिताः"— इति ।

न केवलं दोषमनाश्व्याय ददतो दण्डः, अपि तु सापि परित्याज्ये-त्याह मनुः,—

"विधिवत् परिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगर्हताम् । व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदाना चोपपादिताम्"— इति ।

#### नारदोऽपि, —

"नादुष्टां दूंषयेत् कन्यां नादुष्टं दूषयेद्वरम् । दोषे सति न दोषः स्यादन्योन्यं त्यजतोर्द्योः"— इति । एतत् सम्नपद्यभिक्रमणादवींग्वेदितव्यम् । तत्रीव भार्यात्वस्योत्पत्तीः ।

#### अतएव मनुः,--

''पाणिग्रहण-मन्त्रेस्तु नियतं दार लक्षणम्। तेषां निव्ठा तु विक्षेया विद्वद्धिः सप्तमे पदे''— इति।

#### यमोऽपि,—

"नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरिष्यते । पाणिग्रहण-संस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे"— इति ।

याणिग्रहण-संस्कारात् पूर्वं परिणेतुर्मर्णेऽपि न कन्यात्वं होयते । तथा च वशिष्ठः, —

"अद्ग्रिभवांचा च दत्तायां भ्रियते वा वरो यदि । न च मन्त्रोपनीता स्यात् कुमारो पितुरेव सा" — इति ।

<sup>\*</sup> अयञ्चोद्ध। होयुगाम्तरविषयः, — इत्यिषकः प्राठ · · पुस्तके इत्यते।

वरणानन्तरं देशन्तरगमने विशेषमाह कात्यायनः,— "वरियत्वा तु यः किश्चत् प्रणश्येत् पुरुषो यदा । तदा समांस्त्रीनतीत्व कन्यान्यं वरियद्वरम्"— इति ।

नारदोऽपि,—

"प्रतिगृह्य तु यः कन्यां वरोदेशान्तरं व्रजेत् । संवत्सरमतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्धरम्"— इति । शुल्कं दत्त्वा यदि वरो ब्रियते, तदा किंकत्तं यमित्यत आह नारदः,—

"कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियते यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुभन्यते"— इति।

देशान्तरगमने तु विशंषः कात्यायनेनोक्तः,—

"प्रदाय शुलकं गच्छेद्र यः कन्यायाः स्त्रोधनं तथा ।
धार्या सा वर्षमेकन्तु देयान्यसमै विधानतः"— इ ति ।

एवड व वाग्दानादारभ्य सप्तमाचिमक्रमणात् प्राग्दोष दर्शने मरणादी वा कन्यामन्यसमे दद्यादित्युक्तं मवति । अतएव कात्यायनः,—

"अनेकेश्यो हि दत्तायामनुदायानतु तत्र वै । परागमञ्च सर्वेषां लभेत तदिमानतु ताम् । अथागच्छेत वोदायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्"— इति ।

अनुदायां यसमे पूर्वं प्रतिश्रुता स एवं कन्यां लमते । अन्येनोदाः यान्तु स्वदत्तं शुल्कमात्रं हरेत्, न कन्यामित्यर्थः । 'लक्षण्यां स्त्रियमुद्रहेत्'—इति यदुक्तं, तत्रोद्रहेनीया कन्या द्विविधाः, सवर्णां चःसवर्णां च, तयोराद्याः प्रशस्ता । तदाहं मनुः,—

"सवर्णाग्रे दिजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः"—इति । अग्रे स्नातकस्य प्रथमविवाहे, दारकर्माण अग्निदोत्रादौ धर्में, संवर्णा, बरेण समानो वर्णोब्राह्मणादिर्यस्याः, सा ; यथा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी क्षत्रियस्य कत्रिया वैश्यस्य वैश्या, प्रशस्ता। धर्मार्थमादौ सवर्णा-मूदा पश्चाद्रिरंसवश्चेत्तदा तेषामवराः होनवर्णाः इमाः क्षत्रियाद्याः क्रमेण भार्याः स्मृताः। तथा च याञ्चवल्वयः,—

"तिस्रो वर्णानुपूर्वेण हो तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मण-बत्रिय-विशां भार्या स्वा श्रुद्रजन्मनः"—इति ।

मनुरपि, --

"ब्देव मार्था ब्दर्ध्य सा च स्वा च विश्वस्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञः स्युस्ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः" – इति ।

नारोदोऽपि, —

"ब्राह्मणस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस्र एव तु । युद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्त्रयः ॥ दे भायें क्षत्रियस्यान्ये वैश्यस्योका प्रकीतिता । वैश्याया दौ पतो क्षे यावेकोऽन्यः क्षत्रिया-पतिः"— इति ।

विसष्ठ-पारस्कराविष, — तिस्रो ब्राह्मणस्य वर्णानुपूर्व्येण द्वे राजन्य-स्येका बेध्यस्य सर्वेषां वाशूद्रशण, मेके मन्त्रवर्जम्" — इति । पैठीनसिः, — "अलाभे कन्यायाः स्नातकव्रत्रं चरेदिष वा क्षत्रियायां पुत्रमुत्पादयीत श्रृद्रायां वेत्येके" — इति । विष्णुरिष, —

"दिजस्य भार्या शुद्रा तु धर्मार्थं न भवेत् क्वचित्। रत्यर्थमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीतिता" – इति ।

<sup>ै</sup> थर्मे, - इति नास्ति मु० पुस्तके।

एवं तावदेतेषां मतेन दिजानामापदि यूदा-संग्रहणं रितमात्र-फलमिप दोषमांद्यादनुज्ञातम् । इदानीमपरेषां मतेन व्राह्मण क्षत्रिययोः तावच्छूदा वर्जनमैव युक्ततरं नोदाहः,— इत्युच्यते । तत्र मनुः,—

"न व्राह्मण-क्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः।
कस्मिरिष्ठदपि वृत्तान्ते श्रूदा मार्यापदिश्यते ॥
होनजाति स्त्रियं मोहादुद्दहन्ती द्विजातयः।
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि वृद्रवत् ॥
श्रूद्रावेदी पतत्यत्रे स्तश्य-तनयस्य च।
श्रीनकस्य सुतोत्यस्या तदपत्यतया भृगोः॥
श्रूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्।
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव होयते ॥
वृषत्री फेन-पोतस्य निश्वासोपहतस्य च।
तस्याञ्चेव प्रसृतस्य निष्कृतिनं विधोयते ॥
—इति।

# आश्वमेधिकेऽपि,—

"शूद्रा-योनी पतदीजं हाहाशब्दं दिजन्मनः। कृत्वा पुरोषगर्तेषु पतितोऽस्मीति दुःखितः। मामधःपातयन्नेष पापात्मा काममोहितः। अधोगति व्रजेत् क्षिप्रमिति शप्त्व। पतेत् तु तत्\* — इति।

ननु, 'ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः'— इति मनुना श्रूद्रा-विवाहो वित्रस्याभ्यनुज्ञातः । पुनश्च तेनैव 'न द्राह्यण-क्षत्रिययोः' — इति स निषिद्धः । अतो व्याहतः, — इति बेन्मैवम् । मतमेदेन युगमेदेन वा व्यवस्थोपन्तः । अतएव याज्ञवल्क्येन मतभेदः

<sup>\*</sup> पतेत् भ वम् ,— इति मु॰ पुस्तके पाठः।

स्पव्टीकृतः,—

"यदुच्यते दिजातीनां बूदाद्ध दारोपसंग्रहः । न तन्मम मतं यसमात् तत्रायं जायते स्वयम् ॥"— इति ।

आनुशासनिकेऽपि,---

"अपत्यजनम् खुद्रायां न प्रशंसन्ति साधवः । रत्यर्थमपि खूद्रा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः" — इति ।

युगमेदेन व्यवस्था च समृत्यन्तरे स्वष्टीकृता, — "असवर्णासु कन्यासु विवाहरच दिजातिमि;"— इत्यादिम नुक्रम्य —

"कलौ युगेत्विमान् धर्मान् वज्यानाहुर्मनीषिणः" — इत्युप-संहारात्\* । विवाह-विधिसतु मनुनामिहितः,—

"पाणिग्रहण-संस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । असवर्णास्वयं इते यो विधिरुद्धाहकर्मणि । शरः बित्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । वासोदशा शूद्रया तु वर्णोत्कृष्टस्य वेदने"— इति ।

शङ्कलिखिताविप, — "इषुं गृह्णाति राजन्या प्रतोदं वैश्या दशान्तरं शूदा, ब्राह्मणस्तु सवर्णायाः पाणि गृह्णोयात्। पैठीनसिः, —

"साजुष्ठं व्राह्मगः पाणि गृद्धोयात् क्षत्रियः शरम् । वैश्यानाश्च प्रतोदन्तु गूदावस्त्रदशामिति \*\*"— इति ।

<sup>\*</sup> सा च ज्यवस्था ढव्होपपत्तिमिक्का असर्वणाशीचिवनानास्,— इत्याधिकः पाठः सु० पुस्तकः। । किल्लानाः ।

<sup>\*\*</sup> साङ्ग व्हं त्राह्मण्याः पाणि गृह्णीयात् अन्नियोयाः बारं प्रोतदं वैदयायाः श्रह्मायाव स्वद्यमिति, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

परिक्रमो व्राह्मणस्योक्तोराजन्यवैदययोराचार्य्यपरिक्रमः, i - इति। कृतोद्वाहस्योपगम-नियममाह मनुः, --

"ऋतुकालामिगामी स्यात् स्व-दार-निरतः सदा । पर्ववर्जं ब्रजेच्चेनां तद्भतोरतिकाम्यया" — इति ।

रजोदर्शन-प्रमृति षोज्ञाहोरात्रात्मकः कालो गर्भग्रहण-समर्थ-ऋतुः। तस्मिन्नृतावपत्यार्थो सदा स्त्रियमुपगच्छेत्। तन्नाभिगमनं स्वदारेष्वेव। ऋताविष पर्वतिथि वर्जयेत्। अनृताविष तथास्त्रिया प्राथितो विनाऽप्यपत्योद्देशन्तामभिगच्छेत्। यथानिदृष्टमृतुं याज्ञ-वलक्यो दर्शयति, —

"षोज्ञतं निशाः स्त्रीणां तस्मिन् युग्भासु संविशेत्। ब्रह्मच स्योव पर्वाण्याद्याश्चतस्य वर्जयेत्" — इति।

तस्मिन्नृतौ पर्वाण्याद्याश्चतस्रो रात्रीर्वर्जीयत्वा युग्मासु समासु षठी प्रभृतिषु गच्छेत् पुत्रार्थम् । अयुग्मासु स्त्रो-जन्म-भयादगमनं, न तृ प्रतिषधात् । युग्मास्विप रात्रिष्वेवोपगमनं, नाहिनि, दिवा कामस्य निषद्धत्वात् । तथाचाथवणी श्रुतिः । प्राणंवा एते प्रस्कन्दयन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते व्रह्मचर्य्यमेव तद यद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते"— इति शङ्किसिताविप, — "नात्वं वे दिवा मेशुनं व्रजेत्" — इति । "ऋतुकालाभिगामी स्यःत्" — इत्यत्र नियमः द्वयं वेदितव्यम् ; ऋतौ गच्छेदेव न तु वर्जयेत्, — इत्येको नियमः, ऋतावेव गच्छेन्नानृतौ, — इत्यरः । अत्यव देवलः, —

"स्वयं दारानृतुस्नातान् स्वस्थवनेन्नोपगच्छति। भ्रूणहत्यामवाप्नोति गर्भं प्राप्तं विनाशयेत्" — इति। बौधायनोऽपि. —

"त्रीणि वर्षाण्युतुमतीं यो मार्ग्यां नोपगच्छति । स तुल्यं भ्रूणहत्याया दोषम्च्छत्यसंशयम् । ऋतौ नोपेति यो भार्ग्यामनृतौ यश्च गच्छति । तुल्यमाहुस्तयोः पापमयोनौ यश्च सिञ्चति" — इति ।

पर्ववर्जिमित्यनेन निषिद्ध-तिथि-नक्षत्रान्युपलक्ष्यन्ते। निषिद्धपर्व त्वमावास्या पौर्णमासी च तत्र स्त्रीगमनं श्रुत्या निषिद्धम्। — नामा-वास्यायाठच पौर्नमास्याठच स्त्रियमुपेयाद् यद्युपेयात्रिरिन्द्रियः स्यात्" — इति। अन्यारच निषिद्ध-तिथयोऽष्टम्यादयः। तत्र मनुः, —

अमावास्याऽष्टमी चैव पौर्णमासी चतुर्द शो।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको दिजः" — इति।

अमावास्यादयो यास्तिथयः, तासु स्त्रीसङ्गत्यागेनेत्यध्याहृत्य
योजनीयम्। ऋतुकालेऽपि दिनषट्कं वर्ज्यमिति स एवाह्, —

तासामाद्यारचतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः" — इति।

निषिद्धनकत्रं याज्ञवलक्यो दर्शयति, —

एवं ग्रन्धत्स्त्रयं क्षामां मधां मूल्डच वर्जयेत्" — इति । क्षामां लघ्वाहारादिना कृशामित्यर्थः । अतएव वृहस्यतिरिप स्त्रीपुंसी-राहार-विशेषं सनिमित्तमाह, —

"स्त्रियाः शुक्रेऽधिके स्त्री स्यात् पुमान् पुंसोऽधिके मवेत्। तस्मात् शुक्रविवृद्धवर्धं स्निग्धं हुद्युरुच भक्षयेत्\*। लघ्वाहारां स्त्रियं कुर्यादेवं सञ्जनयेत् सुतम्" — इति।

हिनाधमन्तन्त्र भक्षयेत् , — इति सु॰ पुस्तके पाटः ।

मनुरपि, -

"पुमान् पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री मवत्यधिके स्त्रियाः। समेऽपुमान् पुंस्त्रियोर्वा क्षीणेऽल्पे च i विपर्ययः"—इति।

अपुमानिति छेदः । संक्रान्तिरं च पठ त्रपर्वान्तःपातित्वाद्वर्जनीया । तदुक्तं विष्णुपुराणे, —

"चतुर्द्ध श्यष्टमोचैव अमावास्या च पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र, रविसंक्रान्तिरैव च ॥ तेल-स्त्री-मासं-योगी च पर्वष्वेतेषु वै पुमान् । विष्मूत्रमोजनं नाम प्रयाति नरकं नृत" — इति ।

देशाश्च वज्यस्तित्रंव दिशताः,—

''चैत्य-चत्वर-सीधेषु नचेव च चतुष्यथे। नैव रमशानोषवनसलिलेषु महोपते॥ गच्छेद्रचवायं मतिमान्मूत्रीचार-प्रपोख्तिः" — इति।

स्वदारनिरतः, इत्यनेन मनसाऽपि परदारगमनं निषद्धतया विवक्षितम्। एतदपि तत्रेव दशितम्, —

"परदारान्न गुच्छेन्तु मनसाऽपि कथञ्चन । पर-दार-रितः पुंसामुभयत्रापि भीतिदा ॥ इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमतसु व्रजेद्धुधः" — इति ।

र्ग क्षीणत्त्रे च, — इति सु: पुस्तके पाठः ।

ों स्त्री तें क मांस संयोगी, — इत्यन्यत्र पाठः ॥

अन्यदिप वज्जर्यं तत्रीव दिशंतम्. —

"न स्नातां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजखलाम् । नानिष्टां न प्रकृपितां नाप्रशस्तां न रोगिणोम् ॥ नादक्षिणां नान्यकामां नाकामं नान्ययोषितम् । श्रुतक्षामां नातिभुकां वा स्वयं चैतेर्गुणेर्युतः ॥ स्नातः स्रगान्धधृक् प्रोतो व्यावायं पुरुषो व्रजेत्" — इति ।

तदव्रतः, — इत्यनेन श्रौतं वरं स्मारयति । तथा च श्रुतिः ।
"स स्त्रीषंसादमुपासीददस्ये ब्रह्महत्याये तृतीयं प्रतिगृह्णीतेति,
ताअबुवन् वरं वृणावहा \* ऋत्वियात् प्रजां विन्दामहै काममाविजनितेः
सम्भवामहै तस्मादृत्वियाः स्त्रियः प्रजां विन्दन्ते काममाविजनितेः
सम्भवन्ति वरे । वृतं ह्यासां तृतीयं ब्रह्महत्याये प्रत्यगृहृत् सा मलवद्रः
वासामवत्" — इति ।

अयमर्थः। इन्द्रः किल विश्वरूपनाम्नः पुरोहितस्य वधात् वह्याहत्यान्
मुपागतामञ्जलिना स्वीकृत्य संवत्सरं धृत्वा लोकापवादाद्वीतस्तां त्रेधा
विमज्य प्रथमभागं पृथिव्ये द्वितीयभागं वनष्पतिभ्यो वरपूर्वक दत्वा
मुतीयभागमादाय स्त्रोसमूहमुपागमत् ताश्च वरमयाचन्त, ऋतुकालगमनात् प्रजां लभेमहि आप्रसवमनृताविष यथेच्छं सम्भवामेति वर्शः
लब्ध्वा नृतीयभागं प्रत्यगृह्वन् । स च भागो रजोरूपेण परिणतः,
ततः प्रभृति मासि मासि योषिन्मलबद्वासा सम्पन्नेति।
याज्ञवल्क्योऽिष, —

यशाकामी मवेद्वाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । स्वद्वार-निरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्यायतः स्मृतःः" — इति ।

<sup>\*</sup> बृजीमहा, — इति मु॰ पुस्तके पाठः। र्ग बाचै, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

वृहस्पतिरपि, —

"ऋतुकालाभिगमनं पुसा कार्थ्यं प्रयत्नतः। सदैव वा पर्ववज्जं स्त्रीणामभिमतं हि तत्" — इति।

ऋतुकालानिगमनित्यत्र केचिदेवमाचक्षते, अजात-पुत्रस्यैवैष नियमो न तु जात-पुत्रस्य, — इति । उपषादयन्ति च । तत्र कूर्म-पुराणे, —

"ऋतुकालामिपामी स्याद यावत् पुत्रोऽभिजायते" — इति ।

ऋणापाकरणार्थं हि पुत्रोत्पादनम्। तथा च श्रृतिः। ज।यमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवान् जावते वह्मचर्थेण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया वितुभ्य एष वा अनुणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारिवासी" — इति। मन्त्त्रवर्णोऽपि, —

"ऋणमस्मिन् सन्नयति ह्यमृतत्वञ्च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्ञोवतो मुखम्" — इति ।

तदेतहणापाकरणमेकपुत्रोत्पोदनेन सम्पद्यते, तावतापि पुत्रित्व-सिद्धेः । तथाच मनुः, —

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानबः । पितृगामनृणश्चेव स तस्मात् सर्वमहिति ॥ यस्मिननृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्रुते । स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः" — इति ॥

ननु, वहपुत्रत्वमपि कचित् श्रुयते, — "इमां त्विमन्त्त्रमीदः सुपुत्रां सुमगां कृणु । दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशंकृषि" — इति । "रियं च पुत्रीरचादात्" — इति च ।

सत्यम । नायं विधिः, किन्तु वह्नपत्य प्रशंसा । तस्मादजात-पुत्रस्यैवायं ऋतुगमन-नियमः, इति !

तदपरे न क्षमन्ते। यद्यषि पुत्रित्वमानृण्यं चैकेनैव पुत्रेण सम्पद्यते, तथाप्यस्ति वहुपुत्रत्वविधिः। "एतम् एवाहमभ्यगाशिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच, रश्मीस्त्व पर्या-वर्त्याद्वहवोवे ते मविष्यन्ति" — इति छन्दोगेराम्नानात्। तस्य चायमर्थः। कौषीतिकर्नाम मुनिः स्वयमादित्यमण्डलमेवोपासीन-उद्गानं कृत्वा तत् फलत्वेन पुत्रमेकं प्रयिलभ्य तमुवाच, अहमेत-भिकमेवादित्यं ध्यायन् गानमकार्षं, तस्माद्दोषान्मम त्वमेक एव पुत्रोऽसि एकपुत्रत्वं च न प्रशस्तम्, अतस्त्वं वहुपुत्रताये रश्मीन् बद्धनुपास्तिवेलायामावस्योतः। महामारतेऽपि, —

"अपत्यन्तु मनैवैकं कुले महित भारत ।
अपुत्रञ्चेकपुत्रत्विमत्याहुर्घर्मवादिनः ॥
चक्षुरेकञ्च पुत्रश्च अस्ति नास्तीति मारत ।
चक्षुनीशे तनोनिशः पुत्रनाशे कुलक्षयः ॥
अनित्यताञ्च मत्यानां मत्वा शोचामि पुत्रक ।
सन्तानस्याविनाशन्तु कामये मद्रमस्तु ते" — इति ।

नन्, ज्येष्टेनैव पुत्रेणानृण्य-सिद्धे निर्धकं पुत्रान्तरोत्पादनम्। तन्न, सर्वेपां पुत्राणामानृण्य-हेतुत्वात्। न हि पुत्र-जननमात्रेण पितुरानृण्यं, किन्तिहं, सम्यगनुशिष्टेन पुत्रेण शास्त्रीयेषु कर्म-खनुष्ठितेषु परचादानृण्यं सम्यद्यते। अतप्व वाजसनियिब्राह्मणे पुत्रानुशासनविधिः समाम्नातः। "तस्मात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहु स्तस्मादेनमनुशासित यदनेन किडिचदक्षण्या कृतं भवति तस्मादेन-मेनसः सर्वस्मात् पुत्रो मोचयित तस्मात् पुत्रो नाम पुत्रेनेवास्मिलोके प्रतितिष्ठित" — इति।

अस्यायमर्थः । अस्ति किञ्चित् संप्रतिपत्तिनामकं कर्म । यदा पितुर्मरणावसरो भवति । तदा पुत्रमाह्य वेदाध्ययने यज्ञ लोकिक व्यापारे च यद्यत्कत्तंव्यजातं तस्य सर्वस्य पुत्रे सम्प्रदानं कर्त्तव्यम् । सेयं सम्प्रतिपत्तिः । तस्यां च सम्प्रतिपत्ती यस्मादनुशिष्ट एव पुत्रोऽधिकारी, तस्मादनुशिष्ट पुत्रे परलोकहितमाद्वः शास्त्रज्ञाः । अतप्व पुत्रानुशासनं कुर्युः पितरः । स चानुशिष्टः पुत्रो यत्किञ्चित् सपित्रा शास्त्रीयं कम्मं अद्यण्या वक्रत्वेन शास्त्र वैपरी-त्येन कृतं मवति । तस्मात् सर्वस्मात् पापादेनं स्विपतरं स्वयं शास्त्रीयं कर्म सम्यगनुतिष्ठनमोचयति । तस्मात् पुत्राम्नो नरकात् त्रायते, — इति व्युत्पत्या पुत्रो नाम । स च पिता स्वयं मृतः पुत्रशरीरेणै-वास्मिन् लोके यथाशास्त्रं कर्म कुर्वन्ननुतिष्ठित, — इति ।

एवं सित बद्धनां मध्ये यथावदनुशासनं प्रज्ञा-मांद्यादि-प्रतिबन्ध-वाहुल्य त् कस्यचिदेव सम्पद्यते । अनुशिष्टेष्विप वहुषु यथावदनुष्ठानं कस्यचिदेव । अतो उयेष्ठः कनिष्ठो हा यस्तदृशः, स एवानृण्यहेतुः । अतएव पुराणेऽभिहितम्, —

"एष्टव्या वहवः पुत्राः यद्ये के ऽपि गयां त्रजेत्" — इति ।

''दशास्यां पुत्रानाधेहि" — इत्यादिमन्त्राश्चैवं सति वहुपुत्रस्वविधिः मुपोद्रलयन्ति । यत्तु, कामजानितरानित्युदाहृतं, तदननुशिष्ट-विषयम् । तस्मात्, जात-पुत्रोऽप्युतावुपेयादेव ।

बहूनां पत्नीनामृतु-यौगपद्ये क्रममाह देवलः, —

"योगपद्ये तु तीर्थानां विप्रादिक्रमशाव्रजेत्। रक्षणार्थमपुत्रां वा ग्रहणक्रमशोऽपि व।" — इति।

तीर्धमृतुः। तद्योगपद्ये सत्यसवर्णासु वर्णक्रमेण, सवर्णासु विवाहः क्रमेण गच्छेत्। यदा तु काचिदपुत्रा, पुत्रवत्य इतराः, तदा अपुत्रां

अग्रतो गच्छेत्। ऋताविप जातिभेदेनोपगमन-काल-सङ्घोचमाह देवलः, —

"व्राह्मण्यां द दशाहं स्याद दोक्तमृतुधारणम् । दशाष्टी षट् च शेषाणां विधीयन्ते पुर्वशः" — इति ।

प्रज्वम-दिवसमारभय द्वारशाहादिसख्याऽवगन्तव्या । चतुर्थे तु दिवसे गमनं वैकल्पकं, विहित प्रतिषिद्धत्वात् । तथाच हारोतो-विद्याति, — "चतुर्थेऽहिन स्नातायां युगमासु वा गर्माधानम्" — इति । व्यासो निषेधति, —

"वतुर्थे सा न गम्याऽह्यि गताऽल्यायुः प्रस्यते" — इति ।

व्यवस्थित-विकल्पञ्च।यमुदितानुदितहोभवत् । रजसो निबृती चतुर्था विधिः, तदनुबृती प्रतिषेतः। तथा च मनुः, —

"रजस्युपरते साध्वो स्नानेन स्त्री रजखला" — इति ।

साध्वो गर्माधानादि-विहित-कर्मयोग्येत्यर्थः। दिन-विशेषेगोपगमने फल-विशेषोऽभिहितो लिङ्गपुराणे, —

"चतुर्थे सा न गम्याऽहि गताल्पायुः प्रस्यते । विद्याःहीनं व्रतम्रब्टं पतितं पारदारिकम् ॥ दारिद्रचाणैव-भग्नञ्च तनयं सा प्रस्यते । कन्याथिनेव गन्तव्या पञ्चभ्यां विधिवत् पुनः ॥ षष्ट्यां गम्या महाभाग, सत्पुत्र\*—जननी भवेत् । सप्तम्यां चैव कन्याधी गच्छत् सैव प्रस्यते ।

<sup>\*</sup> सपुत्र, — इति सु॰ गुस्तके पाठः ।

अष्टम्यां सर्व-सम्पन्नं तनयं सम्प्रसूयते ।
नवभ्यां दारिकार्थं स्य'द्रदशम्यां पण्डितं तथा ।
एकादश्यां तथा नारीं जनयत्येव पूर्ववत् ॥
दादश्यां धर्मतत्त्वज्ञं श्रौत-स्मार्च-प्रवर्तं कम् ।
त्रयोदश्यां तथा नारीं वर्ण-सण्डर-कारिणीम् ।
जनयत्यण्या, तस्मान्न गच्छत् सर्वयत्नतः ।
चतुर्दश्यां यदा गच्छेत् सुपुत्र-जननो भवेत् ।
पञ्चदश्याञ्च धर्मज्ञां चिल्रेश्यां ज्ञान्यारगम् ॥" — इति ।

ऋतु ज्ञानिमगमने यो दोषोऽभिहितः, तस्यापवादमाह व्यासः, —

"ठयाधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पर्वसु । ऋतुकालेऽपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रमुच्यते । वृद्धो वन्ध्यामबृतः उच मृतापत्यामपुष्पिताम् । कन्याऽच बहुपुत्रः उच वर्जयनमुच्यते भयात् ॥" — इति ।

भूण हत्या भूण-हननम्। उक्तरीत्या यस्यां बृद्धत्वादि-दोष-रहितायामृतुकालोपगमनमवश्यंभावि, यस्याञ्च बृद्धादौ नावश्यंभावि, सा सर्वापि सम्यक् पालनीया। तथा च मनुः, —

"वितृमिर्श्रातृभिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा। पूज्याः मूषयितव्याश्च बहुकल्याणमोप्सुभिः॥ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ शोचन्ति जामयो यत्र (१) विनश्यत्याशु तत् कुलम् ।
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धंते तद्धि सर्वदा ॥
जामयोयानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्या-हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥
तस्मादेताः सदाम्यच्या भूषण।च्छादनादिभिः ।
भूतिकामैनंरे नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ।
सन्तुष्टो भायंया मर्ना भर्ता भायां तथेव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥" — इति ।

पूज्यत्वञ्चावृता-व्यतिरिक्तासु द्रष्टव्यम् । अवृतायास्तु प्राणधारण-मात्र-मोजनम् । तथा च याज्ञवल्बचः, —

"ह्ताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिमृतामधः शय्यां वासयेद्वयमिचारिणीम्" — इति ।

यथा विन्ना साध्वो भर्तव्या, तथैवाधिविन्नाऽपि (२)। तदाह स एव,— "अधिविन्नाऽपि भर्त्तव्या, महदेनोऽन्यथा भवेत्" — इति ।

अधिवेदनं मार्ग्यान्तर-परिग्रहः। अधिवेदन-निमित्तान्यपि स एवाह, — "सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याऽर्धचन्यप्रियम्बदा। स्त्री- प्रसूरचाधिवेचव्या पुरुष-द्वोषिणी तथा" — इति।

<sup>(</sup>१) ज्ञामयोभ्रातृभाषां इति केचेत्। भगिन्य इति केचित् वस्तुतस्तु ''ज्ञामि ठवस्रकुछित्रयोः'' — इत्यमरोक्तं ग्रह्मामः। \* भूषणाच्छादनाशनैः, — इति सु० पुस्तके पाठः। ौ सत्कारेणोर्सवेन च, — इति स० पुस्तके पाठः।

<sup>(</sup>२) एकस्वां स्त्रिकां विद्यमानायाम परस्त्री परिष्रहे कृते पूर्वा स्त्री अधिविन्नेत्युच्यते ।

सुरापी मद्यपीत्यर्थः। सुरापाने तु नाधिवेदेनमात्रमः अपि तु त्याग एव। "तथा महति पातके" — इति त्यागहेतुत्वेनाभि-धानात् (१)।

"पतत्यद्व" शरीरस्य यस्य मध्यां सुरां पिवेन्" — इति वचना ह्व । अतएव मनुः, —

"मद्यपारुसाधु-वृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्। व्याधिता चाधिवेचव्या हिस्नार्ष्टनी च सर्वदा" — इति ।

व्याधिना दीर्घरोगिणी। ब्रह्मपुराणेऽपि, —

"धर्मा-विघ्न-करीं मार्ट्यामसतोञ्चा तरो विणीम् । त्यजेद्धर्मस्य रक्षार्थं, तथैवा नियवादिनीम् । न त्यजेदिधिविन्देत न तु भोगं परित्यजेत्" २) — इति ।

<sup>(</sup>१) छरामधर्योमंद्रस्तु. ''पानसं द्राक्ष माधूकं खाज्जूरं तालमैक्ष्वम । मध्यीकं टाङ्कमाध्योकं मैरेयं नारिकेलजम । समानाि विजानीयात् मधानेकादशैव तु । द्वाद्यन्तु छरामधं सर्वेषामधमं स्पृतम्"— इत्युक्तिदिशाऽवसेयः । छरा तु पैच्छये व सुख्या । ''छरा तु पैच्छीसुक्योक्ता च त्रस्यास्त्रिकतरे समें" — इतिस्मरणात । पैच्छीपानघ्व त्रमाणामेव द्विजात्रोनां महापात्तकम् । "छराचे मल्यन्नानां पादमा च मल्रमुच्वते । तस्माद्रमाद्यासणराजन्थौवैश्यवच व छरां पिवेत्"— इति वचनात् । गौड़ी-माध्य्योरपि छरास्यं गौणं, तस्पात्मभि बाह्मणस्य महापातकमेव । ''गोड़ी पैच्छी च माध्यो च विज्ञेषा त्रिविधा छरा । यथैवैका तथा सर्व्यं व पातक्या द्विजोत्तमैः" — इति स्मरणात् ।

<sup>(</sup>२) अप्रियवादिनी न त्यजेश् किन्तु अधिन्देत, न पुनरप्रिववादिन्याभोगं त्यजेदित्यर्थः।

अधिवेदन काल विशेषो मनुना दशितः, —

"वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेद्याऽष्टे दशमे तु मृतश्रजा ।

एकादशे स्त्री-जननी सद्यस्त्विष्ठयवादिनी" — इति ।

हितायां विशेषनाह सएव, —

"या रोगिणी स्यात् हिता सम्पन्ना चैव शीलतः । साऽनुज्ञाण्याधिवेत्तन्या नावमान्या तु कहिंचित्" — इति ।

अधिवेदनं द्विविधं, धम्मीर्थं कामार्थंऽच । तत्र, पुत्रोत्परयादि-धम्मीर्थे पूर्वोक्तानि मद्योत्यादीनि निमित्तानि ; कामार्थे तु न ताण्य-वेक्षणीयानि, किन्तु पूर्वोद्धा तोषणीया । तथाच स्मृत्यन्तरे, —

"एकामुत्क्रम्य कामार्थमन्यां लब्धुं य इच्अति । समर्थस्तोषयित्वाऽर्थैः पूर्वोद्रामपरां वहेत्" — इति ।

यद्यतो स्वयं न तोषयेत्. तदा तत्तोषगाय राजा द्रव्यं दापयेत्। तदाह् याञ्चवलभ्यः, —

"आज्ञा-सम्पादिनों दक्षां वीरम् प्रियवादिनीम् । त्यजन् दाप्यस्तुतीयांशमद्रव्योमरणं स्त्रियाः" — इति ।

सधनस्य तृतीयांश-दानं निद्धं नंस्याशनाच्छादनादिना पोषणमिति । या तूक्त-द्रव्यापरितोषणात् प्रकारान्तरेण वा निर्गच्छेत् तां प्रत्याह मनुः, —

"अधिविन्ना तु या नारो निर्गच्छेद्र द्वेषिता गृहात्। सा सद्यः सन्निरोद्धन्या त्याज्या वा कुल-सन्निधी"—इति । त्यागोनाम तदीय-जनक-कुल-प्रेषणम्। "पूज्या मूषियतव्याश्च"— इति यदुक्तं, तत्र बहुपत्नीकस्य पूजाक्रममाह मनुः, —

"यदि स्वारचावराञ्चेव विन्देरन् योषितो दिजाः । तासां बर्ण क्रमेण स्याज्जेष्ठचं पूजा च वेश्मिन ॥ भर्तुः शरीर शुश्रषां धम्मँकार्य्यञ्च नैत्यकम् । स्वा स्वेव कुर्यात् शर्वेषां नान्यजातिः कथञ्चन" – इति ।

बद्धोषु पत्नीषु सहधम्मंचः रिणीं निर्धारयति याज्ञवल्कयः, — "सत्यामन्यां सवर्णायां धम्मंकार्यं न कारयेत्। सवर्णासु बिधौ धम्में ज्येष्ठया न विनेतरा" — इति।

सवर्णयेव सह धर्मां वरेत् नासवर्णया। अलाभे तु सवर्णाया इतरयाऽपि सह धर्मां वरेषित्यर्थाक्षम्यते। न चंवं सित, श्रूद्रयाऽपि सह धर्मां चरणं प्रसज्येतेति वाच्यं, विसब्द वचनेन तन्निषेधात्; "कृष्णवणां या रमणायेव सा न धर्माय" — इति। सवर्णाऽनेक्टवे तु धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना मध्यमा कनिष्ठा च न योक्तव्ये, किन्तु ज्येष्ठया कनीयस्यो विनियोक्तव्याः। तथाच बौधायनः,— "एकेकामेव सन्नाह्य देकेकां गार्हपत्यमीक्षयेत् एकेकामाज्यमवेक्षयेत्" — इत्यादि। कात्यायनः, —

"नैक्याऽपि विना कार्यमाधानं मार्य्यया द्विजैः। अकृतं तद्विजानीयात् सर्वानान्वारमन्ति यत्" — इति।

यद्यस्मात् सर्वानारभन्ते तस्मादेकया कृतमप्यकृतमेव। केचिदत्र 'ज्येष्ठया न विनेतराः' — इति वचनमन्यथा व्याचक्षते; ज्येष्ठेव सहधर्मचारिणो नेतराः, — इति। जदाहरन्ति च तत्र विव्युवचनम्,-

"अग्निहोत्रादि-यज्ञेषु न द्वितीया सहाचरेत्। अन्यशा निष्फलं तस्य सिष्टैः क्रतुशतैरपि'' — इति ।

एतद्वभारव्यानं वीधयन-कात्यायन-वचन-विरोधान्नादरणीयम् । विष्णुवचनन्त्वसवर्ण-द्वितीया-विगयम् , सत्स्विश्रषु या परिणोता निद्वषयं वा । नष्टेष्विश्रषु पुनराधाने तस्या अपि कर्नु त्वादिश्रहात्रा-दिषु सहाधिकारः । तत्रैव विशेषमाह कात्यायनः, —

"अग्निहोत्रादिशुश्रूषां वहुभार्यः सवर्णया । कारयेत्तद्वहुत्वे च ज्येष्ठया गाहिता न चेत् ॥ तथावीर-सुवामासामाज्ञासम्पादिनो च या । दक्षा प्रियम्बदा शुद्रा तामत्र विनियोजयेत् ॥ दिन-क्रमेण वा कम्मं यथा ष्येष्ठमशक्तितः । विमज्य सह वा कुर्याद्र यथाज्ञानमशक्तितः" — इति ।

यदि ज्येष्ठा न गहिँता, तदा तया कारयेत्। गहिंता चेत्, कनिष्ठया वीरस्वा कारयेत्। वीरस्वोपिवह्वचचेत्, तासामपि मध्ये आज्ञा-सम्पादनादि-गुण-युक्तां विनियोजयेत्। प्रतिदिनमेका कर्तुमराक्ता चेत्, तदादिन-क्रमेण यथाज्येष्ठं कारयेत्। एकस्मिननपि दिने यद्येका कृश्सनं कर्त्तुमराक्ता, तदा सर्वास्तत् कर्मा यथाज्ञानं विमज्य कृथ्यः। यत् कात्यायनेनेवोक्तम्, —

"प्रथमा धर्मपत्नी स्याद् द्वितीया रितवद्विनी । दृष्टमेव फलं तत्र नादृष्टमुपपद्यते" — इति ।

तिद्विष्णु-वचनेन समानार्धम् । इत्थं सविशेषो विवाहोनिरूपितः ।

अय सवर्णा सवर्णा-विवाह-प्रसङ्गेन वृद्धचार ढानामनुलोमप्रतिलोम-जातीनां व्यवहारोपयोगिसंज्ञा-प्रतिपत्त्यर्थं जाति-भेदो निरूप्यते ।

तत्र याज्ञवलक्यः, —

"सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः। अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्त्राः सन्तानवद्धंनाः" — इति ।

सजातयो मातापितृ-समान-जातीयाः। मनुरपि, —

"सर्व्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नोष्वक्षत-योनिषु। आनुलोम्येन सम्मूता जात्या इयास्तएव ते" — इति॥

व्राह्मण-दम्पतीभ्यामुत्यन्नो जात्या व्राह्मणो भवेत्। एव क्षत्रियादिष्वपि। देवलोऽपि, —

"व्राह्मण्यां व्राह्मणाज्जातः सस्कृतो व्राह्मणो भवेत्। एवं क्षत्रिय-विट्-शुद्रा इयाः स्वेभ्यः स्वयोनिजाः" - इति ।

असवणिस्वनुलोमजानाह मनुः, -

"स्त्रोध्वनन्तर-जातासु द्विजेष्ट्पादितान् सुतान् । सदशानेव ताना डर्मातृदोष विगहितान्" — इति ।

जदायां बित्रियायां त्राह्मणादुपपन्नो ब्राह्मण-सदशो न तु मुस्य व्राह्मणः होनजातीय-मातृ-संवन्धात्। एवमन्यत्रापि। ते चानुलोम-जाभुद्धा-विसकादिजातिभेदेन षिषुधाः। ते च याज्ञवल्क्येन दिशताः,—

"विप्रान् मूर्द्धावसिको हि क्षतियायां विशःस्त्रियाम्। अम्बष्ठः शुद्रचां निषादो जांतः पारशवोऽपिवा ॥

• वैश्याशूद्रचोस्तुराजन्यानमाहिष्योग्रोसृतौसमृतौ । वैश्यात्करणः शूद्रचां विन्नास्वेषविधिःसमृतः" — इति ।

<sup>\*</sup> ब्बन्न, 'नारदोऽपि' — इत्यधिक: पाठः गु॰ पुस्तके ।

तत्र ब्राह्मणाज्ञातास्त्रयः क्षत्त्रि। त्वेश्यादेकः । तदुकः मनुना,—
"विष्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोद्धयोः ।
वेश्यस्य वर्णेएकस्मिन् षड़ेतेऽपशदाःस्मृताः" — इति ।

मुख्य-पितृ-जात्यमावात् अपशदाः । नन्, मूर्द्धावसक्तत्वादीनि न जात्यन्तराणि, अनुलोमजानां मातृजातीयत्वात् । तदाह विष्णुः, — "समान वर्णासृपुत्राः समान-वर्णाभवन्ति, अनुलोमजास्तु मातृसवर्णाः \* प्रतिलोमजास्तवाय्य-विगहिताः" — इति । शङ्कोऽपि, —

"क्षित्रयायां व्राह्मणेनोत्पन्नः क्षत्रिय एव भवति, क्षत्रिया — द्वेश्यायां वैश्यएव भवति, वैश्येन खूद्रचां खूद्रएव भवति"।

नैषदोषः । अनयोर्व्वंचनयोर्मातृजास्युदित धर्म्म प्राप्त्यर्थंत्वात । अन्यथा, वीजोत्कर्षवेयर्थानतेः । यथा क्षेत्रापक्ष उत्कृष्ट-जाति-निवारकः एवं वीजोत्कषेऽपनिकृष्ट-जातिः कुतो न निवारयेत् । तस्मात्, जात्यन्तराण्येव मूर्द्धाविसकत्वादीनि । ननु, देवलेनानु-लोम-जातयोऽन्यथा वणिताः ;

"ब्राह्मणात् क्षत्रियायान्तु सवर्णीनाम जायते । क्षत्रियाच्चेव वेश्यायां जाते पुम्वष्ठ इति समृतः" – इति ।

नायं दो । एकस्यामैव ज तौ मूर्द्धाविसक्त-सवर्ण-संज्ञयोविकल्पेन प्रवृत्तत्वात् । एवमम्बद्धादिष्विप । न चैकत्र संज्ञाविकल्पे दृष्टान्ता-भावः राष्ट्रनोयः, एकत्र निषाद-पारशव-सज्ञा-विकल्पस्य मनु-देवल

<sup>\*</sup> ब्बनुकोमाद्ध मातृषु मातृःणाः, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

याज्ञवल्कयेक्दाहतत्वात्। प्रतिलोमजास्तु मनुना दशिताः, —

"क्षत्रियाद्विप्र-कन्यायां सूतो भवति जातितः।

वैश्यानगाधवेदेही राजविप्राञ्चना-सृतो।

वृद्रादायोगवः क्षता चण्डालश्चाधमो नृणाम्।

वैश्य-राजन्य-विप्रास् जायन्ते वर्णसङ्गराः॥

आयोगवश्च क्षता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्।

प्रातिलोम्येन जायन्ते श्रूद्रादपशदास्त्रयः।

वैश्यानमागधवेदेही क्षत्रियात् सूत एव च।

प्रतीपमेते जायन्ते षरेऽप्यशदास्त्रयः" — इति।

\*\*\*

देवलोऽपि, —

"व्दादायोगवः क्षता चण्डालः प्रतिलोमजाः । वैश्यायां क्षत्रियाञ्च ब्राह्मण्याञ्च यथाक्रमम् ॥ तथेव मागधो वैश्याज्ञातो वैदेहकस्तथा । ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः सूतो जात्या न कम्मणा" — इति ।

यात्रवलकयोऽपि, —

"ब्राह्मण्यां क्षत्रियात् सूतोवेश्याद् वेदेहकस्तथा। बूद्राज्ञातस्तु चण्डालः सर्व-धर्म्म-वहिष्कृतः॥ क्षत्रिया मागधं वेश्यात् श्रुद्रात् क्षतारमेवच। श्रुद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वेसुतम्" — इति।

वर्णानामनुलोमजानां प्रतिलोमजानाञ्च परस्पर-साङ्ग्येणोत्पन्नाः रवपाकपुल्कसां कुक्कुटादयो जातिविशेष।स्त्वनैकविधाः ते च

<sup>\*</sup> श्लोकोऽयं मुद्रित पुस्तके नास्ति ।

<sup>े</sup> पुक्तम इत्यम्बन्न पाठा ।

तद्वृत्तयश्च पुराणसारे प्रपठिचताः। तेषु च आति-विशेषेषूत-माधम-भावं विविनक्ति देवलः, —

"तेषां सवर्णजाः श्रेष्ठास्तेभ्योऽन्वगनुलोमजाः । अन्तरालावहिर्वर्णाः पतिताः प्रतिलोमजाः" — इति ।

विजातोयान्मिथुनादुत्पत्रा अन्तरालाः। ते च द्विविधाः, अनु लोमजाः, प्रतिलोमजाश्च। तत्रानुलोमजाः सवर्णज्ञेभ्यो हीना — अपि न वर्णवाह्याः, मातुसमानवर्णत्वात्। प्रतिलोमजास्तु वर्ण-वाह्यत्वात् पतिता अधमाः। याज्ञवल्क्योऽपि, —

"असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः" — इति ।

क्विद्धमजातेरय्युत्तमजाति-प्राप्तिर्भवति । तदाहं स एव. — "जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपिवा" — इति ।

कूटस्थ-स्त्रीपुंस-युगमारम्य परिगणनायां पठचमे षष्ठे सप्तमे वाऽनुलोमेन युग्मे जातिरुत्कृष्यते । तद्यथा । पुमान् विप्रः, वधूः ब्रूद्रा, तयोर्युग्मं कूटस्थं, तस्मादुत्पन्ना निषादो साऽपि विप्रेणोदा तयोर्युग्मं द्वितीयं, एवं तदुत्पन्नायां वध्यां विप्रेणोदायां तृतीयादि-युग्म-परम्परा "भवति, तत्र सप्तमे युग्मे जातमपत्यं ब्राह्मण्योपेतं भवति । एवं वैश्या-विप्र-युगलं कूटस्थं युग्म, तस्मादुत्पन्नाऽम्बष्डा, तस्याश्च विप्रस्य च युग्मं द्वितीयं, इवं तदुत्पन्नायां विप्रेणोदायां षष्ठं यद् युग्मं, तस्मादुत्पन्नस्य ब्राह्मण्यं भवति । तथा बित्रया-विप्रयोर्यमं कूटस्यं, तदुत्पन्ना मूर्द्धाविस्ताः, तस्याश्च विप्रस्य च युग्मं द्वितीयं, तत्परम्भरायां पञ्चमाद्रयुग्मादुत्पन्नस्य निष्ठस्य च युग्मं द्वितीयं, तत्परम्भरायां पञ्चमे षष्ठे सप्तमे वैति

<sup>ि</sup> तदुस्पन्नायच, -- इति स० पुस्तके पाठ:।

व्यवस्थित-विकल्पः। कूटस्थयोर्दम्यत्योः समनन्तरेकान्तर-द्रयन्तर-जाति-योगे पण्चमादयोऽवगन्तव्याः, — इति । तथाच सति, शुद्रा-वैश्ययोर्वेश्याक्षत्रिययोश्च समनन्तरत्वात् पण्चमे, श्रृद्रा-क्षत्रिययोः षष्ठे, जातिरुत्कृष्यते । क्वचिदुत्तम-जातेरप्यघम-जाति-प्राप्तिर्भवति । तदाह सएव, —

"व्यत्यये कर्माणां साम्यं पूर्व्ववश्वाधरोत्तरम्" – इति ।

विप्रादीनां चतुर्णा वर्णानां मुख्यवृत्तितया विहिताति याजन — पालन-पशुपालय-दिजशुश्र्षाऽ ऽदोनि यानि कम्माणि, तेषामापदि व्यत्यये विपर्यासे सति, यदि निवृतायामप्यापदि तामधम-वृत्ति न परित्यजेत्: तथा पुत्रपौत्रादयोऽपि तां न परित्यजेयुः, तदानीं पूर्व्वत् प्रचम-षष्ठ-सप्तमेषु युग्मेषु जातमपत्यं तद्रवृत्युचित-जाति-साम्यं प्रतिपद्यते, — इति । तद्यथा । व्राह्मणः यूद्र-बृत्र्या जीवन् यदि पुत्रमुत्पादयति, सोऽपि तथैव, — इत्येवं परम्परायां सप्तमादुत्पन्नस्य बुद्रत्वं मवति । एवं क्षत्रियः बुद्र-वृत्र्या जीवन् बच्छे युग्मे शुद्र' जनयति। वैश्वस्तु पञ्चमे युग्मे, — इति द्रष्टव्यम् । पूर्व्वविदत्यादेरयमर्थः । अधरोत्तरमिति भावप्रधानो निद्देशः । यथा वर्ण-साङ्कर्ये प्रातिलोम्यमधम, आनुलोम्यमुत्तमं, तथा वृत्ति-सांकर्येऽपि। तद्यथा। क्षत्रियस्यापद्यपि याजनादि-ब्राह्मण-वृत्युपजीवनमधमम्। "न तु कदाचिज्जयायसीम्" – इति वसिष्टेन निषिद्धत्वात् । पाशुपाल्यादि-वैश्य-वृत्युपजीवनमुत्तमम्। "अजीवन्तः स्वधम्मेंणानन्तरां पापीयसौ वृत्तिमातिष्ठेरन्" — इति वसिष्ठेनापदि विधानादिति। पूर्व्ववचाधरोत्तरमिल्यस्यापराव्यारव्या। त्रिविधोहि सङ्करः वर्ण-सङ्करः सङ्गीर्ण-सङ्करो वर्णसङ्गीर्ण-सङ्करविते। माहिष्य-करिण्योदीम्पत्यं-संश्वीर्ण-सञ्चरः । वर्ण-सञ्चोर्णयोदीम्पत्यं

वर्ण-सङ्गर्ण-सङ्गरः । तत्र "विप्रान्मूर्द्धावसिक्तः, — इत्यानुलोम्येन वर्ण-सङ्गरजा दिशताः । वाह्यण्यां क्षत्रियात् सूतः" — इति प्राति-लोम्येन वर्ण-सङ्गरजादिशताः ।

"माहिष्येण करण्यान्तु रशकारः प्रजायते"।

इति सङ्गोर्ण-सङ्गरजा दशिताः। इदानोमधरोत्तरमित्यनेन वर्णसङ्गोर्ण-सङ्गरजाः प्रदर्श्यन्ते । अधरे प्रतिलोमजाः। उत्तरे अनुलोमजाः। तद्यथा। मूर्द्धावसिकायां सङ्गोर्णायामुक्तमायां क्षत्रिय-वैश्य-श्रूद्धौरधमे-श्वत्पादिताः अधरे, निषाद्यां सङ्गोर्णायां अधमायां व्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्येश्तमेवंर्णेश्त्पादिताउत्तरे, अधरे चोत्तरे च अधरोत्तरम्। पूर्वववदिति पदेन 'असत् सन्तश्च विद्यो याः' — इति वचनार्थोऽति दिश्यते। यथापूर्ववर्णेश्त्पादिताः वर्ण-सङ्गरजाः सङ्गोर्णसङ्गरजाश्च प्रतिलोमजा असन्तः अनुलोमजाश्च सन्तः, तथा वर्ण-सङ्गोर्ण-सङ्गरजा अपि अनुलोमजाः सन्त प्रतिलोमजास्त्वसन्तः, — इति द्रष्टव्यम्। उक्तत्रे विध्ये वर्णसङ्गरं वर्ण-सङ्गोर्ण-सङ्गरं-वाऽऽश्चित्यो-त्पाद्यमानाः वर्णामासाः षष्टिर्मवन्ति, संकीर्ण-सङ्गरं-वाऽऽश्चित्यो-षद्यमाना जात्यामासाः अनन्ताः। तद्वतं स्मृत्यन्तरे, —

"प्रातिलोम्यानुम्येन वर्णेस्तज्जैश्च वर्णतः । षष्टिर्वाऽन्ये प्रजायन्ते तत्रस्तेस्त्वनन्तता" — इति ।

प्रतिलोमानुलोमाभ्यां वर्णेश्त्षादिता द्रादश । षड्नुलोमवर्णजाः, सूत-वैदेह-चण्डाल-मागध-क्षत्रायोगवाः प्रतिलोम-वर्णजाः, इत्धं द्वादशिम-वंगैः संवन्धादुत्पादिता अष्टचत्वारिशत्। एवं षष्टिसंख्ययोपलिक्षताः अन्य वर्णामासा जायन्ते । तद्यशा, मूद्धविसिक्ताम्वष्ठ-निषाद-माहिष्योग्रकरणाः यखनुलोमवर्णजाः । सूत-वैदेह चण्डाल-मागध-

<sup>\*</sup> बथाव्येज, :- इति मु॰ पुस्तके पाढः।

क्षतायोगवाः प्रतिलोमवर्णजाः । इत्यं दादश । तत्र मूर्दावसिक्तेनानुलोमन क्षत्रिया-वैश्या-श्रूदासूत्पादितास्त्रयः, प्रातिलोन्मेन

त्राह्मण्यामेकः ; अम्बष्ठस्यानुलोम्मेन दौ, प्रातिलोम्येन दौः निषादस्यानुलोम्येनेकः प्रतिलोम्येन त्रयः ; माहिष्यस्यानुलोम्येन दौ,

प्रातिलोम्येन दौ ; उग्रस्यानुलोम्येनेकः, प्रातिलोम्येन त्रय ;

करणस्यानुलोम्येनेकः, प्रातिलोम्येन त्रयः, — इति पूर्व्वषट्कोल्पादिताश्चतुर्विश्वतिः । एवं सूतादीनां षणां वर्णानामेकेकस्य चतृस्षु

वर्णे ध्वेकेकः, — इति, तेऽपि चतुर्विश्वतिः । एव मिलित्वा षष्टिः सम्पद्यते ।

तेम्यः संख्याकेम्यः उत्पादितेः अपत्यैरामासानां संख्याया आनन्त्यं

मवति । समाप्ता प्रासिङ्गकी जातो-मेद-कथा । विवाहानन्तर-माविनः

प्राकृताः पञ्चमहायज्ञादयः सोमसंस्थाऽन्ताः संस्कारा आहिक-वचने

षट्कम्मवचने च निरूपिताः, — इति नात्र पुनरूक्यन्ते ।

अथावशिष्टाः गृह्स्थधममा निरूप्यन्ते ।

तत्रोपाकर्म-विधिमाह याज्ञवल्क्यः, —

"अध्यायानामुवाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनौषधिभावे वा पठचभ्यां श्रावणस्य तु" — इति ।

'अधीयन्ते' — इत्यध्याया वेदाः । तेषामुपाकममं प्रारम्भः श्रावण-मासस्य पौर्णमास्यां, अन्यस्यां वा श्रवण-नक्षत्रयुक्तायां तिथौ, हस्त नक्षत्र-युक्तायां श्रावणमासस्य पञ्चभ्यां वा कर्त्तव्यः । यदा तुं श्रावणमासे ओषधयो न प्रादुर्भवन्ति, तदा माद्रपदे मासे प्रोक्त-तिशिषु कृथ्यात् । तदाह वसिष्ठः । "अश्रातः स्वाध्यायोपाकममं श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रौष्ठपद्यां वा" — इति । मनुरपि, —

"श्रावण्यां श्रीष्ठपद्मां वाऽप्यु गकृत्य यथाविधि । युक्तश्चन्दांस्यधीयीत मासान् वित्रोऽर्द्ध पञ्चमान्" — इति । अद्धं पञ्चमं येषां ते तथा, सार्द्धान् चतुरी मासानित्यर्थः । यदा पुनः श्रावण्यां पौष्ठपद्यां वा शुक्रास्तमयादि—प्रतिवन्धः, तदानीमा-षाद्यां कर्त्तव्यम् । तद्ववतं कूर्मपुराणे, —

"श्रावणस्य तु मासस्य पौर्णमांस्यां द्विजोत्तमाः । आषाढ्यां पौष्ठपद्यां वा वेदोपाकरणं स्मृतम्" — इति ।

वौधायनोऽपि । "श्रावणपौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाकृत्य तैष्यां माष्यां वोऽसुजेत्" — इति । तेषु त्रिष्वपि मासेषु पूर्णिमा-श्रवण-हस्ताः शासा-भेदेन व्यवस्थिताः । तदाह गोमिलः, —

"पर्व्वण्योद्यिकं कुर्युः श्रावण्यां तैतिरीयकाः । वह्नुचाः शवणे कुर्युर्ग्रह-संक्रान्ति-विजते" — इति ।

अत्र, औदयिके, — इति पर्वादिषु सर्वित्र संवद्धचते। पर्विण स्रोदयिकत्वे विशेषमाह सएव, —

"श्रावणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतोयदि । तदा त्वौदयिको ग्राह्या नान्यशौदयिको भवेत्" — इति ।

श्रवणस्य त्वोदयिकत्वमन्वय-व्यातिरैकाभ्यां व्यासेन दशितम्, —

"श्रवणेन तु यत्कर्मा ह्युत्तराषाद-संयुते ।

संवत्सर-कृतोऽध्यायस्तत्क्षणादेव नश्यति ।

धनिष्ठा-सयुते कुर्याच्छावणं कर्म यद्भवेत् ।

तत् कर्म सफलं ज्ञे यमुपाकरण-संज्ञितम्" — इति ।

श्रवणे यत् कर्मा विहितं, तदुत्तराषाद-संश्ते न कुर्यात्, यदि कुर्यात् तदा नश्यतीति योजनीयम् । ग्रह-सक्रान्ति-वर्जिते.— इति यदुक्तं, तत्र विशेषमाह गार्ग्यः, —

"अद्ध रात्रादघस्ताध्वेत् संक्रान्तिग्रंहणं तथा। उपाकर्म न कुर्वति परतश्रेत्र दोषकृत्॥ यत्राद्धं रात्रादर्वाक् चेद्रग्रहः संक्रम एव वा। नोपाकर्म तदा कुर्यात् श्रावण्यां श्रवण्ऽपि च ॥"— इति।

कर्कटे मासे नोपाकर्मं कर्त्तव्यं । तथा च स्मृत्यन्तरे, —
"वेदोपाकरणे प्राप्ते कुलीरे संस्थिते रवी ।
उपाकर्म न कर्त्तव्यं कर्त्तव्य सिंह संयुते ॥" — इति ।

तदेतद्रदेशान्तर-विषयम्। तथा च समृत्यन्तरम्,—

"नर्मदोत्तरभागे तु कर्त्तव्यं सिंह-संयुते।

कर्कटे संस्थिते मानावुराकुर्यात् तु दक्षिणे\*॥"

ननु उपाकरणं व्रह्मचारि-धर्मः, "उपाकृत्याधोयोत" — इति तस्य ग्रहणाध्यायनाष्ट्रत्व-प्रतोतेः । ग्रहणाध्ययन् व व्रह्मचारिण एव, "वेदमधोत्य स्नायात्" — इति स्नानात् प्राचीनत्वावगमात् । अतः, कथमिदं गृहस्थधर्मत्वेनोच्यते । नायं दोषः । गृहस्थस्यापि ग्रहणाध्ययनेऽधिकार-सम्भवात् । अतएव "अधोयीत" — इत्यनु-वृत्तौ ब्रह्मचारिकल्पेन, यथान्यायमितरे जायोपेता इयेके" — इति ।

अस्यार्थः। येन नियमविशेषण युक्तो ब्रह्मचारी अधोते, तेनैव नियमेन समावृत्तोऽप्यधोयीत। समावृत्तादितरे ब्रह्मचारिणस्तु यथान्यायं स्वविध्युक्त-प्रकारेणाधोयीरन्। तथा, जायोपेतो गृहस्थो-ऽपि ब्रह्मचारिवन्नियमोपेतौऽधीयोतेति। न च समावृतः गृहस्था-योग्रंहणाध्ययनाधिकारे "वेदमधोत्य स्नायात्" — इति विरुद्धचे तेति शङ्गनीयम्। तस्य वचनत्य विद्यास्नातक-विषयत्वात्। अतएव,—

"वेदं ब्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यु मयमेव वा" — इति ।

<sup>\*</sup> तदेवत्, - इत्यादि दक्षिणे, - इत्यन्तं वास्ति सु० पुस्ते हे ।

पक्षद्रयोपन्यासी दशितः। उपाकरणस्य गृहस्थधर्मत्वाभ्युपग्ने मनु-याज्ञवल्क्य-स्मृत्योगृ हस्थ-धर्म-प्रकरण-पाठोऽप्यनुगृहीतो भवति। उपाकरणस्येतिकर्त्व्यता कार्ष्णाजिनिना दशिता, — "उपाकर्मणि चोतसर्गे यथाकालं समेत्य च। ऋषीन् दर्भमयान् कृत्वा पूज्येत् तर्पयेत्तंतः", — इति।

बौधायनोऽपि, —

"गौतमादीनृषीन् सप्त कृत्वा दर्भमयान् पुनः । पुजवित्वा यथाशक्ति तर्पयेद् वंशमुद्धरन्" — इति ।

# अथोत्सर्जनम्।

तत्र याज्ञवल्क्यः, —

"पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामयापि वा। जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गं विधिवद्रहिः ॥" — इति।

मनुरपि, —

"पुष्ये तु चन्दसां कुर्यादिहरूत्सर्जनं दिजः। माधशुक्रस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्रे प्रथमेऽहनि" — इति।

यदा श्रावण्यामुपाकर्म, तदा पुष्यमासस्य शुक्रप्रतिपदि पूर्वाहे. यदि पौष्ठपद्मामुपाकर्म, तदा माघस्येति व्यवस्थितोऽयं विकल्पः। उत्सुष्टस्यापि पुनुरध्ययनं प्रागुपाकरणात् काल-विशेषे विद्धाति मनुः,

"अतः परन्तु छन्दांसि शुक्रेषु नियतः पठेत्। अन्नानि च रहस्यञ्च\* कृष्णपक्षेषु वै पठेत्" — इति।

<sup>\*</sup> वेदाङ्गानि रहस्यं थ, -- इति शुः पुस्तके पाठः।

कूर्मापुराणेऽपि, —

"द्यन्दांस्यूद्धं मतोऽभ्यस्येत् शुक्रपक्षेषु वै दिजः । वेदाङ्गानि पुराणानि कृष्णपक्षेषु मानवः \*" – इति ॥

यदि भावि-विध्न भयात् सहसाऽध्येतव्यमिति बुद्धः, तदा संवत्सरान्ते प्रागुपाकरणादुत्मृजेत । "यत् स्वाध्यायमधीतेऽब्दम् і" — इति श्रुतेः । उपाकरणोत्सर्ज्जने प्रशंसांत कात्यायनः, — "प्रत्यव्दं यदुपाकर्मं सोत्सर्गं विधिवद् द्विजैः ।

क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्। अयातयामैश्छन्दोभिर्यत् कर्मा क्रियते द्विजैः। क्रीड्मानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धि-कारकम्" – इति।

अन्येऽपि धम्माः कूरमंपुराणे दशिताः, —

"नाधाम्मिकेवृ ते ग्रामे न व्याधि वहुले भृशम् ।

न शूद्र राज्ये निवसेन्न पाषण्डि-जनेवृ ते ।

हमविद्वन्ध्ययोमंध्यं पूर्वपिक्ष्मयोः शुमम् ।

मुक्तवा समुद्रयोदेशं नान्यत्र निवसेत् हिजः ।

कृष्णो वा यत्र चरित मृगो नित्य स्वभावतः ।

पुण्यश्च षिश्रुता नद्यस्तत्र वा निवसेदिजः ।

परस्त्रयं न माषेत नायाज्यं याजयेद धः ।

न देवायतने गुच्धेत् कदाचिन्नाप्रदक्षिणम् ।

न वोजयेद्वा वस्त्रेण समवायञ्च वज्जयेत् ।

नैकोध्वानं प्रपद्येत नाधाम्मिक-जनैः सह ।

न निन्द्यं द्योगिनः सिद्धान् व्रतिनोवा यतीस्तथा" — इति ।

<sup>\*</sup> वैद्येजः, — इति सु० पुस्तके पाटः।

र्ग मधीबीत, -- इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

# मनुरपि, -

"देवतानां गुरोराझः स्नातकाचार्ययो स्तया।
नाक्रामेत् कामतश्वायां वस्रणो दीक्षतस्य च।
क्षक्षयञ्चेव सर्वञ्च ब्राह्मणञ्च वहुश्रुतम्।
नावमन्येत वै भूष्णुः कृशानि कदाचन।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लभाम्।
सत्यं ब्यात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमाप्रियम्।
प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धम्मः सनातनः।
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यं गते रवौ।
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न वृषदेः सह।
होनाङ्गानितिरक्षाङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्।
ह्रीनाङ्गानितिरक्षाङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्।
ह्रीनाङ्गानितिरक्षाङ्गान् विद्याहीनान् वयोऽधिकान्।
द्रिपः नोपसेवेत सहायञ्चेव वैरिणः।
अधाम्मिकं तस्करञ्च परस्येव तु योषितम्" — इति।

### मार्कप्डेयोऽपि, -

"असदालापमनृतं वाक्पारुष्यं विवर्जयेत्। असच्छास्त्रमसदादमसत्सेवाञ्च पुत्रकः। न म्लेच्छ-भाषां शिक्षंत न पश्येदात्मनः शकृत्। नाधितिष्टेच्छकृन्मूत्रं केश भस्म-कपालिकाः। तृषाज्ञारास्थिशीर्षाणि रजजु-वस्त्रादिकानि च। वर्जयेन्मार्जनी-रेणुं नापेयञ्च पिवेद्विजः"।

<sup>\*</sup> रूपद्रविणसम्पन्नान् , — इति सुः पुस्तके पाठः ।

सामान्येन च धर्म्म संक्षिप्याह मनुः, —

"येनांस्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः ।

तेन यायात् सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यति\* ।

यत् कर्म्म कुर्ष्वतोऽप्यस्य परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत् प्रयत्नेन कुर्व्वते विपरीतन्तु वर्ज्येत्" — इति ।

इत्य ब्रह्मचारि-गृहस्थाश्रमःधम्मी निरूपितो । अथ वानप्रस्थाश्रमी निरूप्यते ।

ननु, केचिद्रगार्हस्थय-व्यतिरिक्तमाश्रमान्तरं नैच्छन्ति, उदाहरन्ति च तत्र गौतमस्मृतिम्। "एकाश्रम्यन्त्वाचार्याः प्रत्यक्ष-विधानाद्र-गार्हस्थयस्येति आचार्यास्तु गार्हस्थ्यमेक एवाश्रमो नान्यः किश्चद्यस्तिति मन्यन्ते ; हेतुं चाचक्षते. गार्हस्थस्य प्रत्यक्ष-श्रुतिषु विधानादितरस्य तदमावात्, — इति । तथाहि । वद्ध्वाः, 'अग्निमीले', — इत्यारम्य मन्त्र-ब्राह्मणात्मके कृत्सनिप्रि वेदे होतु-कर्त्तव्यम् । सामगा अपि, 'अग्न आयाहि' — इत्यादिनाद्र-गातृ कर्त्तव्यम् । सामगा अपि, 'अग्न आयाहि' — इत्यादिनोद्र-गातृ कर्त्तव्यम् । होत्रादयश्च गृहस्था एव । तथाचाधीयमानेषु प्रत्यक्ष-वेदेषु गृहस्थ-कर्त्तव्यामिधानेन तदाश्रमविधः परिकल्प्यते, न त्वेविमितराश्रम विधि-कल्पकं किञ्चित् । पश्यामः । अतएव, "याज्जीवमिग्नहोत्रं जुहोति" — इति श्रुतिः कृत्सनं पृष्टषःयुषं गृहि-कृम्मस्वेव विनियुज्वते । श्रुत्यन्तरञ्च "एतद्दे जरा-मर्यं सत्रं यदिग्नहोत्रं, जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा" — इति । न चैवं सित कथ ब्रह्म वर्धाश्रमाञ्चोकारः, — इति शङ्कनीयम् ।

<sup>\*</sup> दुष्यति, — इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ि</sup> विधि कन्वित्, - इति स॰ सो॰ पुस्तकयो पाठः ।

नैष्ठिकस्य पक्ष-कोटि निः श्विप्तत्वादुपकृष्वांणकस्य प्रतिपत्त्वेन- i आश्रमित्वाभावात् । यदा, किमित्वेन। मिमतयो ब्रह्मचारि-वनस्थयो-रीटशी गृतिः तदा, केव कथा कृत्स्न-कर्म-त्यागिनो यतेः । तस्माद्र, गृहंस्थ्यमेक एवाश्रमः, — इत्याचार्याणां पक्षः ।

अत्रोच्यते । अस्ति हि चतुर्णां आश्रमाणां प्रत्यक्ष-श्रुतिविधानम् । तथाच, जावाला आमनन्ति । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहो
भवेत्, गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्" — इति । आचार्यास्तु, रागिणमिभिष्रत्य तस्योद्ध रेतःसु नैष्ठिक-वृह्मचर्यादिषु त्रिष्वाश्रमेष्वनिधकारः
मन्यमानाः, गार्ह्यास्यमेव वर्णयामासुः । यतु कृतस्नेऽिप वेदे
गृहस्य-धर्मास्यौवाम्नानिमत्युक्तम् । तदयुक्तम् । वानप्रस्थस्यापि
सदारस्याग्निहोत्रादि-सम्भवात् । नैष्ठिक-वृह्मचारि-धर्मास्तु
धन्दोगे पठ्यते । "ब्रह्मचार्याचार्य्यकुल-वासो तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्" — इति । उपकृष्वाणक-धर्माः सर्विशालासूपनयन-प्रकरणेषु प्रसिद्धाः । यति-धर्माश्चोपनिषद्धागे ।
अतो यावज्जीवादि-श्रुतेः कामि-विषयत्वेनाश्रमान्तराणि न तया
प्रलिपतुं शक्यन्ते । साधिताश्चोत्ररमीमां सायां चत्वार आश्रमाः ।
तस्मात्, क्रम-प्राप्तो वानप्रस्थाश्रमः प्रस्तुयते । तत्र, याज्ञवल्क्यस्तं
विधते, —

"सुत-विन्यस्त पत्नोकस्तया वाऽनुगतो वनम् । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्" — इति ।

वानप्रस्थो वुभूषुः स्वस्य ब्रह्म धर्य-नियमेन पत्न्या अनपयोगातां रक्षणीयत्वेन पुत्रेषु निःक्षिप्य वनं व्रजेत्। यदा साऽपि नियता सती पति-शुश्रूषां कामयते, तदा तया सह वनं ब्रजेत्। तस्मिन् पक्ष

र्ग प्रतिविद्यत्वेत, - इति स० सो० पुस्तक्यो पाठः ।

वैतानिक-गृह्याभ्यामग्निभ्यां सह गच्छेत्। स्तुत निक्षेप-पद्मे त्वात्मनि अग्नीन् समारोप्य प्रब्रजेत्। तदाह द्यागलेयः, —

"अपत्नीकः समारोप्य व्राह्मणः प्रव्रजेद गृहात्" — इति ।

ताहरा) रण्य गत्वा वैरवानस-सूत्रोक्त-मार्गेणारिनमादध्यात् । तदाह्र विस्व । "वानप्रस्थो जिल्लश्चीराजिनवासान फाल-कृष्टमधि-तिष्टे । दकृष्ट-मूल-फलं सिक्चन्वीतोद्धे रेताः क्षपाशयो दद्यादेव न-प्रतिगृह्वीयात् जद्धं पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रावणकेनाग्नि । मादध्या-दाहिताग्निवृं क्षमूलिको दद्याद् देविषिपतुमनुष्येभ्यः स गच्छेत् स्वर्गमानन्त्यम्" — इति । श्रावणकं तपस्वि-धर्म्म-प्रतिपादकं वैरवानस-सूत्रम् । अकृष्टमूलमाहारत्वेन बुवन् ग्राम्यहार-परित्यागं सूचयति । अतएव मनुः, —

"सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चेव परिच्छदम् । पुत्रेषु भार्यां निश्चिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा" — इति ।

गृहस्थस्य वनप्रवेशावसरमाह यमः, —

"द्वितीयमायुषो भागमुषित्वा तु गृहे दिजः । तृतीयमायुषो भागं गृहमैधो वने वसेत् ॥ उत्पाद्य धम्मंतः पुत्रानिष्टा यज्ञे २च शक्तितः । दृष्ट्वाऽपत्यस्य चापत्यं ब्राह्मणोऽरण्यमाविशेत्" — इति ॥

अत्र, ब्राह्मग-गृहणं त्रे विणिको यलक्षणार्थं, 'उषितवा तु गृहे दिजः, — इत्युपक्रमानुसारात्। मनुरिष, —

"गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वली । लितमातमनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदा । एग्यं समाश्रयेत्" — इति ।

<sup>ं</sup> मधिगच्छे, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

र्ग आवणमासेऽप्ति, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

शङ्किसिताविष, — "पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य षृति विधाय दारेः संयोज्य गुणवित पुत्रे कुट्म्वमावेश्य कृतः प्रस्थान- लिङ्गोवृत्तिः विशेषाननुक्रमेत् , क्रमशो यायावराणां गृत्तिमुपास्य वनमा- श्रयेदुत्तरायणे पूर्विपक्षे" — इति । एतच्चाश्रम-समुच्चय-पक्षे द्रष्टव्यम् । असमुच्चयपक्षे त्वकृत-गार्हस्त्येऽिष वानप्रस्थेऽिध- क्रियते । तदाह विसष्ठः, — "चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वान गस्थ-परिवाजकाः । तेषां वेदमधीत्य वेदं विदित्वा चीर्णः ब्रह्मचय्यौ यमिच्छेत् तमावसेत्" — इति । आपस्तम्बेऽिष, — "चत्वार आश्रमा-गार्हस्थ्यं आचार्य्यकुलं मीनं वानप्रस्थम्" — इत्युपक्रम्य, "यत्कामयेत, तदारभेत"-इत्युपसंहरित । वन-प्रतिष्ठस्य कर्त्रव्यमाह याज्ञवल्क्यः, —

"अ-फाल-कृष्टेनाग्नोर च पितृन् देवतिथीनपि । भृत्यांरच तर्पयेच्छरवज्जटा-लोम-भृदात्मवान्" — इति ॥

अ-फाल-कृष्टं शाक-मूल-नोवारादि । तथाच मनुः, —
"मुन्यन्नै विविधेमैध्यैः शाक-मूल-फलेन वा।

एतेरेव महायज्ञान् निर्व्वपेदिधि-पूर्वकम्" — इति ।

नच, ब्रह्मचारि-विधुरयोरनप्रिकयोर्वनस्थयोः कथमग्रीनां तर्पणमिति वाच्यं, वैरवानस-शास्त्रोकस्याग्नेः सद्भावात्। नचाफालकृष्ट-नोवारादिना पुरोखाश-करणे 'व्रीहिमिर्यजेत' — इति श्रुतिर्वाध्येतेति शक्तियम्। ब्रीहीणामप्यफालकृष्टानां सम्भवात्। तस्मादकृष्ट-पच्यैर्वीह्यादिमिर्वेतानिकं कम्मं कुर्यात्। तथा च मनुः,—

"वैतानिकञ्च जूह्यादिप्रहोत्र' यथाविधि । दर्शमस्कन्दयन् पर्व्वं पौर्णमास्यां प्रयोगतः । ऋक्षे स्वाग्रहावणं चैव चातुर्शस्यानि चाहरेत् । उत्तरायणञ्च\* क्रमशोदक्षस्यायनमेवच ॥

<sup>\*</sup> तुकायनन्द, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

वासन्तेः शारदेर्मेध्यैर्मुन्यन्नैः खयमाहतेः । पुरोडाशं चरुठचेव निर्वपेद्धिः पूर्वकम्'' — इति ॥

मेध्यैर्यज्ञाहॅम्-यन्नेरकृष्ट पच्येरित्तर्थः । संग्राह्यद्रव्यस्येयत्तामाह याज्ञवलक्यः, —

"अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य सञ्चयं कृष्यत् कृतमाश्वयुजे स्यजेत्" — इति ॥

एकदिन-साध्यत्य कर्माणो यावत् पर्ध्याप्तं, तावतीऽर्थस्य सञ्चयं कृष्यांत्। एवमेक-मास-संवत्सर-पक्षेऽिप योजनीयम्। तत्र यदि किञ्चित् सञ्चितमविशिष्येत्, तत् सर्व्यमाश्वयुज्यां त्यजेत्। यदाह विष्णुः। "मास-निचयः, संवत्सर-निचयो वा, संवत्सर-निचयात् पूर्वं निचयमाश्वयुज्यां जह्यात्" — इति। संत्यज्य ततो नृतनं सञ्चित्रयात्। मनुरिप, —

"त्यजेदारवयुजे मासे मुन्यन्नं पूर्वं-सिंग्वतम् । जीर्णानि चेव वासांसि शाक-मूल-फलानि च । सद्यः प्रक्षालितोवा स्यानमास-सञ्चियकोऽपि वा । षण्मास-निचयोवाऽपि समा-निचयएववा" — इति ॥

### तत्र वर्ज्यानाह सएव, —

"वर्जियनमधु-मांसानि भौमानि कवकाणि च । भूतृणं सिग्रकं चैव रलेष्मातक फलानि च ॥ न फाल-कृष्टमश्नीयादुत्कृष्टमपि केनिचत् । न ग्रामजातान्यहाणि पुष्पानि च फलानि च" — इति ॥

<sup>\*</sup> चोर्णानि, — इति मु॰ पुस्तके वाटः ।

कवकानि चत्रकानि । तपोनियममाह याज्ञवलक्यः, —

"दान्तस्त्रिषवण-स्नायो निबृत्तरच प्रतिग्रहात् ।

स्वाध्यायवान् दान-शोलः सर्व्य-सहव-हितेरतः ॥

दन्तोलूषिकः काल-पक्काशी वाञ्चम-कुहकः ।

श्रीतस्मात् फल-स्नेहैः कर्म्म कुर्यात् क्रियास्तथा ॥

चन्द्रायनैर्नयेत् कालं कृच्छे व्वां वर्त्तयेत् सदा ।

पक्षे गते चाप्यरनीयान्मासे वाञ्हिन वा गते ॥

स्वपेद्धमी शुचो रात्रौ दिवस प्रपदेनियेत् ।

स्थानासनविहारवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥

ग्रीष्मे पठचाग्नि मध्यस्थो वर्षासु स्थाण्डिलेशयः ।

अर्द्र वासास्तु हेमन्ते शक्त्या वाश्य तप्रचरेत्" — इति ।

अद्र वासास्तु हमन्त शक्या वाशप तपश्चरेत्" — इति । दन्ताएवोल्खलं निस्तुषोकरण साधनं, तद्र यस्यास्ति स दन्तोल्-खिलकः । वाह्योल्खलादि—साधन-निरपेक्षइत्यर्थः । काल-प्रक्वं-उदरे-चृद-पनस-फलादि । अश्मनाकृदनमवहननं यस्य, सोश्यमकृदकः । फल स्नेहोलिकुच-मधूकादि-मैध्यतर-फल-जनमानि तैलानि । क्रिया मोजनास्यक्षनादयः । विष्णुरपि । "वायु-पुष्टाशी फलाशी मूजाशी शाकाशो पर्णाशो वायु-पक्वाज्ञयोवी सकृदश्नीयात्" — इति । कृम्मपुरोष्प, —

"एकपादेन तिष्ठेत मरीचीन्वा पिवेत् सदा। पञ्चाग्नि-धूमपो वा स्यादुष्मपः सोमध्यवा॥ पयः पिवेत् शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम्। शीर्ण-पर्णाशनो वा स्यात् कृष्धेर्वा वर्त्तं येत् सदा॥ अथर्वशिरसोष्ध्येता वेदान्ताभ्यास-तत्परः। यमान् सेवेत सततं नियमांश्चाप्यतांद्रितः॥ जितेन्द्रियो जित-क्रोधस्तत्त्वज्ञान-विचिन्तकः। ब्रह्मचारी मवन्नित्यं न पत्नीं प्रतिसंश्रयेत्॥ यस्तु पत्न्या समं गत्वा मैथुनं कामतश्चरेत्।
तद्भ तं तस्य लुप्येत प्रायश्चितीयते द्विजः ॥
नक्तः बाऽन्नं समश्नीयाद्ग दिवा वाऽ ऽहृत्य शक्तितः।
चतुर्थकालिको वा स्यात् स्यादा चाष्टमकालिकः ॥
चान्द्रायण-विधानैर्वा शुक्रे कृष्णे च वर्त्तयेत्।
पद्भे पद्भे समश्वीयाद्यवागं क्विधतां सकृत्॥
पुष्पमूल-फलैर्वाऽपि केवलैर्वर्तयेत् सदा।
स्वामाविकैः स्वयं शोर्णेर्वेसानस-मते स्थितः" — इति ॥

अप्नि-परिचय्यायामद्यमं प्रत्याह याज्ञवल्कयः, —
"अग्नीनप्यात्मसात् कृत्वा बृक्षावासो मिताशनः ।
बानप्रस्थो गृहेष्वेव यात्रार्थं मैह्यमाचरेत्॥
ग्रामादाहृत्य वै ग्रासानष्टौ मुञ्जीत वाग्यतः" — इति ॥

### मनुरपि, -

"अग्नोनात्मनि वैतानात् समारोप्य यथाविधि । अनिप्ररिनकेतः स्यान्मूनिर्मूलफलाशनः ॥ अप्रयत्नः सुस्र श्रेषु ब्रह्मचारी धराशयः । गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ग्रामादाहृत्य वाप्रनोयादष्टी ग्रासान् वने वसन् । प्रतिगृह्य पुटेनेव पाणिना शकसेन वा ॥ प्ताश्चान्याश्च सेवेत दोक्षाविप्रो वने वसन् । आसां महर्षि-वध्याणां त्यक्तवाप्रन्यतमया तनुम् ॥ वीतःशोक-भयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते" — इति ॥

ननु, अष्ट-प्रास-विधाने, "षोख्शारण्यवासिनः" इति वचनं विरुद्धयेत । तन्न, शक्ताशक्त-विषयत्वेन व्यवस्थोपपत्तेः । सर्वानुष्ठानासमर्थं प्रत्याह् याज्ञवल्कवः, ---

"वायुमक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म-संक्षयात्" — इति ।

कूम्मंपुराणेऽवि. —

महाप्रस्थानिकं वार्त्तो कुर्ग्यादनशनन्तु वा । अग्निप्रवेशमन्यद्वा ब्रह्मापंण-विधी स्थितः । यस्तु सम्यगिममाश्रमं शिवं संश्रयत्यशिव-पुञ्ज-नाशनम् । ताप-हन्तृपदमैश्वरं परं याति यत्र जगतोरुस्य संस्थितिः" — इति ।

इत्यं वानप्रस्थाश्रमो निक्षितः।

# अथ चतुर्थाभमो निरूप्यते।

तत्र मनुः, —

"वनेषु तु विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषोमागं त्यक्तवा सन्नान् परिव्रजेत्" — इति ॥

याज्ञवलक्योऽपि, —

वनाद्रं गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नोनारोप्य चात्मिनि ॥ अधीतवेदो जपकृत् पुत्रवानन्नदोऽग्निमान् । राज्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्ध्यातु नान्यथा" — इति ॥

आश्रम-चतुष्टय-समुत्रवमिष्रित्य, वनान्मोक्षे मनः कुर्ध्यादित्युक्म्। आश्रम-त्रय-समुत्रधामिष्रामेण गृहाद्देति पक्षान्तरोपन्यासः। ननु, अत्रापि चतुष्टय-समुत्रध्य एवामिष्रेयतां, पारिब्राज्यानन्तरं वानप्रस्थ-स्यानुष्ठातं शक्यत्वात्। मैवम्। ब्रह्मचर्धादीनां चतुर्णामाश्रमाणां आरोहस्य प्रतिनियतत्वात् । तथा च जावला आश्रमाणामारोहमाम-नित । "ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहो भवेत्, गृहो भूत्वा वनो भवेत् . वनो भूत्वा प्रव्रजेत्\*" — इति । न त्वेवमवरोहः ववचिदप्या म्नातः । प्रत्युतावरोहं दक्षो निषेधति, —

"त्रयाणामानुलोम्यं स्यात् प्रातिलोम्यं न विद्यते । प्रातिलोम्येन यो याति न ं तस्मात् पापकृत्तमः यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत् पुनः । न यतिर्न वनस्थरच स सर्वाश्रमःविज्ञितः" — इति ॥

यदि गृहो कथित्वत् प्रत्यवरुद्य व्रह्मचारी भवेत्, तदाऽसौ सर्वाश्रम-विहस्कृतः । आरूद्र-पतितत्वात् । अतो न वनस्थादिभिराश्रम-वासिभिः शब्दैरभिलाप्यो भवति । अयञ्चावरोहाभाव उत्तर-मीमांसायां तृतीयाध्याये वणितः ।

वनाद्गं गृहाद्वेत्यत्र त्रह्मचर्याद्भं वा, — इत्यपि द्रष्टव्यम् । यदा जन्मान्तरानुष्ठितः सुकृति-परिपाक-वलात् वाल्य एव वैराग्यमुपजायते. तदानीमकृतोद्वाहो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् । तथा च जावाल श्रुतिः । "यदि वेतर्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गं गृहाद्वा वनादा"—इति ।

पूर्विमित्क वालं प्रत्याश्रम-चतुष्टय-समुचयमायुर्विभागेनोपन्यस्य, विरक्तमृद्दिश्य यदि वेति पक्षान्तरोपन्यासः। इतरथेति वाल्य-एवावगत-वेराग्य इत्यर्थः। अकृतोद्वाहस्य संन्यासो नृसिंहपुराणे दशितः, —

"यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोदरं शिरः स न्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्य्यवान्" — इति ॥

<sup>\*</sup> गृहाद्वनी भूत्वा प्रमजेत् , — इति मु॰ पुस्तके पाठः । । स, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

अफ़िराअप्याह, —

"संसारमेव, \* निःसारं दृष्ट्वा सार-दिद्वया । प्रव्रजत्यकृतोद्वाहः परं वैराग्यमाश्रितः ॥ प्रव्रजेद्र ब्रह्मचर्थ्येण प्रव्रजेच्च गृहादिष । वनादा प्रव्रजेदिद्वानातुरो वाप्य दुःस्तितः" — इति ॥

दुःखितो व्याधितश्चौरव्याघाच पद्भतः। आतुरो मुमूर्षः। तत्र

"उत्पन्ने सङ्ग्रहे घोरे चौरव्याप्र।दि-सङ्ग्रहे । भय-भीतस्य संन्यासमिक्षरामुनिरव्रवोत् ॥ आतुराणाञ्च संन्यासे न विधिनैव च क्रिया । पैषमात्र' समुच्चार्य्य संन्यासं तत्र पूरयेत्" — इति ॥

ननु, ब्रह्मचरयदिव प्रव्रजयापुष्टीकारै मनु-जननानि विरुद्ध रेन्, -"ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो वजत्यधः॥ अधीत्य विधिवद्धे दान् पुत्रानुत्याद्य धर्मतः। इण्डा च शक्तिती यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनधीत्य गुरोर्वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्। अनिष्डा चेव यज्ञैरच मोक्षांभिच्छन् व्रजत्यधः॥"—इति।

ऋणत्रयं श्रुत्या दशितम्। "जायमानो व त्राह्मणस्त्रिमिऋंणवान् जायते, त्रह्मवर्येण ऋषिम्यो यज्ञेन दैवेभ्यः प्रजया पितृम्यः, एष वा अनुणीयः पुत्री यज्वा बह्मवारी वासि" — इति । यदा स्वर्गप्रापकः पितृयाणमार्गोऽप्युणापाकरणमन्तरेण न सम्भवति, तदा कैव कथा मोक्षमार्गे। अतएव मन्त्रवर्णः, —

"अनृणा अथोस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणास्याम ।

<sup>\*</sup> संसारमेव, — इति सु॰ प्रस्तके पाठः।

ये देवयाना उत पितृयाणाः सर्वान् पथो अनुणा अक्षियेम" — इति ॥

व्राह्मणमि । "सर्वान् लोकान् अनुणोऽनुसञ्चरति" — इति । मैवम् । अविरक्तविषयत्वादेतेषां वचनानाम् । अतएव विरक्तस्य प्रव्रज्यायां कालविलम्बं निषेधयति जावालश्रुतिः । "यदहरैव विरजेत् तदहरैव प्रब्रजेत्" — इति ।

ननु, उक्तरीत्या ब्रह्मचर्यादिषु आश्रमेषु यथावद्रधर्मानुष्ठायिनां तदा-श्रमात् प्रव्रजेदिति प्रतीयते । तथा सति, स्नातक-विधुरादीनामना श्रमिणामाश्रमिणाञ्च केषाञ्चित् केनचित् प्रतिबन्धेन विदितधर्मानु-ष्ठायिनां सत्यपि वैराग्ये सन्न्यासो न प्राप्नुयात् । मैवम् । तेषां प्रत्यक्ष-श्रुत्येव तद्विधानात् । "अन्य पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातकोत्-सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत्" — इति । यमोऽपि, —

"पुनर्दारिक्रयामावे मृतमार्यः परिव्रजेत् । वनस्थो धृतपापो वा परं पन्थानमाश्रयेत् ॥" — इति ॥

स्नातक-विधुरादीनामन्तरालवत्तिनामाश्रम-निरपक्षी-र्जापीपवास-तीर्थ-यांत्रादिकमंभिदिचत्तशुद्धि-सम्भवेन मोक्षाश्रमेऽधिकारोऽस्तीति तृतीया-ध्याये मोमांसितम् । धर्म-लोपेऽप्यनुतापवतस्तत्-प्रायिक्तत्वेन संन्यासः सम्भवति । तथा च स्मृत्यन्तरम् , —

"ये च सन्तानजादोषा ये च स्युः कर्म-सम्भवाः। संन्यासस्तान् दहेत् सर्वास्तुषाग्निरिव कः उचनम्॥—इति॥

मनुरपि, —

"मृतोयैः शुद्धचते शोध्यं नदो वेगेन शुद्धचित । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः"॥ — इति॥ अत्र केवित्, ब्राह्मणस्यैव संन्यासाधिकारी न क्षत्रिय-वेश्ययोः, — इत्याहुः । उदाहरन्ति च श्रुति-स्मृती । तत्र वाजसनेयक- व्राह्मणम् । "एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाश्च भिक्षाचर्यञ्चरन्ति" — इति । मनुरप्युपक्रमोपसंहारयोब्राह्मणशब्दं प्रयुक्कते, —

"आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद्र मृहात्"।

#### इत्युपक्रमः ।

"एष वोऽभिदितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः"।

## इत्युवसंहारः। नारदोऽपि, --

"प्रथमादाश्रमाद्भ वापि विरक्तो भव-सागरात् । ब्राह्मणो मोक्षमन्विच्छंस्त्यक्तवा सन्नान् परिब्रजेत् ॥"— इति ॥

## योगियाज्ञवलक्योऽपि, —

"चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुति-चोदिताः। क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वैश्य-श्रुद्धयोः॥" — इति॥

### वामनपुराणेऽपि, —

"चत्वार आश्रमारचंते ब्राह्मणस्य प्रकी विताः । गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्यंऽच वानप्रस्थं त्रयोऽऽश्रमाः ॥ क्षत्रियस्यापि कथिता य आचारा दिजस्य हि । ब्रह्मचर्यंऽच गार्हस्थ्यमाश्रम-दितयं विशः ॥ गार्हस्थमुचितन्त्वेकं शूद्रस्य क्षणदाचर ॥" — इति ॥

## ननु, श्रूद्रस्याश्रम एव नास्ति,

"चत्वार अश्रमास्तात, तेषु <mark>बृद्रस्तु नार्हति" — इति</mark> ॥

निषेधात्। ततः कथं तस्य गार्हस्थ्याङ्गीकारः। उच्यते। समन्त्रकः एव विवाहो निषिध्यते, न त्वमन्त्रकः। अन्यथा, विवाह-प्रकरणोदाह्रतानि शूद्रविषयाणि वचनानि, पञ्च-महायञ्चादिगृहस्थधमेषु यूद्राधिकारवचनानिः विरुध्येरन्। तस्मादिस्ति यूद्रस्य गार्हस्थ्यम्। सन्यासस्तूक-रीत्या विष्रस्येव। अतएब समृत्यन्तरे, कषाय-दण्डादि-लिङ्ग-धारणं क्षत्रिय-वैश्ययोनिपिद्धम्, —

"मुखजानामयं धर्मी यदिष्णोलिज्ञधारणम् । बादुजातोञ्चातानां नायं धर्मी विधीयते" — इति ॥

अपुरे पनः, संन्यासं त्रेवणिकाधिकारिमच्छन्ति। अधीत-वेदस्य दिजातिमात्रस्य समुच्चय-विकल्पाभ्यामाश्रम-चतुष्टयस्य बहुस्मृतिषु विधानात्। अतएव याज्ञवल्क्येन संन्यास-प्रकरणे दिजशब्दः प्रयुक्तः,

> "सन्निरुद्धचे निद्रय-ग्रामं राग-देषौ प्रहाय च । भयं हृत्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः" — इति ॥

स्मृत्यन्तरन्तु शृज्जग्राहिकतयेव वर्ण-त्रयस्य संन्यासं विद्धाति,—
"ऋण-त्रयमपाकृत्य निर्ममो निरहंकृतिः ।
त्राह्मणः क्षत्रियो वाऽथ वैश्यो वा प्रज्ञजेद्र गृहात्" — इति ॥

कूर्मपुराणेऽपि दिज-ग्रहणं कृतम्, —

"अग्नीनात्मिन संस्थाप्य दिजः प्रव्रजितौ मवेत्।

योगास्यासरतः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः" — इति ॥

<sup>\*</sup> अन्न, 'जनगणि च' — इति पाठो अवितु' युक्तः ।

यानि पूर्व्वोदाहत-वचनानि, तानि हित्रय-वैश्ययोः काषायदण्ड-निषेध-पराणि। तथाच, मुखजानामिति वचनमुदाहतम्। वौधायनोऽपि, —

"ब्राह्मणानामयं धर्मी यदिष्णोलिन्न-धारणम् । राजन्य-वैश्ययोर्नेति तत्रात्रेय-मुनेर्वचः" — इति ॥

परिवाद् वुभूषः सर्वस्वदक्षिणां प्राजापत्यामिष्टिं निर्व्वयेत्। तदाह

"प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्व्यं वेदसदिश्वणाम् । खात्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गं गृहात्" — इति ॥

यदा। आग्नेयोमिष्टि कृष्यांत्। तदुक्तं श्रुत्या। "अश्रेके प्रजापत्यामिष्टि कुर्व्वन्ति, तथा न कुष्यांत् आग्नेयोमेव कुष्यांदिग्रि-हि प्राणः प्राणमेवेतया करोति" — इति । कुम्मंपुराणेऽपि, —

"प्रजापत्यां निरूप्येष्टिमाण्नेयोमथवा पुनः। अन्तः पक्वकषायोऽसौ ब्रह्माश्रममुपाश्रयेत्" — इति\*।

प्राजापत्येष्टिराहिताग्निविषया, 'अग्नोन् समारोप्य' — इत्यग्नि-वहुत्वामिधानात्। आग्नेयो त्वनाहिताग्निविषया, तद्वाक्यशेषे 'अग्निमाजिघ्रोत्, — इत्येकाग्न्यभिधानात्। सा चेष्टिः श्राद्धादि-पुरःसरं प्रकतेव्या। तथाच नृसिंहपुराणम्, —

"एवं वनाश्रमे तिष्ठन् तपसादग्धकिल्विषः । चतुर्धमाश्रमं गच्छेत् सन्न्यस्य विधिना दिजः ॥

<sup>\*</sup> कुम्मीबुरामेऽपि, — इत्यारभ्य, एतदन्तो यन्योनाम्ति ग्रु॰ पुस्तके ।

दिव्यपितुभ्यो देवेभ्यः स्विपतुभ्योऽपि यत्नतः । दत्वा श्राद्धमृषिभ्यश्च मनुष्येभ्यस्तथाऽऽत्मने । इष्टि वैश्वानशं कृत्वा प्राजापत्यामथापि वा ॥ अग्निं स्वात्मिन संस्थाप्य मन्त्रवत् प्रब्रजेत् पुनः — इति ।

श्राद्धानि चाष्टौ दैवादीनि । तथाचाह बौधायनः, —

"दैवमार्षं तथादिव्यं पित्र्यं मातृक-मानुषे ।

मौतिकं चारमनश्चान्ते अष्टौ श्राद्धानि निर्व पेत्"—इति ॥

उक्कः श्राद्धादौ योग्यता, कृच्छूः सम्पादनीया। तदाह काल्यायनः,— "कृच्छांस्तु चतुरः कृत्वा पावनार्थमनाश्रमी। आश्रमी चेत्ततः कृच्छ्ं तिनासौ योग्यतां ब्रजेत्" — इति।

श्राद्धानन्तरभाविनीमिष्टेः प्राचीनाभितिकर्त्तंव्यतामाह वौधायनः,—

"कृत्वा श्राद्धानि सर्व्वाणि पित्रादिस्योऽष्टकं पृथक् । वापयित्वा च केशादीनमार्जयेत् मातृका इमाः । त्रीन् दण्डानम् लोस्थूलान वेणवानमूर्द्धं सम्मितान् । एकादश-नव-दि-त्रि-चतुः-सप्तान्यपर्व्वकान् ॥ सत्वकानब्रणान् सोम्यान् समसन्नत-पर्व्वकान् । वेष्टितान् कृष्ण गोवाल-रज्वा तु चतुरम् लान् ॥ एकोवा तादृशो दण्डो गोवाल-सहितो भवेत् । कृशलेग्रंथितं शिक्यं पद्माकारसमन्वितम् । षट्पादं पञ्चपादं वा मुष्टि-द्वय-विदारितम् ॥

<sup>\*</sup> देवपितृभ्यो, - इति स॰ पुस्तके, देयं पितृभ्यो, - इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ि</sup> चैत्तप्रकृष्ड्ं, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

विकेशं सितः मस्पष्टमुभयद्वादशाञ्चलम् । द्विगुणं त्रिगुणं वार्पि सर्व्वतोरुष्टाङ्ग लन्तु वा ॥ प्रादेशमात्रं वा सूत्रं कापसिः ततमव्रणम्। चण्डालाद्यहतं । चैतत् समृतं जनपवित्रकम् । गृहीतं मनत्रवत्तद्वत्सशिक्यञ्च कमण्डलम् । दारवं वैणवं वापि मृदलावुमयन्तु वा ॥ पात्र' शिलामयं ताम्र' पर्णादिमयमेव वा। चतुरस्र' वर्त्तलं वाब्प्यासनं दारवं शुभम् । कीपोनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारणीम् । पादके चापि शौचार्थं दशमात्रा उदाहताः । छत्रं पवित्रं सूत्रं च त्रिविष्टव्धं तथाऽजिनम् । पद्माणि चाक्षसूत्रञ्च मूत्स्वनित्री कृपाणिका । योगपद्र' वहिव्वास इत्येता एकविंशतिः। तासां षच्चाधिका रे नित्या दश वा सर्वशोध्य बा ॥ गृहोत्वेमा अथागत्य देवागारेऽप्रिवेश्मनि । ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते यदा श्चिमनोहरै। आज्यं पयोदधीत्येतस्त्रिवृद्धा जलमेव वा 🛚 ॐ मुरित्यादिना प्रारय रात्रिं चोपवसेचतः। एतावतेव विधिना मिक्षुः स्यादापदि द्विजः । अधादित्यस्यास्तमयात् पूर्व्वमग्नोन् विहृत्यौ सः। आज्यञ्च गार्हपत्ये तु संस्कृत्यैतेन च स्नुचा ॥

<sup>\*</sup> बीत, --- इति सु० पुस्तके पाठः।

<sup>ां</sup> चण्डाकाचकृतं, — इति मुः पुस्तके पाठः ।

**क्रियालिकाः,** — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>🌱</sup> पन्वादिका, — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ौ</sup> विद्वत्य, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

पूर्णमाहवनीये तु जुहुयात् प्रणवेन तत्। \*वह्नन्वाधानमेतत् स्यादग्निहोत्रे हुते ततः । स्थित्वा तु गार्हपत्यस्य दर्मानुत्तरतोश्त्र तु । पात्राणि सादयित्वाध्य ब्रह्मायत्तन एव वु । स्तीणेषु दर्भेष्वासीत त्वजिनान्तरितेषु वा। जागृयादात्रिमेतान्तु यावद्र ब्राह्मो मुहुर्त्तकः। प्तामवस्थां सम्प्राम्प मृतोक्ष्वानन्त्यमश्रुते ॥ अग्निहोत्र' सकाले च हुत्वा प्रातस्तनं ततः। इष्टि वैश्वानरी कुर्यात् प्राजापत्यामश्रापिव।" — इति ।

आज्यादि-प्राशनानन्तरमग्नि-विहरणात् पूर्वं सावित्री प्रवेशं कृय्यात्। तदुक्तं वौधायनधम्मै । ॐ मृः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वं रेण्वं अ भूवः सावित्रौ प्रविशामि भगों देवस्य धीमहि, 🛷 सुवः सावित्रीं प्रविज्ञामि धियोयोनः प्रचोदयादिति अर्द्ध चर्चशः समस्तया वा" — इति । इष्टि । परिसमाप्याग्नींश्चात्मनि समारोप्य प्रैषमुच्चारये । तदाह कात्यायनः, —

> "आत्मन्यग्नीन् समारोप्य वेदिमध्ये स्थितो हरिम्। ध्यात्वा हृदि त्वनुज्ञातो गुरुणा प्रैषमीरयेत्" – इति।

अथ प्रैषमुच्चारयाभयदानं कुर्यात्। तदुक्तं कापिलमते, — "विधिवत् प्रैषमुच्च।य्यं त्रिरुपांशु त्रिरुच्चकैः। अभयं सर्व्वभृतेम्यो मम स्वाहेत्यपो भुवि। निर्णीय दण्ड-शिक्यादि गृहोत्वाऽथ वहिर्वजेत्" — इति ।

<sup>\*</sup> प्रतत् पूर्व्य ब्रह्मा'--- इत्यधिकः पाठः मु॰ पुस्तके ।

<sup>ं</sup> इतिष्टि, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

दण्डादीनां मन्त्रानाह वौधःयतः, —

"सला मेत्यादिना दण्डं गृह्णीयाद गुरुणाऽपितम् । येन देवाः पवित्रे णेत्युक्त्वा जलपवित्रकम् ॥ यदस्य पारे रजसः शुक्रमित्यपि शिक्यकम् । व्याह्तीमिस्तथा पात्रमथ कौपीनमित्युचा ॥ युवा सुवासा इत्येवं तच्छंयोरूपवीतकम् । एतद् गृहीत्वा निष्कम्य स्वग्रामं वान्धवांस्त्यजेत् ॥ निःस्पृहोऽन्यत्र गत्वेव ब्रतेः स्वेर्व्वत्येत् सदा" — इति ।

एतच जलपवित्रादिकं चतुर्विधेषु मिक्षुषु प्रथम-दितीय-विषयम्। चातुर्विध्यन्तु मिक्षूणां हारीत आह, —

"चतुर्विधा भिक्षवस्तु श्रोकाः सामान्यलिङ्गिनः ॥
तेषां पृथक् पृथक् ज्ञानं वृत्तिभेदात् कृतं च तत् ।
कृटीचरो वहूदको हंसरचैव तृतीयकः ॥
चतुर्थः परमोहंसो यो यः परचात् स उत्तमः"। — इति ।

## पितामहोऽपि, —

"भतुविधा भिक्षवस्तु प्ररव्याता ब्रह्मणो मुखात्।
कूटोचरो बहूदको हंसइचैव तृतीयकः।
चतुर्यः परहंसदच संज्ञाभेदैः प्रकीत्तिताः" — इति।

तत्राधिकार-विशेषः पुराणे दशितः, —

"विरक्तिदिविधा प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरेति च ॥

सत्यामेव तु तोब्रायां न्यसेद् योगी कृठिचरः ।

शक्तो वहुदके तीव्रतरायां हंस-संज्ञिते ॥

मुमुखः परमे हंसे साक्षादिज्ञान-साधने" — इति ।

<sup>\*</sup> कुटीबक, — इति मु॰ पुस्तके पाठः । एवं परत्र सर्व्यंत्र

तत्र कुटोचरस्य वृत्तिविशेषमाह प्रजापितः। "कुटोचरो नाम स्वगृहे वर्तमानः चृत्विरकलुषः अहिताग्निषु भिक्षां भुआनोऽपगतकाम-क्रोध-लोभ-मोहोऽहण्णारविजित आत्माऽनुग्रहं कुरुते"। वृद्धपराशरऽपि। "कूटोचरो नाम पुरत्रादिभिः कुटीं कार्रायत्वा काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्यादीन् हित्वा विधिवत् सन्त्र्यासंकृत्वा त्रिदण्ड-जल-पवित्र-काषायवस्त्र-धारिणः शौचाचमन\*जपस्वाध्याय-ब्रह्मचर्य-ध्यानां तत्पराः पुत्रत्रादेशेव िभक्षाकालेऽन्नयाच्यामात्रमुपभुआना रिस्तस्यां कुटचां नित्यं वसन्तआत्मानं मोक्षयन्ति" — इति। स्कन्दपुराषेऽपि, —

"कूटी चरस्तु सन्न्यस्य से से सद्यनि नित्यशः । भिक्षामादाय भुजीत स्ववन्धूनां गृहेऽथवा ॥ शिखी यज्ञोपविती स्यात् त्रिदण्डी सकमण्डलुः" — इति । कुटी चरस्याशक्त-विषयत्वाद्रयुक्तो गृहवासादिः । तदुक्तं वौधायनेन, —

"कूटोचराः परिष्रज्य से से वेश्मिन नित्यशः । भिक्षां वन्धुभ्य आदाय मुझते शक्ति-संक्षयात्" — इति ॥ बहूदकस्य वृत्ति-विशेषमाह स्कन्दः, —

"बह्दकस्तु सन्न्यस्य बन्धु-पुत्रादिवजितः । सप्तागारं चरेद्र मैक्षमेकान्नञ्च परित्यजेत् ॥ गीवाल-रज्जु-संबन्धं त्रिदण्डं शिक्यमुद्धृतम् । जलपात्रं पवित्रञ्च रवनित्रञ्च कृपाणिकाम् ॥ शिखां यज्ञोपवीतञ्च देवताराधनञ्चरेत् ।" — इति ।

स्त्रानशौचावमनः — इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

र्ग ब्रह्म वय्योध्य**यम,** — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

<sup>ि</sup> पुत्रदेव, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ीं</sup> युझाना, -- इति मु॰ पुस्तके पाटः।

वृद्धपराशरोऽपि। "तत्र वहूदको नाम त्रिदण्ड-कमण्डल्-पवित्र\*-पात्र-काषायवस्त्रधारिणो वेदान्तार्थाववोधकाः साधुवृत्तेषु व्राह्मण-महेषु भॅक्षचर्याः चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ति" – इति । पितामहोऽपि, –

"वहूदकः स विश्व यः सर्व-सङ्ग-विविजितः।
बन्धुवर्गे न भिक्षेत स्वभूमी नैव संवसेत्॥
निव चलः स्थाणुमृतश्च सदा मोक्ष-परायणः।
न कुटश्चां नोदके सङ्गं कुर्याद्र वस्त्रे च चेतसा॥
नागरे नासने नान्ने नास्तरे नात्रिदण्डके।
स्वमात्रायां न कुर्याद्र वे रागं दण्डादिके यतिः"॥ — इति॥

इंस-वृत्तिः स्कन्दपुराणे दशिताः —

"हंसः कमण्डलुं शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च । कम्थां कीपीनमाच्छाद्यमञ्चवस्त्रं वहिःपटम् ॥ एकन्तु वैणवं दण्डं धारयेन्निस्यमादरात् । देवतानामभेदेन कुर्याद्रध्यानं समर्चयेत्" ॥ — इति ॥

विष्णुरपि, —

"यज्ञोपवीतं दण्डञ्च वस्त्रं जन्तु-निवारणम् । तावन् परिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हंस-परिग्रहः ॥" – इति ॥

पितामहोऽपि, —

' हंसस्तुतीयो विज्ञो यो भिक्षुमिक परायणः । नित्यं त्रिषवणस्रायी त्वाद्र वासा भवेत् सदा ।

<sup>\*</sup> पद्मपित्र, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

चान्द्रायणेन वर्तेत यति-धर्मानुशासनात्। वृक्षमूले वसेन्नित्यं गुहायां वा सरित्-तटे ॥" — इति ॥

## बौधायनोऽपि, —

"हंसाः कमण्डलुं शिक्यं दण्डपात्राणि विभ्रतः। ग्राम-तीर्थेकरात्राश्च नगरे पञ्चरात्रकाः॥ त्रि-षड्रात्रोपवासाश्च पक्ष-मासोपवसिनः। कृच्छ्-सान्तपनाद्येश्च यज्ञोः कृशवपुर्धराः॥" — इति॥

परमहंस-वृत्तिः स्कन्दपुराणे दशिता, —

"कौपीनाच्छादनं वस्त्रं कन्थां शीत-निवारिणीम् । अक्षमालाञ्च गृह्णीयात् वैणवं दण्डमव्रणम् ॥ माधूकर\*मधैकान्नं परहंसः समाचरेत् । परहंसस्त्रिदण्डञ्च रज्जुं गोवाल-निर्मिताम् ॥ शिखां यज्ञोपवीतञ्च नित्यं कर्म परित्यज्ञेत्"। — इति ॥

अत्र केचिच्छ्दा-जाड्येन सन्ध्यावन्दन-गायत्रो-शिखा-यज्ञोपवीत-त्यागमसहमानाः यथावणितं पारमहंस्यं विदिषन्ति । उदाहरन्ति च कानिचिद् वचनानि । तत्र हारीतः, —

"चत्वार आश्रमा ह्योते सन्ध्यावन्दन-वर्जिताः। ब्राह्मण्यादेव होवन्ते यद्यप्युपतपोधनाः॥" — इति ।

## बौधायनोऽपि, —

"अनागतान्तु ये पूर्वामनतीतान्तु पश्चिमाम् । सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथन्ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥" – इति ॥

<sup>\*</sup> वधूकर, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

स्मृत्यन्तरेऽपि, —

"सार्य प्रातः सदा सन्ध्यां ये वित्रा नो उपासते । कामं तान् धार्मिको राजा बूद्र-कर्मसु योजयेत् ॥ — इति ॥

मनुरपि, --

"सावित्री-पतिता वात्या भवन्त्यार्यं-विगहिताः।" — इति ॥

अत्रिरपि, —

"यत्रोपवीतं सर्वेषां द्विजानां मुक्ति-साधनम् । परित्यजन्ति ये मोहान्नरा निरयगामिनः ॥" — इति ॥

पदापुराणे, —

"शिखा-यत्रोपवीतेन त्यक्तेनासौ कशं दिजः।" — इसि ।।

मेवं। एतेषां वचनानां परमहंसः व्यतिरिक्त-विषत्वेनाण्युपपतेः।
पारमहंस्यन्तु बहुषु प्रत्यवश्रुतिषूपलभ्यमानं केन प्रद्रे ब्हुं शक्यम्।
तथा च जावालश्रुतिः। "तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारणिक
स्वेतकेतुदुर्वासम्निदाधजङ्भरतदत्तात्रेयरे वतकप्रभृतयो व्यक्तलिक्षा
अव्यक्ताचारा अनुन्मचा जन्मत्तवदाचरन्ति" — इति । तेषाञ्च
शिखादित्याग आत्मद्यानादिधम्यांश्च तत्रेव श्रुताः। "दण्डं
कमण्डलं शिक्यं षात्रं जलपवित्रकम्, शिखां यञ्चोपवीतं चेत्येतत्
सर्व्यं भ्मः स्वाहेतयण्षु परित्यज्यात्मानमन्विष्यम् यथाक्षपथरो
निद्रं नदी निष्परिग्रहः तत्वव्रह्ममार्गे सम्मक् सम्पन्नः शुद्धमानसः
प्राणसन्धारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो मेक्षमाचरन् करपात्रं ण\*
लाभालाभयोः समो मृत्वा, शून्यागार-देवगृह-तृगकुट-जल्मोक-वृक्षमृल
क्वालशालाऽग्निहोत्र-नदीपुलिन-गिरिकृहर-क्रन्दर-कोटर — निर्धर-

<sup>\*</sup> उद्यान ज, — इति सुः पुस्तके पाठः ।

स्थिष्डिलेष्विनकोतवानप्रयत्नो निर्ममः शुक्रध्यानपरायणोऽध्यातम-निष्ठोऽशुद्धकम्मं-निर्मूलन-परः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामं — इति ।

तस्यामेव च श्रतौ जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद-रूपेण यज्ञोपवीत-त्यागमाक्षिप्य समाहितम्। "पृच्छामि त्वां याज्ञवलक्य नायज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यः आत्मेति" — इति । आरुणिश्रुताविप पारमहंस्यं प्रपञ्चितम् । "आरुणिः प्रजापतेलोंकं जगाम तं गत्वोवाच केन भगवन् कम्माण्य-शेषतो विसृजानीति। तं होवाच प्रजापतिः तव पुत्रान् भ्रातृन् वन्धवादीन् शिसायन्नोपवीते यागं सूत्रं स्वाध्यायञ्च भूलींकं भूवलोकं स्वलोंकं महोलोकं जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकं चातल-वितल-पुतल-तलातल-महातल-रसातल-पातालं ब्रह्माण्डञ्च विसर्जयेत्। दण्डमाच्छादनं कौपीनं परिगृहेत्, शेषं विसृजेत् । ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो वा लौकिकारनीनुदरारनी समारोपयेत्। गायत्रीं च शरीराग्नी \* समारोपयेत्। उपवीतं मूमी वाप्रसू वा विसुजेत्। i दण्डान् लोकाग्नीन् विसुजेदिति होवाच । अत ऊर्द्ध ममन्त्रवदाचरे-दुद्धं गमनं विसुजेत्त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत्। सर्वेषु देवेष्त्राचरण-म।वर्त्येदुपनिषदमावर्त्येत्" — इति । मैत्रावरुणश्रुतवपि । "इन्द्रस्य वज़ीर्भीति त्रोन्वैणवान् दण्डान् दक्षिणपाणी धारयेदेकं वा, यद्येकं तदा सिश्सं वपनं कृत्वा विसृज्य यज्ञोपवीतम्" — इति । पिष्पलाद शाखायामपि. ---

> "सिशिखं वपनं कृत्वा विहःसूत्रं त्यजेंद्रुधः। यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्॥

<sup>\*</sup> स्वभावाबाग्नौ, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

र्वे कुटीचको ब्रह्मचारी कुटुम्बं विखजेत् बिप्रत्वं विखजेत् पात्रः विखजेत्, — इस्विषकः पाटः सु० पुस्तके ।

सूचनात् सूत्रमित्याहः सूत्रं नाम परंपदम्। तत्मुत्रं विहितं येन स विप्रो वेदपारगः । येन सर्विमदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवितत्त्वदर्शिवान् ॥ वहिः सूत्रं त्यजेदिदान् योगस्त्रं समास्थितः। ब्रह्मभाविमदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः । धारणादस्य सुत्रस्य नोच्छिटो नाञ्चिभंवेत्। सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥ ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः। ज्ञानिश्वाज्ञानिष्ठाज्ञानयज्ञोपवीतिनः॥ ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते। अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ स शिखीत्युच्यते विदाननेतरैः केशधारणैः। कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः। एमिधार्यमिदं सूत्रं क्रियाक् तिद्ध वे समृतम्। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् ॥ ब्रह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः। इदं यञ्जोपवीतन्तु परमं यत्परायणम् ॥ विदान् यज्ञोपवोती स्यात् यज्ञास्तं यज्यनं विदुः" — इति ।

#### व्यासस्मृताविष, ---

"यज्ञोपवोतं कम्मांजं वदन्तयु तमबुद्धयः । उपकृष्वांगकात् पूर्वं यतो लोकं न दश्यते ॥ यावत् कम्मांणि कुरुते तावदेवास्य धारणम् । तस्मादस्य परित्यागः क्रियते कम्मांभिः सह ॥ अग्निहोत्र-विनाशे तु जुहादीनि यथा त्यजेत्॥ यथा च मेसलादीनि गृहस्थाश्रम-वाऽद्या। पत्नी योकत्रं यथेष्टचन्ते सोमान्ते च यथा ग्रहान्॥ तद्वद्रयज्ञोपवोतस्य त्यागमिच्छन्ति योगिनः" — इति।

विश्वामित्रोऽपि, — "अथापरं परिब्राजकिष्ण" सर्व्वतः परिमीक्षमेकै सत्यानृते सुखदुः से वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत् शिखा-यन्नोपवीत-कमण्डलु-कपालानां त्यागी"—इति । बीधायनोऽपि । "अतसद्ध यन्नोपवीतं मन्त्रमाच्छादनं यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमित्येतानि वर्जयित्वा वैणवं दण्डमादत्ते ससामगोपाय" — इति । स्मृत्यन्तरेऽपि, —

"यदा तु विदितं तत् स्यात् \* परंव्रह्मसनातनम् । तदैकदण्डं संगृह्म उपवीतं शिखां त्यजेत्" — इति ।

अत्र केचिदाहः। उपवीत-त्यागवचनानि पुरातन यज्ञोपवीत-विषयाणि। तथा च स्मृतिः। "नसानि निकृत्य पुराणं वस्त्रं यज्ञोपवीतं कमण्डलुं त्यवत्वा नवानि गृहोत्वा ग्रामं प्रविशेत्" — इति। यदाऽऽचमनाङ्गं यज्ञोपवीतं न स्यात् तदा व्राह्मणादैव हीयते। तस्मादिस्त परमहंसस्यापि यज्ञोपवीतम्, — इति।

तदयुक्तम्, उदाहतस्मृतेर्वहदकादि-विषयत्वात्। "न यज्ञो-पवीतं नाच्छादनञ्चरति परमहंसः"— इति श्रुतेः। "अयज्ञोपवीतीः शौचनिष्ठः काममेकं वैगवं दण्डमादधीत" — इति श्रुत्यन्तराञ्च। न च ब्राह्योपवीतमन्तरेणाचमनाद्यसम्भवः, कौषोतिकब्राह्मणे प्रदनोत्तराभ्यां तदुवपादनात्। "किमस्य यज्ञोपवीतं का शिक्षा

<sup>\*</sup> वत्त्वात्, - इति गु॰ पुस्तके पाठः।

कश्रञ्चास्योपस्पर्शनम्" — इति प्रश्नः । "इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानं विद्या शिखा" — इत्याद्युत्तरम् । व्राह्मण्यन्तु विज्ञान-मय-शिखायज्ञोपवीतिन एव पुष्कलम् , — इति पिष्यलादश्रुता-वुदाहृतम् ।

केचिन्तु परमहंसस्यापि त्रिदण्डमिन्छन्ति, उदाहरन्ति च वचनानि । तत्र दक्षः, सर्वेषामाश्रमिणां क्रमेण लक्षणमभिद्धानः "त्रिदण्डनयतिश्चैव" — इति यतेर्लक्षणमभिधाय, त्रिदण्डरहितस्य यतित्वं निषेधति, —

"यस्यैतह्रक्षणं नास्ति प्रायिक्ति न चाश्रमो" — इति । हारीत-दत्तात्रेय-पितामहाः कुटीचरादीन् चतुरोऽप्युपन्यस्य सर्व्वेषां त्रिदण्डमेव विद्धते. —

"वृत्तिभेदेन मिन्नारच नैव लिन्नेन ते द्विजाः। लिन्नन्तु वैणवं तेषां त्रिदण्डं सपवित्रकम्" — इति।

अत्रिरपि, —

"शिखिनस्तु श्रुताः केचित् केचिन्मुण्डाश्च मिक्षुकाः। चतुर्दा मिक्षुकाः प्रोक्ताः सर्वे चैव त्रिदण्डिनः" — इति ।

एकदण्ड-वचनानि तु त्रिदण्डालाभ-विषयाणि । तदाह मेधातिथिः, —

"यावन्न स्युस्त्रिदण्डास्तु तावदेकेन पर्प्यटेत्" — इति ।

## हारीतोऽपि, —

"नष्टे जलपिवत्रे वा त्रिदण्डे वा प्रमादतः। एकन्तु वैणवं दण्डं पालाशं वैल्वमेव वा॥ गृहोत्वा विचरेत्तावद्यावक्षम्थेत् त्रिदण्डकम्" — इति। अत्रोच्यते । परमहंसस्यैकदण्ड-निराकरणे वह्नागम-विरोधः स्यात् उदाहताश्च परमहंसस्यैक-दण्ड\*प्रतिपादकाः श्रुति-स्मृतयः । एवं सति मेधातिथि-हारीताभ्यां यदेकदण्डस्यानुकल्पत्वमुक्तं, तदद्वदकादि-विषयं भविष्यति । परमहंसस्य तु नैकदण्डोऽनुकल्पः । यतो व्यास आह, —

"त्रिदण्डस्य परित्याग एकदण्डस्य धारणम् । एकस्मिन् दृश्यते वाक्ये तस्मादस्य प्रधानता" ॥ — इति ॥

यतः "सर्वे चैव त्रिदण्डिनः" — इति, तद्वाग्दण्डादिविषयं न तु यष्टि-त्रयाभिप्रायम् । तथा च मनुः, —

"वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्त्रथैव च । यस्येते नियता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ त्रिदण्डमेतत् निःक्षिप्य सर्वमृतेषु मानवः । कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि निगच्छति ॥" — इति ॥

दक्षोऽपि, -

"वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च । यस्यैते नियता दण्डा स्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥" — इति ॥

एतेषां च त्रयाणां दण्डानां स्वरूपं स एवाह, —
"वाग्दण्डो मीनता प्रोक्ता कर्मदण्डस्त्वनोहता र ।
मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामी विधीयते ॥" — इति ॥

~ '!. ~ . 3

यदिप पितामहेनोक्तं, —
"परः परमहंसस्तु तुर्याख्यः श्रुतिरव्रवीत्।
यमैश्चनियमैर्युक्तो विष्णुरूपी त्रिदण्डभृत्।" — इति ॥

<sup>\*</sup> प्रतिपदिका, — इति पाठी भिषतु पुक्त: । विद्युखी मीनमातिष्ठेत् कर्मदण्डे त्वनीहताम्, — इति स॰ शा॰ पुस्तकेषु पाठ: ।

तदप्युक्तरोत्या वाग्दण्डाद्यभिप्रायम् । यदपि, — "लिक्नन्तु वैणवं तेषां त्रिदण्डं सपवित्रकम्"

— इति यष्टि-त्रयाभिधानं, तदिष वहूदक-विषयत्वेनोपपन्नम्।
योहि वहूदक एव सन् ग्रामैकरात्रादिकां\* हंसवृत्तिमाचरित, स
वृत्तितो हंसो भवति । वैदान्त-श्रवणादिकां परमहंसवृत्तिं चेदाश्रयिति,
तदा वृत्तितः परमहंसो भवति । तेषां हंसादीनां त्रिदण्डमेव लिङ्गम्।
अर्ननैवाभिप्रायेण, —

"वृत्तिभेदेन मिन्नारच नैव लिङ्गेन ते द्विजाः" — इति ।

अन्यथा मुख्ययोहं सयोरेकदण्ड-विधायकान्युद ह्तानि वचनानि निर्विषयाणि स्युः। तैस्मादेक एव दण्डः प्रमहं सस्य। ननु प्रमहं सोपनिषदि एकदण्डोऽप्यमुख्येनेव श्रूयते। "कौपीनं दण्ड-माच्छादनञ्च स्वशरीरोपमोगार्थाय च लोकस्योपकारार्थाय च प्रिग्रहेत्, तच्चां न मुख्योऽस्ति, को मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न शिक्यं नाच्छादनं चरति प्रमहं सः' — इति। वादम्। नास्त्येव विद्वत्-प्रमहं सस्य वाह्ययष्ट युपयोगः। अत्तएव वाक्यशेषे ज्ञानमेव तस्य दण्डः, — इत्युक्तम्, —

"बानदण्डोधृतो येन एकदण्डो स उच्यते" — इति ।

यिष्ट-धारणन्तु विविदिषोः परमहं सस्य। न च विद्धद्-विविदिषुभेदेन पारमहं स्य-दे विध्ये मानामावः शङ्कनीयः। वाजमर्नि द्वाह्मणे
तदुपलम्भात्। "एतं वै तमात्मानं विदिश्वा द्वाह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति"—
इति विद्वत्संन्यासे प्रमाणम। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव

<sup>\*</sup> प्रामेकरात्रिकां, — इति मु॰ पुस्तके पाठः । र तस्यः — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

प्रव्राजिनो लोकमिन्छन्तः प्रव्रजन्ति — इनि चान्यस्मिन् । एतन्
द्वावये विद्वद्विविद्युसंन्यासो उभावपि विस्पष्टमवगम्येते । "एतत्
सर्वं मः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विन्छत्" — इति जावालवाक्ये त्रिदण्डादि-परित्यागात्मकं विविदिषु-पारमहंस्यमाम्नातम् ।
श्रुति । "न्यास इति ब्रह्म व्रह्म हि परः परो हि ब्रह्म तानि वा एतान्यः
पराणि तपांसि न्यास एवात्यरैचयत्" — इत्यित्रहोत्रयज्ञ-दानादितपो-निन्दापुःसरं पारमहंस्यं विधाय तस्य परमहंसस्य विविदिषोरात्मविद्याधिकारं दर्शयित, "ओमित्येतमात्मानं युजीत" — इति ।
तस्माद् द्वैविध्य-सद्भावाद् दण्डादिनिवारणमशेष-कर्मञ्चन्य-विद्वद्रपारमहंसःविषयम् । विदुषः कर्त्व्य-शून्यतां भगवानाह, —

"यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरच मानवः । आत्यन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते" — इति ।

### दक्षोऽपि, —

"नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कदाचन। एतेः सर्वैः सुनिष्पन्नो यतिर्भवति नान्यदा" — इति।

## समृत्यन्तरेऽपि. -

"ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। नैवास्ति किञ्चित् कत्तंव्यमस्ति चेन्न स सर्ववित्ं' — इति।

वह्न चत्राह्मणेऽपि । "एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुः कोषेयाः किमर्थो-वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे" — इति । विविदिषोस्तु श्रवण-मननादि-कर्त्तव्यसद्भावात् तदुपकारित्वेन दण्डधारणादि-नियम उपपद्यते । ननु-ज्ञान-रहितस्याणि दण्डप्रतिषेध आम्रायते,

"काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशो ज्ञान-वर्जितः। स याति नरकान् धोरान् महारोरव-संज्ञितान्"॥ नायं दोषः । विद्यां विविदिषाञ्च विना जीवनार्थमेन केवलमे इदण्डं यो धत्ते तदिषयत्वात् प्रतिषेधस्य । अतएव सर्वाशोति विशेषितम् । स्मृताविष, —

"एकदण्डं समाश्रित्य जीवन्ति वहवो नराः। नरके रौरवे घोरे कर्मा-त्यागात् पतन्ति ते" — इति।

युक्तश्च नरक-पातः, सत्यिप ब्राह्मदण्डे पाप-निवर्त्तकानामान्तरदम्डा-नामभावात् । पाप-निवर्त्तकत्वञ्च कालिकापुरणे दर्शितम् , —

"वेणवा ये समृता दन्छ। लिक्रमात्र-प्रवोधकाः । लिक्रव्यक्ती हि धार्यास्ते न पुनर्धर्म्म-हेतवः । कायजा ये बुधैनित्यं नृणां पाप-विभोक्षणात् । जितेन्द्रियं जितक्रोधे धांय्यां वे तत्त्वदिशिभिः" — इति ।

ये कायजास्त्रयोदन्डास्ते पाप-विभोक्षणाय धार्याः — इत्यन्वयः। नन्वेकदन्छ-त्रिदन्डयोविकल्पः कचित् समर्थ्यते । तत्र, विष्णु-वौधायनी, —

"एकदण्डी मवेद्राऽपि त्रिदण्डो वा मुनिमंवेत्" — इति ।

व्यासः, —

"त्रिदण्डमेकदण्डं वा व्रतमास्याय तत्त्ववित् । पर्ध्यटेत् पृथिवीं नित्यं वर्षांकाले स्थिरीभवेत्" — इति ।

शौनकोऽपि । "अध कषायवासाः सखामा गोपायेति त्रिदण्ड नैकदण्ड' वा गृहाति" — इति । आश्वमेधिके भगवद्गवचनम् , —

"एकदण्डो त्रिदण्डो वा शिखो मुन्डित एव वा । काषायमात्रसारोऽपि यतिः पूज्यो युधिष्ठिर" — इति । वादम । उक्तरीत्या तयोर्व्यवस्था द्रष्टव्या । तत्र, कूटोचर-वहद-कयोस्त्रिदन्डः, हंस-परमहंसयोरेकदन्डः । तथा सति तत्र तत्रो — दाहतानि वचनानि उपपद्यन्ते ।

तदेवं चतुर्विधः संन्यासो निरुपितः।

# अथ तद्धर्मा निरुप्यन्ते।

### तत्र वौधायनः, —

"ज्ञषःकाले समुत्थाय शौचं कृत्वा यथाविधि। दन्तान् विमृज्य चःचम्य पर्ववज्जं यथाविधि। स्नात्वा चाचम्य विधिवत्तिष्ठन्नासीन एव वा॥ विभ्रज्जलपवित्रं वाऽप्यक्षसूत्रं करद्वये। तद्वत् पवित्रेगोवालेः कृते दुष्कृतनाशने। उदये विधिवत् सन्ध्यामुपास्य त्रिकजप्यवान्। मित्रस्य चर्षणीत्याद्यं रूपस्थाय परि त्रिभिः\*। पूर्व्ववत् तर्पयत्वाऽथ जपेत् सम्यक् समाहितः" — इति।

## मनुरपि, -

"एकएव चरेन्नित्यं सिद्धचर्धमसहायकः। सिद्धिमेकस्य संपञ्यन् न जहाति न हीयते" — इति ॥

एकस्यासहायस्य विचरतो रागद्वेषादि-प्रतिवन्धामावात् ज्ञानलक्षणां सिद्धि निश्चिन्वन् तां सिद्धि न जहाति, तस्यां सिद्धावप्रत्युहेन

<sup>\*</sup> पवित्रिभि:, — इति पाठाचरम्।

प्रवर्तते, प्रवृत्तश्च तस्याः सिद्धेर्न हीयते किन्तु पारं गच्छति । यदा तु दितीय-तृतीय-पुरुष-सहायवान् विचरैत्तदा रागद्धेष-सम्मवादुक्त-सिद्धे हीयते । अतएव दक्षः, —

"एकोसिक्षुर्यथोक्तस्तु दावेव सिथुनं स्मृतम् । त्रयोग्रामः समाख्याताजद्धं न्तु नगरायते ॥ नगरन्तु न कर्त्तव्यं ग्रामोऽपि सिथुनं तथा । एतत्त्रत्रयं प्रकुर्वाणः स्वधम्मात् च्यवते यतिः ॥ राजवातां हि तेषाञ्च भिक्षा-वात्तां परस्परम् । स्नेह-पेशुन्य-मात्सर्व्यं सन्निकर्षान्न संशयः" ॥

यदा तु श्रवणादि-सम्पत्यभावादात्मज्ञान-सिद्धी स्वयमशक्तः स्यात्, तदा तत्र शकेन द्वितीयेन सह विचरेत्। यथा श्रुतिः। "वर्षासु धुवशोलोऽष्टो मासानेकाकी यतिश्वरेत् द्वी वा चरेत्"। चरेताः मित्तर्थः। एकाकी विचरेत् सर्वमृतेभ्यो हितमाचरेत् तदाह याज्ञवल्क्यः, —

सर्व्वमूत-हितः शान्तः त्रिनण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परिवज्य भिक्षार्थं ग्राममाविशेत्" – इति ।

हिताचरणं नाम हिंसाऽननुष्ठानमात्रं न पुनरूपकारेषु प्रवृत्तिः। "हिंसाऽनुग्रयोरनारम्मः" — इति गोतमस्मरणात्। अत्तप्वाहिंसा-दोनाहात्रिः, —

"अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्यां परिग्रही । मावशु दिहेरेमीकिः सन्तोषः शौचमार्जवम् ॥ आस्यक्यं ब्रह्मसंस्पर्शः स्वाध्यायः समदर्शनम् । अनौद्रधत्यमदोनत्व प्रसादः स्थैय्यं-मार्ववे ॥ सस्नहो गुरुशुश्रूषा श्रद्धा क्षान्तिर्दमः श्रमः । उपेक्षा धैर्य्य-माधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ॥ हास्तपोन्नान-विज्ञाने योगो लघ्वरानं धृतिः । स्नानं सुरार्चनं ध्यानं प्राणायामो विलः स्तुतिः ॥ भिक्षाटनं जपः सन्ध्या स्यागः कर्मफलस्य च । एष स्वधमो विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम् ॥'' — इति ।

प्रव्रज्यां कृत्वापि गुरोः समीपे ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं निवसेत्। तदुवर्तः लिङ्गपुराणे, -

''आश्रमत्रयमुक्तस्य\* प्राप्तस्य परमाश्रमम् । ततः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम् । अनुद्धाप्य गुरुठचेव चरेद्धि पृथिवोमिमाम् । त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ पिधाय बुद्धचा द्वाराणि ध्यानेनैकमना भवेत् ।'' — इति ।

## मत्स्यपुराणेऽपि, —

"गुरोरिप हिते युक्तः स तु संवत्सरं वसेत्। नियमेष्वप्रमत्रस्तु यमेषु च सदा भवेत्॥ प्राप्य चान्ते ततश्चेव ज्ञानयोगमनुत्तमम्। अविरोधेन धर्मस्य चरेत पृथिवीं यतिः॥"— इति।

संवत्सरमित्युपलक्षणं, यावञ्जानं ताविन्नवसेत्। गृरुसमीप वासस्यः ज्ञानार्श्वतात्। पृथिवी-विचरणे विशेषमाह कण्वः, —

"एकरात्र' वसेत् ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम् । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मांसांश्च चतुरो वसेत्॥"— इति ॥

<sup>\*</sup> अश्रमत्रयमुर् सज्यः — इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

मत्स्यपुराणेऽपि, —

"अष्टौ मासान् विहारः स्याद्यतीनां संयतात्मनाम् । एकत्र चतुरो मासान् वार्षिकान् निवसेत् पुनः ॥ अविमुक्ते प्रविष्टानां विहारस्तु न विद्यते । न दोषो भविता तत्र दृष्टं शास्त्र' पुरातनम् ॥" — इति ।

चातुर्मास्य-निवासे प्रयोजनमाह मेघातिथिः, —

"संरक्षणार्धः जन्तूनां वसुवातलचारिणाम् ।

आषादादींश्च चतुर आ मासान् कात्तिकाद् यतिः ।

धर्माद्ये जलसम्पन्ने ग्रामान्ते निवसेच्छुचिः ।" — इति ।

-अन्यानिष हैयोपादेयां इच धर्मान् संगृह्याह स एव, —
"श्रद्धया परयोपेतः परमात्म-परायणः ।
स्थूलसूक्ष्मशरीरेम्यो मुच्यते दशषट्कवित् ॥
त्रिदण्डं कृण्डिकां कन्यां मेक्ष-माजनमासनम् ।
कौपीनाच्छादनं वासः षड़ेतानि परिग्रहेत् ॥
स्थावरं जन्नमं वीजं तेजसं विषयायुधम्\* ।
षड़ेतानि न गृह्योयाद्र यति मूत्रपुरीषवत् ॥
रसायनं क्रियावादं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् ।
विविधानि च शिल्पानि वर्जं येत् परदारवत् ॥
मिक्षाटनं जपं स्नानं ध्यानं शोचं सुरार्चनम् ।
कर्त्तव्याणि षड़ेतानि सर्वथा नृप । दण्डवत् ॥
नटादि-प्रेक्षणं द्यूतं प्रमदां सुहृदं तथा ।
मक्ष्यं मोज्यमुदक्यां च षण्न पश्येत् कदाचन ।
स्कन्धावारे खले सार्थं पुरे ग्रामे वसद्गृहे ॥

<sup>\*</sup> विषमायुधम्, — इति स॰ पुस्तके पाठः।

न वसैत यतिः षटस् स्थानेष्वेतेष कहिंचित्। रागं देवं मदं मायां दम्भं मोहं परात्मस ॥ षडेतानि यतिनितयं मनसापि न चिन्तयेत्। मञ्चकं शुक्रवस्त्रञ्च स्त्रीक्थां लौल्यमेव च ॥ दिवास्वापञ्च यानञ्च यतीनां पतनानि षट् । संयोगंच वियोगगंच वियोगस्य च साधनम् ॥ जीवेश्वरप्रधानानां स्वरूपाणि बिचिन्तयेत्। आसनं पात्र-लोपरच सञ्चयाः शिष्य-सङ्गहः ॥ दिवास्वापो द्रशाजलपो यतेर्बन्ध-कराणि षट । एकहात्परतो ग्रामे पठचाहात् परतः पुरे ॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र तत्-स्थान\*भासनं तदुदाहृतम्। उक्तानां यति-पात्राणामेकस्यापि न सङ्गृहः ॥ मिक्षोर्भेक्षमुजरचापि पात्र-लोपः स उच्यते । गृहीतस्य त्रिदण्डादेद्वितीयस्य परिग्रहः ॥ कालान्तरोपभोगार्थं सञ्चयः परिकीत्तितः। शुषा-लाम-पूजार्थं यशोऽर्थं वा परिग्रहः॥ शिष्याणां न तु कारण्यात् सस्नेहः शिष्यसंग्रहः । विद्या दिवा प्रकाशस्वादविद्या रात्रिरुयते ॥ विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते। आध्यात्मिकों कथां मुत्तवा भैक्षचर्यां सुरस्तुतिम्॥ अनुग्रहप्रदप्रश्नो वृथाजल्पः स उच्यते। अजिहः षण्डकः पङ्गरन्धो विधर एव च ॥ मुग्धरच मुच्यते भिक्षः षड्भिरेतेर्न संशयः। इदं मृष्टिमदं नेति योऽ इनन्निप न सज्जिति॥

<sup>\*</sup> तदास, — इति स॰ पुस्तके पाठः ।

हितं सत्यं मितं विक्तं तमिज्ञः प्रवक्षते ।
सद्योजातां यथा नारीं तथा षोड्शवार्षिकीम् ॥
शतवर्षाञ्च यो दृष्टा निविकारः स षण्डकः ।
मिक्षार्थमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च ॥
योजनान्न परं याति सर्वथा पङ्गुरेव सः ।
तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुनं दूरगम् ॥
चतुर्युगद्वयं तक्त्वा परिवाद् सोऽन्ध उच्यते ।
हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहं यतिः \*॥
श्रुत्वा यो न श्रुणोतीव विधरः स प्रकीतितः ।
सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः ।
सुप्तवद्गवर्तते नित्यं स मिक्षुमुंग्ध उच्यते ॥" — इति ।

#### र्गमक्षाटनविधिमाह मनुः, —

"एककालं चरेद्रमैक्ष' न प्रसज्येत विस्तरे । मैक्षप्रसक्तोहि यतिविषयेष्विप सज्जते ॥ विधूमे सन्तमुषले व्यङ्गारे मुक्तविति । वृत्ते सराव-संपाते भिक्षां नित्य यतिश्वरेत् । अलामे न विषादी स्यालामे चैव न हर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्यानमात्रा-सङ्गाद्विनिर्गतः" ॥ — इति ।

मोयन्ते, — इति मात्रा विषयास्तेषां सङ्गादिनिर्गतो यतस्ततीन हर्ष-विषादौ काय्यो । यमोऽपि, —

"स्नात्वा शुचिः शुची देशे कृतजय्यः समाहितः। भिक्षार्थी प्रविशेद्रप्रामं राग-द्वेष-विवर्जिजतः।

<sup>\*</sup> बोकावहन्तु यत् , — इति मु॰ पुस्तके पाठः । विजितेन्द्रियः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

चरेन्माधूकरं मेक्षं यतिम्लेंच्छ-कुलादिप ।
एकान्नं न तु भुञ्जीत वृहस्पति-समोयितः ॥
मैध्यं मेक्षं चरेन्नित्यं सायाह्वं वाग्यतः शुच्चः ।
एकवासा विशुद्धात्मा मन्दगामी युगान्तदृक् ॥
यथालब्धं तथाऽश्नीयादाज्यसंस्कार-विज्ञतम् ।
भेक्षं माधूकरं नाम सर्व्व-पातक-नाशनम्" — इति ।

## वौधायनोऽपि, —

"विध्मे सन्न-मुसले व्यङ्कारे मुक्तविज्ञते। कालेऽपराह्न-भूयिष्ठे भिक्षाऽटनमथःचरेत्॥ जद्धं जान्वोरधोनामेः परिधायकमग्वरम् । दितीयमान्तरं वासः पात्री दण्डो च वाग्यतः ॥ सव्ये चादाय पात्रनतु त्रिदण्डं दक्षिणे करे। उपतिष्ठेत सूर्य्यन्तु ध्यात्वा चैकत्वमातमना ॥ उक्तवा विराजनं मन्त्रमाकृष्णेन प्रदक्षिणम् । कृत्वा पुनर्जिपत्वा च ये ते पन्थान इत्यपि॥ योऽसौ विष्णवाष्य आदित्ये पुरुषोऽन्तह् दि स्थितः। सो हं नारायणो देव इति ध्यात्वा प्रणम्य तम्॥ भिक्षापात्रादि-शुद्धचर्थमवमुच्याप्यु गनही । ततो ग्रामं व्रजेन्मन्दं युगमात्रावलोककः॥ ध्यायन् हरिञ्च तिच्चते इदं च समुदोरयेत्। विष्णुस्तिरयंगधोद्धं मे वैकुण्ठो विदिशन्दिशम्॥ पातु मां सर्व्वतो रामो धन्वो चक्रो च केशवः। अभिगम्य गृहाद्भिक्षां भवत्-पूर्वं प्रचोदयेत्॥ गो-दोहमात्रं तिष्ठेच वाग्यतोऽघोमुखस्ततः। हण्डा भिक्षां हिं छपूतां दातुश्च कर-संस्थिताम् ॥

त्रिदण्डं दक्षिणे त्वङ्गे ततः सन्धाय बाहुना । उत्पाटयेत्र कवचं दक्षिणेन करेण सः । पात्रं वामकरे क्षिप्त्वा श्लेषयेद्रदक्षिणेन तु । प्राणायात्रिकमात्रन्तु भिक्षेत विगतस्पृहः" — इति ।

मौक्षस्य पञ्चविधत्वमाहोशनाः, —

"माधूकरमसन्तप्तं प्राक्प्रणीतमयाचितम् । तात्कालिकोपपन्नञ्च भैक्षं पञ्चिविधं स्मृतम् ॥ मनः-सङ्गल्प-रहितान्-गृहांस्त्रीन् सप्त पञ्चकान् । मधुवदाहरणं यत्तु माधूकरमिति स्मृतम् ॥ शयनोत्थापनात् प्राग्यत् प्राथितं मक्तिसंयुतेः । तत् प्राक्प्रणीतमित्याह मगवानुशना मृनिः ॥ भिक्षापुटन-समुद्योगात् प्राक् केनापि निमन्त्रितम् । अयाचितं हि तद्धेक्षं भोक्तव्यं मनुरव्रवीत् ॥ उपस्थाने च यत्प्रोक्तं भिक्षार्थं ब्राह्मणेन ह । तात्कालिकामिति स्यातं तदत्तव्यं मुमुक्ष्णा ॥ सिद्धमन्नं भक्तजनेरानीतं यन्मठं प्रति । उपपन्नं तदित्याहुर्मृनयो मोक्षकाङ्क्षणः" — इति ।

भिक्षान्नं प्रशंसति यमः. —

"यश्चरेत् सर्व्वणेषु मेक्षमभ्यवहारतः । न स किञ्चिदुपाश्चीयादापीमैक्षमिति स्थितिः ॥ अव्विन्दुं यः कुशाग्रेण मासि मासि त्रयं पिवेत् । न्यायतो यस्तु मिक्षाशी पूष्वेति तत् विशिष्यते । तप्तकाञ्चनवर्णेन गवां मूत्रेण यावकम् ॥ पिवेत् द्वादशवर्षाणि न तद्भैक्षसमं भवेत् । शाकमक्षाः पयोभक्षा येऽन्ये यावकमक्षकाः ॥ सर्वे भैक्षभुजस्तस्य कलां नार्हन्ति षोड्शोम् । न मेक्षं परपाकान्नं न च मैक्षं प्रतिग्रहः ॥ सोम-पान-समं मैक्षं तस्मद्भैक्षेण वर्त्तयेत्" — इति ।

अत्र, सर्व्ववर्षे ज्वित्यापद्विषयम् । अतएव वौधायनोऽपि, —
"ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां मेध्यानामन्नमाहरेत् ।
असम्भवे तु पूर्व्वस्याप्याददोतोत्तरोत्तरम् ॥
सर्व्वषामप्यभावे तु भक्षद्वयमनश्नता ।
सोक्षं शुद्रादिप ग्राह्मं रह्याः प्राणा विजानता" — इति ।

नच भिक्षां लब्धुमुल्कापाताद्युत्पात-कथनं ग्रहदीस्थ्यादि-कथन-मन्यं वा किञ्चदुपाधि सम्पादयेत् । तदाह वीधायनः, — "न चोत्पात-निमित्ताभ्यां न नक्षत्राश्च-विद्ययाः नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित्" — इति ।

वर्ज्यमम्माहात्रः, —
हितं मितं सदाऽश्नीयाद्यत् सुस्नेनैव जीर्व्यति ।
धातुः प्रकृष्यते येन तदन्नं वर्जयद्यतिः ।
उदक्या-चोदितं चान्नं द्विजान्नं शूद्र-चोदितम् ॥
प्राण्यक्षे चापि सक्लृष्तं तदन्नं वर्जयद्यतिः ।
पित्रश्चं कल्पितं पूर्व्यमन्नं देवादि-कारणात् ॥

परवाधा-प्रसक्तिमेवाभिप्रेत्य मनुराह, —
"न तापसेन्नाह्मणेवा वयोभिरथवा श्वभिः।
आकीर्ण भिक्षुकेव्वाऽन्येरगारमुपसंव्रजेत्" — इति।

वर्जयेचाइशीं भिक्षां परवाधाकरी तथा" - इति ।

<sup>\*</sup> प्राण्यक्के वाससे क्लप्तं,- इति मु॰ पुस्तके पाठः।

यस्तु भिक्षां दातु' शक्तोऽपि नास्तिक्यान्न प्रयच्छति, तद्गृह' वर्जये दित्याह वौधायनः. —

मिश्चां न दद्युः पञ्चाह' सप्ताहं वा कदाचन । यस्मिन् गृहे जना मोस्यात्यजेच्चण्डाल-वेश्मवत्" — इति ।

अनिन्द्य-गृहस्य वर्ज्जने वाधमाह सएव, —
"साधुं चापतितं विप्रं यो यतिः परिवर्जयेत्।
स तस्य सुकृतं दत्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते" — इति।

यस्तु द्रिदः श्रद्धालुतया स्वयमुपोष्यापि भिक्ष प्रयच्छति, तस्य भिक्षा न ग्राह्या। तदुक्तं स्मृत्यन्तरे, —

"आत्मानं पीड़ियत्वाऽपि भिक्षां यः संप्रयच्छति ॥ सा मिक्षा हिंसिता ज्ञेया नादद्यातादश यतिः" — इति ।

भिक्षार्थं वहुषु गृहेषु पर्घ्यटितुमलसं प्रत्याह वौधायनः, — "एकत्र लोभाद्र यो भिक्षः पात्रपूरणमिच्छति । दाता स्वर्गमवाद्योति भोका भूञ्जीत किल्विषम्"— इति ।

. यतिपात्र' विविनक्ति मनुः, —

"अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनिर्द्वणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शीचं चमसानामिवाध्वरे ॥ अलाबुं दारुपाद्मं वा मुन्मयं वैणवन्तथा। एतानि यति-पात्राणि मनुः स्वायम्भुवो) ब्रवीत्" — इति ।

यमोऽपि, —

"हिरण्मयानि प्रात्राणि कृष्णायसमयानि च । यतीनां तान्यपात्राणि वर्जियतानि भिक्षकः"। वोधयनोऽपि. —

"स्वयमाहतपर्णेषु स्वयं शीर्णेषु वा पुनः । मूठजीत न वटाश्वत्थकरठजानान्तु पर्णेके ॥ कुम्भी तिन्दुकयोर्व्वाऽपि कोविदारार्कयोस्तथा । आपद्यपि न कांस्ये तु मलाशो कांस्यमीजनः ॥ सौवर्णे राजते ताम्रमये वा त्रपु-सोसयोः" — इति ।

भोजन-नियममाह स एव। "भिक्षाचर्यादुपावृत्तो हस्तौ पादौ च प्रक्षालयाचम्यादिखस्याग्रे निवेदयन्नुदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मयज्ञानमिति च उद्दयं तमसस्परोति च जिपत्वा मुञ्जीत" – इति। नृसिंहपुराणेऽपि, —

'ततो निवर्य तत्पात्र' संस्थाप्याचम्य संयमी।
चतुरक्षुलेषु प्रक्षाल्य ग्रासमात्रं समाहितः॥
सर्व्यादिदेवमृतेभ्यो दत्त्वाऽन्नं प्रोह्य वारिणा॥
मुठजोत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः।
मुक्त्वा पात्र' यतिनित्यं क्षालयेनमन्त्रपूर्व्वकम्॥
न दुष्येत्तस्य तत्पात्रं यञ्चेषु चमसा इव।
अशाचम्य निरुद्धा सु स्पतिष्ठेत मास्करम्॥
जप-ध्यान-विशेषण दिनशेषं नयेद्धः।
कृतसन्ध्यस्ततो रात्रि नयेद्दे व-गृहादिषु॥
हृत्पुण्डरोकनिलये ध्यात्वाऽऽत्मानमकलमषम्।
यतिर्धम्मरतः शान्तः सर्व्यमृतसमो वशो॥
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्प्राध्य न निवर्तते" — इति।

कुम्मंपुराणेऽपि, —

"आदित्ये दर्शयित्वार्यनं मुठजीत प्राङ्मुखो यतिः। हुत्वा प्राणाहुतोः पञ्चप्रासानष्टौ समाहितः। आचम्य देवं ब्रह्माणं ध्यायीत परमैश्वरम् । प्राप्रात्रेञ्पररात्रे च मध्यरात्रे तथैवच ॥ सन्ध्यास्विह्न विशेषेण चिन्तयैन्नित्यमीश्वरम्"— इति ।

## अथान्येयतिधर्माः।

तत्राहात्रिः, —

"अतः परं प्रदेशमि आचारो यो यतेः स्मृतः। अम्युत्थान-प्रियालापैर्गृरुवत्प्रतिपूजनम् ॥ यतीनां ब्रतवृद्धानां स्वधम्ममनुवत्तिनाम्। विष्णुरूपेण वे कुर्यान्नमस्कारं विधानतः"— इति ॥

मनुरपि, -

"कृत-केश-नख-रमश्रः पात्री दण्डी कुस्ममवान् ।
विचरेत्रियतो नित्यं सर्व्यम्तान्यपीड्यन् ॥
कपाल वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता ।
समता चेव सर्व्यक्तिमन्देत-मुक्तस्य लक्षणम् ॥
नामिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निद्धेशं मृतको यथा ॥
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत् ।
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।
न चेमन्देहमाशित्य वैरं कुव्वीत केनचित् ॥
कृद्यन्तं न प्रतिकृद्धभे दाक्र ष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तद्वारावकीणां च न वाचमनृतां बदेत् ॥

<sup>\*</sup> विवरेन्व यतिर्मित्वं, — इति सुः पुस्तके पाठः।

अध्यात्मरितरासीनो निरपेक्षो निरामयः।
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥
संरक्षणार्थं भूतानां रात्रावहिन वा सदा ।
शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वश्धां चरेत् ॥
अल्पात्राभ्यवहारेण रहः स्थानासनेव च ।
हियमानानि विषयेरिन्द्रियाणि निवर्त्तयेत् ॥
इन्द्रियाणां निरोधेन रागःद्रेष-क्षयेण च ।
अहिंसया च भूतानांममृतत्वाय कल्पते"— इति ॥

#### दक्षोऽपि, —

"नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न श्रोतव्यं कथ्यक्तन। एतेः सर्वेः सुनिष्पन्नो यातर्भवति नेतरः" — इति ॥

#### वृहस्पतिरपि, —

"न किञ्चिद्धेषजादन्यदद्यादा दन्तधावनात्। विना भोजनकालन्तु मक्षयेदात्मवान् यतिः॥ नैवाददीत पाथेयं यतिः किञ्चिदनापदि। पक्कवमापत्सु गृह्दीयाद्यावदह्योपभुज्यते ॥ न तीर्थवासी नित्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः। न चाध्ययनशोलः स्यान्न व्याख्यानपरोभवेत्"— इति।

नाध्येतव्यमित्येतत् कम्मंकाण्ड-विषयं, अन्यथा "उपनिषदमावर्त्तयेत्" — इति श्रुतिर्वाध्येत । न श्रोतव्यमित्येतद्रब्रह्ममीमांसा-व्यतिरिक्तिविषयम्, "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितेष्यः" — इति तन्मीमांसायां

<sup>\*</sup> यज्यते, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

विहितत्वात् । उपपन्नश्च तीशेपिवासाध्ययन-व्यास्यान-तात्पर्यः-निषेधः, निवृत्तिधमर्म-प्रधानत्वात् कैवल्याश्रमस्य । यतः स एवाहः —

यस्मिन् वाचः प्रविष्टाः स्युः कृपे प्राप्ताः शिला इव ।
न वक्तारं पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् कामाः प्रविशन्ति विषयेभ्योपसंहताः ।
विषया न पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् कोधः शमं याति विफलः सम्यगुष्टिततः ।
आकाशेऽसिर्यथा क्षिष्ठः स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यस्मिन् क्षान्तिः शमः शौचं सत्यं सन्तोष आर्जत्रम् ।
आकिञ्चन्यमदम्मश्च स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
यशा प्रलापो यो न स्यान्न लोकाराधने रतः ।
नान्यविद्याऽभियुक्तश्च स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥
अतीतान्न स्मरेद्रोगांस्तर्थवानागतानित ।
प्राप्तांश्च नाभिनन्देत स कैवल्याश्रमे वसेत्\* ॥
अन्धवनमूकवत् पन्नु-विधर-क्रीववन्न यः ।
आस्ते ब्रजति यो नित्यं स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥

#### उक्तधम्मीपेतं यति प्रशंसति दक्षः, —

"सिञ्चितं यद् गहस्थस्य पापमामरणान्तिकम्। निर्देहिष्यति तत् सर्व्वमेकरात्रोषितो यतिः। संन्यस्यन्तं दिजं दृष्टा स्थानाञ्चलति मास्करः॥ एष मे मण्डलं मित्वा परं स्थानं प्रयास्यति"।

तदेवं यतिधम्मा निरूपिताः।

<sup>\*</sup> बास्त्य पं क्लोकः सु॰ पुस्तके ।

उक्तानां ब्रह्मचय्यद्योनां संन्यासान्तानां चतुर्णामाश्रमाणां प्रत्येक-मवान्तरभेदाश्चतुर्विधाः। तदुक्तं महाभागते, —

"ब्रह्मचारी गृहस्थरच वानप्रस्थोऽथ मिक्षुकः। चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः एकैकस्य चतुर्विधाः" — इति।

तत्र चातुर्विध्यं कात्यायन-स्मृतेव्याचिक्षते । "ब्रह्मचारि गृहस्थ-वानत्रस्थ-परिव्राजकार वत्वार आश्रमाः षोड्श-भेदा मवन्ति । तत्र ब्रह्मचारिण्यवतुर्विधा भवन्ति, गायत्रो ब्राह्मः प्राजापस्यो वृहन्निति । उपनयनादूर्द त्रिरात्रमक्षारलवणाशो गायत्रीमधीते, स गायत्रः। अष्टाचत्वारिंशदर्णाणे वेदब्रह्मचर्या चरेत, प्रतिदं दादश दादश वा, यावद्ग्रहणान्तं या वेदस्य, स ब्राह्मः । स्वदारिनरतः ऋतुकालगामी सदापरदार विज्ञतः स प्राजापत्यः । आ प्रायणाद्रगुरोरपरित्यागी स नैष्ठिको वृहन्निति । गृहस्था अपि चतुर्विधा मवन्ति, वार्ताकवृत्तयः शालोनवृत्तयो यायावरा घोरसंन्यासिकाश्रेति । तत्र वार्ताकवृत्तयः, कृषि-गोरक्ष-वााणज्यमगहितमुपयुञ्जानाः शतसंवत्सराभिः क्रियामि-र्यंजन्त आत्मानं प्रार्थंयन्ते । शालीनवृत्तयो यजन्तो न याजयन्तोऽ-घोयाना नाध्यापयन्तो ददतो न प्रतिगृहन्तः शतसंवत्सराभिः क्रियामिर्यजनत आत्मानं प्रश्यन्ते। यायावरा यजनतो याजयन्तोऽ धीयाना अध्याययन्तो ददतः प्रतिगृहन्तः शतसंवरसारभिः क्रियाभि-र्यंजन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । घोरसंन्यासिका उद्धृत-परिपूताभिरद्भिः कार्यं कुर्वन्तः प्रतिदिवसमास्तृतोऽछवृत्तिमुपयुज्ञानां शतसंवत्सराभिः क्रियाभियं जन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वानप्रस्था अपि चतुर्विधा-भवन्ति, वैसानसा औदुम्वरा वालखिल्याः फेनपारचेति। तत्र, वैसानसा अकृष्टपच्योषधि-वनस्पतिभिग्रीमविहष्कृतामिरग्रिपरचरषं कृत्वा प्रविच्चक्रियां निर्वर्त्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । औदुम्वरा

वदर\*नोवार-श्यामाकैरप्रिपरिचरणं कृत्वा पठ वयन्नक्रियां निर्वर्त्तयन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वालखिल्या जटावराइचीर-चर्म-वल्कल-परिवृताः कातिक्यां पौर्णमास्यां पुष्पफलां मृत्सुजन्तः शेषानष्टी मासान् दुन्युपार्जनं कृत्वाऽग्नियरिचरणं कृत्वा पठचमहायज्ञक्रियां निर्वर्तयन्त आत्मान प्रार्थयन्ते । फेनपा जोर्ण-पर्ण-फल-मोजिनो-यत्र तत्र वा वसन्तः । परिब्राजकाअपि चतुर्विधा मवन्ति, कुटोचरा-वह्दकाः हंसाः परमहसारचेति । कुटोचराः स्वपुत्र-गृहेषु मैक्षचय्यां चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । वहृदकास्त्रिदण्ड-कमण्डल्-जल-पवित्र-पादुकारु इसनशिखा-यज्ञीपवीतकाषायवेषधारिणः साघवत्तेष ब्राह्मणकुलेषु भेक्षं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । हंसा एकदण्डधराः शिखा यिज्ञोपवीत-धारिणः कमण्डलुहस्ता ग्रामैकरात्रवासिनो नगरे तीशॅष् र पञ्चरात्रं एकरात्रं दिरात्रं र कृच्छचान्द्रायणादि चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते । परमहंसा नाम एकदण्डधराः मुण्डाः है कन्धा-कौपीन-वाससो व्यक्तलिङ्गा अनुनमत्ता उन्मन्तवदाचरन्तिस्त्रद्वः कमण्डलु-शिक्यपद्मजलपवित्रपादुकाऽऽसन-शिखा-यज्ञोपवीतत्यागिनः शुन्धागार-देवगृह-वासिनो न तेषां धम्भी ना धम्भी वा, न सत्य नापि चानृतं सर्वसमाः समलोष्टाश्मकाऽचनाः, यशोपपन्न चातुर्वर्णे शैक्षवर्ध्याञ्चरन्त आत्मानं मोक्षयन्ते ।

"तेषामुपञामो धम्भोनियमो वनवासिनाम् । दानमेक गृहस्थानां शुश्रुषा ब्रह्मचारिणाम्"— इति ॥

<sup>\*</sup> बदर, — इति नास्ति स॰ बा॰ पुस्तकयोः।

<sup>ा</sup> पुरुवफड. - इति सु० पुस्तके पाठः।

<sup>ी</sup> क्रिस्तावर्ज, — इति स॰ का॰ पुस्तक्यो: पाठ।

<sup>ीं</sup> वीर्येष्टी च, — इति मु॰ पुल्तके पाठः।

<sup>ों</sup> एकरात्र' द्विरात्र',— इति मास्ति स० बाा० सो० पुस्तकेषु ।

<sup>ाँ</sup> सुण्डाः, — इति नास्ति सु॰ पुस्तके ।

युक्तञ्च परिव्राजकानामात्म-मोक्षणम्, तत्त्वज्ञान-पर्य्यवसायित्वात् पारिव्राज्यस्य । एतदेवाभिष्रेत्य एवं निर्वे वनं समृत्यन्तरे दिशितम्,—

"परिवोधःत् परिच्छेदात् परिपूर्णावलोकानात्। परपूर्ण-फलत्वाच्च परिव्राजक उच्यते। परितो व्रजते नित्यं पर वा व्रजते पुनः। हित्वा चैवापरं जन्म परिव्राजक उच्यते" — इति।

तदेवमध्यायादौ मूलवचने, "चातुर्व्वर्ग्याश्रमागतम्" — इत्याश्रमशब्देन बुद्धिस्था आश्रमचतुष्टय-धर्माः परिसमापिताः, — इति ।

दितीये त्वध्याये स्फुटमभिहितोजीवनकृते — रुपायः कृष्यादिः पुनरश्च समस्ताश्रमगताः। गरीयांसो धम्माः किमपि विवृताः स्वाश्रमपदा — त्तमेवं व्याकार्षोन्महितधिषणोम धव-विमुः ॥

इति श्रोमहाराजाधिराज - परमेश्वर वैदिकमार्गप्रवर्त्तक - श्रोवीरवुक -भूपाल-साम्राज्य-घुरन्धरस्य माधवामात्यस्य कृतौ पराश्चरस्मृति-व्याख्यायां माधवीयायां द्वितीयोऽध्यायः॥

## अथ वृतीयो रच्याय:।

- 0 -

ॐ नमः शिवाय ॥

प्रथम-दितीयाध्यायाभ्यां चातुर्व्वर्ण्यश्रमाः साक्षातप्रतिपादिताः, आश्रमधम्मीरच सूचिताः। तेषु च धम्मेषु शुद्धस्यैवाधिकारः,

<sup>\*</sup> नस्त्ययं बढाकोवङ्गोय पुस्तकषु । क्यांचत्तु पुस्तके तृतीयाध्यायस्यादौ बढोकोऽय दृश्यते ।

"शुचिता कम्मं कर्त्तव्यम्" — इति श्रुतः । सा च शुद्धर्यद्यपि पुरुषस्य स्वाभाविकी तथापि केनचिद्यगन्तुकेन शौचाख्येन दोष-रूपेण पुरुषगतातिशयेन किञ्चत्काल प्रतिबध्यते । तच्चाशौचं कालेयत्तास्नानाद्यपनोद्यं, अतस्तुनोयेऽध्याये तत्प्रतिपिपादिष्पुरादौ प्रतिबन्धापगमेनोत्तिमतां शुद्धि प्रतिजनीते. —

अतः शुद्धि प्रवध्यामि जनने मरणे तथा। इति।

यतो जननमरणयोर्धम्मधिकार परिपन्थिन्यशुद्धिः प्रोघोति. अत-स्तिविवर्त्तकोपाय-प्रतिपादनेन शुद्धि प्रवश्चामि । जनन मरणयोश्च अशुद्धि-प्रापकत्वं मनुना दिशतम, —

"दन्तजातेऽनुजाते च कृतच'ले च संस्थिते । अशुद्धा वान्धवाः सव्वें सूतके च तथोच्यते" — इति ॥

प्रतिज्ञातां युद्धि वर्णानुक्रमेण दर्शयति, —
दिनत्रयेण युद्धचन्ति ब्राह्मणाः प्रेन्स्नके ॥ १ ॥
क्षत्रियो द दशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहकैः ।
श्रदः युद्धचित मासेन पराशर-वची यथा ॥ २ ॥

ननु दिनत्रयेण शुद्धचन्ति ब्राह्मणाः, — इत्येतद्रहु-स्मृति-विरुद्धम् । तथाच दक्षः, —

"शुद्धयेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन मूमिपः । वैश्यः पञ्चदशाहेन श्रुद्रो मासेन गुद्धग्रति" — इति ।

देवलोऽपि, —

"दशः हं ब्रह्मणानान्तु क्षत्रियाणां त्रिपञ्चकम् । विंशद्रः त्रं तु वैश्यानां श्रुद्राणां मासमेव हि" — इति ॥ वसिष्ठोऽपि, —

"ब्राह्मणो दशरात्रेण पठचदशरात्रेण क्षत्रियः। वंश्यो विंशतिरात्रेण युद्रो मासेन शुद्धचति" — इति॥

नैषदोषः । विप्रेषु त्रयहाशीचस्य समानोदक-विषयत्वात् । तथाच मनुः — "त्र्यहात्तू दकदायिनः" — इति । दशाहाशीच-प्रतिपदकानि दक्षादि-वचनानि सिवण्ड-विषयाणि,

"दशाहं शावमाशौचं सिपण्डेषु विधीयते" —

इति मनुस्मरणात् । कूर्म्मपुराणेऽपि, — "दशाहं शावमाशोचं सिपण्डेषु विपश्चितः" — इति ।

वृहस्पतिरपि. -

"दशाहेन सिवण्डास्तु शुद्धबन्ति प्रेतसु कि । त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धचन्ति गोत्रजाः"—इति ।

ननु, श्वित्रयो दादशाहेन, — इत्येतदप्यनेकस्मृतिविरुद्धम्। तत्र, विस्विरुदेवलाभ्यां श्वित्रयस्य पञ्चदशाहाशीचमुक्तं, तदचनं चोदा-हतम्। शातातपस्त्वेकादशाहमाहः, —



"एकादशाहाद्राजन्योविग्योदादशभिस्तथा। श्रद्रोविंगतिराचेण श्रुद्धाते स्तस्रतके"-दति। स्टूपराशरोऽपि,—

"चित्रयस्त दशाहेन स्वकर्मानिन्तः ग्रुचिः। तथैव दादशाहेन वैयः ग्रुद्धिमवापुरात्"—इति॥

श्रवोच्यते । विद्यातपमोस्तार्तस्थेन विरोधः समाधेयः । यावद्या-विद्यातपमी विवर्द्धेते, तावत् तावदाशोचं संकुच्यते । श्रतएव याज्ञवस्क्योन्यायवर्त्तनः शुद्धस्थायार्द्धमाशौचमाइ,—

"चनसः दादणाद्यानि विशः पञ्चदणीत तु । चित्रदिनानि शूद्रसः तद्धः न्यायवर्त्तनः"—दति । देवलोऽयोतदेवाभिषेत्य विषादीनामाणीच-तारतम्यमादः,—

"चलार्यधीतवेदानामहान्याशौचिमयते। वेदाग्नि-युक्त-विप्रस्य च्यहमाशौचिमयते॥ एताभ्यां श्रुत-युक्तस्य दिनमेनं विधीयते। एते: सानं नर्सा-युक्तः सद्यः गुचिरसंश्रयः॥ एतेर्युक्तस्य राज्ञस्य दादशैकादश्रादश्र। वैद्यस्थैनं पञ्चदश्रदादशैकादश्र कमात्॥ श्रद्धमासन्तु गुप्रुषोः गुद्धसाशौचिमयते"—इति।

यनु, चित्रयादेस्तिपञ्चकादिकं तेनैतोकं; तिद्यातपोर्हित-विषयम्,

"प्राञ्चतानां तु वर्णानामाश्रीचं मंप्रकीर्त्तितम्"—इति वाकाशेषात्। ं दत्तोऽपि दण पचानुपन्यस्य, गुणोत्कर्षापकर्षाभ्यां व्यवस्था-माइ,--

"मद्यः ग्रीचं तथैकाहं ऋहऋतुरहस्त्या । घड्-दग-दादगाइञ्च पनोमासस्यवेवर ॥ मरलाकं तथा चान्यत् पचाश्व दश स्तरे । उपस्थास-असेलैव वचाम्यहमश्रवतः ॥ ग्रन्थार्थतोविजानाति वेदमङ्ग-समस्पतम् । मक्त्यं मर्ह्यं च कियावांश्चेच स्तकम्॥ राजविंग्दीचितानाश्च वाले देशान्तरे तथा। व्रतिनां मिल्णां चैव सद्यः भीचं विधीयते॥ एकादाच्कुध्यते विप्रोयोऽग्नि-वेद-समन्वितः। होने हीनतरे बाऽपि खद्यत्रद्स्या॥ तया चीनतम चैव षडदः परिकीर्चितः। ये द्यादादयः प्रोकावर्णानानी ययाक्रमम्॥ त्रमाला चायहला च श्रदला अंसया दिजः। एवंविधस्य विष्रस्य सर्व्वदा स्नृतकं भवेत्"—दति। म्मन, 'चलार्यधीतवेदानाम्'-द्रत्यादिनोक्तोऽघ-संकोचोयुगानार-

विषय: ।

"स्वाधाय-हत्त-मापेच मध-मंकोचनं तथा"— रत्यनुकम्य,

"कन्नौ युगे विकान् धर्मान् वर्षामाञ्जर्मनीविषः"—रति स्रत्यन्तरेऽभिधानात् । "दशाहण्य विषय स्विण्डसरणे मित ।

कन्यान्तराणि कुर्जाणः कंनी व्यामोहिकिन्विषी" दित

हारीत-वचनाच । जकरीत्या चित्रयनदेश्येऽपि वचनान्तर-विरोधः
पिरहर्त्तवः । एवच्च मित, विषय ममानोदकेषु चिराचं मिण्डिषु
दश्रगचम् । चित्रयादीनां दादशाहादि यन्त्रन्तवचनोकं,तदेव स्थितम् ।
यद्यपि चित्रय-वैश्ययोः पञ्चदशाह-विंगतिराच-वचनानुमारेण दादशाह-पञ्चदशाहाशीच-वचनं गुणवद्घ-मंकोच-परमिवाभाति, देवलञ्च
गुणवदिषयनेनैवोदाजहार, तथापि शिष्टाचारादङस्यत्यनुग्रहाच
चित्रय-वैश्ययोम्भूखवचनोक्रण्य सुख्यः कन्यः । अत्रण्य मनु-कूर्यन्

"ग्रह्मोदिप्रोदणा हेन दादणाहेन स्निपः। वैष्यः पश्चदणाहेन श्र्द्रोमामेन ग्रह्माति''—दति। मार्कण्डेयोऽपि,—

> "दशाहं ब्राह्मणसिष्ठेद्दानहोमादि-वर्जितः। चित्रयोदादशाहम् वैग्योमासार्द्धमेवच॥ श्रद्रस्त मासमामीत निज-कर्ष-विवर्जितः"—इति।

बहस्यतिरपि,—

"चित्रयोदादशाहेन गुद्धाते स्तस्तते । वैद्धाः पञ्चदशाहेन श्रूदोमायेन गुद्धाति" हित । विष्णुरिप । "ब्राह्मणस्य सिपिष्डानां जनन-मरणयोर्दशाहमाशौचं दादशाहं राजन्यस्य पञ्चदशाहं वैद्यस्य भाषः श्रूदस्य"—हित । पञ्चदशाह-विद्यातराच-वचनं तु यावक्तीवाशौच-वाक्यमिव निन्दा- परत्वेन युगान्तर-विषयत्वेन वा" व्याख्येयम्। 'पराग्ररावनोथया'— दत्यनेन स्वमतत्वं दर्भयन् मतान्तरेष्ट्रप्यय-संकोच-विकास-पराणि वचनानि सन्तीति स्वचिति। तानि चाम्माभिर्व्यवस्थापितानि। उत्त-स्थाभौचस्य कर्माधिकार-परिपश्चितान् सन्ध्याद्युपासनस्थापि निष्ट-निमाप्तावपवादमाइ,—

## उपासने तु विप्रागामङ्ग-शुडिश्व जायते॥२॥ दति।

उपासनं सन्ध्यावन्दनाग्निही वाद्यनुष्ठानं, तस्मिन् प्रसते तात्का-लिको ग्रगीन्-ग्रुद्धिभवित । तदाह गोभिकः,---

"श्री दोचादि-होमाधं श्रुद्धिसात्कासिकी स्ता।
पश्चयज्ञात्र कुर्वीत ह्यशुद्धः पुनरेव मः"—इति।
यावत्कालेनाश्चित्रं निष्यद्यते, तावदेव श्रुद्धिनं त्रपरि।
पुलस्बोऽपि,—

"मन्धामिष्टं वहं होमं यावक्तिवं ममाचरेत्। न त्यकेत् स्रतके वाऽपि त्यजन् गष्कत्यभोदिजः॥ स्रतके स्रतके चैव मन्धाकर्म न मन्धजेत्। मनमोचारयेन्मन्त्रान् प्राणायामस्ते दिजः"—इति।

न्नश्चिल-प्रचेषे तु वाचिकोचारणमिष्णिय पैठीनिधराइ।"सृतके बावित्याऽञ्जिक्षं प्रचिष्य प्रदक्षिणं कता सर्थं ध्यायन्नमस्तुर्थात्"। मनसोचारणस्य मार्जनादि-मन्तेष्विप चिद्धलादञ्जलौ विशेष-विधानं वाचिकाभिष्रायम् । यनु मनुनोक्तम्,—

<sup>\*</sup> युगान्तरविवयत्वेन वा, इति मुद्रिवातिरिक्तपुद्धकेषु न द्रायते। † समाचरेत् इति सेर॰ पुद्धके पाठः।

"अभयन दशाहानि तुलस्यानं न भुज्यते ।
दानं प्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायञ्च निवर्त्तते"—इति ।
तत् स्मार्न-वैश्वदेवादि-विषयम् । तदाह जात्वकर्णः,—
"पञ्चयज्ञ-विधानञ्च न कुर्यान्म्यणुजन्मनाः"—इति ।
यम् जावालेनोकम्,—

"सन्धां पच महायज्ञास्त्रीत्यकं स्थितकर्म च।

तन्मध्ये हाथयेदेव अभौचान्ते तु तत्किया"—इति ।

तदाचिक-सन्धाऽभिप्रायम् । सार्क्त-कर्म-वर्जनं स्वयं कर्षकविषयं, अन्धेन तु कारयेदेव । तदाह वहस्यतिः,—

"स्रतके स्रतके चैव द्यामनौ आद्ध-भोजने ।

प्रवासादि-निमित्तेषु हावयेस तु हापयेत्" ॥

जास्तकर्णाऽपि,—

"स्रतने तु समुत्पन्ने सान्तं कर्म कर्य भवेत्। पिण्डयज्ञं चर्दं दोममसगोत्रेण कार्येत्"—इति।

मूल-वचने विप्र-ग्रहणं चिष्यादीनामुपस्चणम् । दिविधञ्चा-ग्रह्मिलं कर्मानधिकार-लचणमस्पृथ्यत्न-लचणञ्च । तचाङ्गग्रह्मिरि-त्यानेनेकस्य निविक्तिहृत्का, चकारेणापरस्यापि । यथाऽग्रोचे तास्क्रा-सिकी दिविधाऽग्रह्मिस्था जननेऽपि तत्प्राप्ती विशेषमाञ्च,—

ब्राह्मणानां प्रस्तौ तु देइस्पर्शीविधीयते। इति । अनने विष्डानां वार्वकालिकोऽङ्गसर्थः, न तु शाववनात्का-लिकः । श्रतएवापक्षमः,—

श्रीसमन्त्रगोचेय,—इति सु॰ एक्तने पाठः।

"स्रतके स्रतिका-वर्जा संस्पर्धान निषिधते। मंस्पर्धे स्रतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते"—इति ॥ कूर्चैऽपि,—

"स्नतके तु सपिण्डानां संस्पर्धानैव दुय्यति"-इति । पैठीनसिरपि,-

"जनौ पिणडाः ग्राचयोमातापित्रोम्त स्नतकम् ।
स्नतकं मातुरेव खादुपसृष्य पिता ग्राचिः"—दित ।
जनने मातापित्व-व्यतिरिकाः सर्वे पिणडाः सृष्याः, मातापित्रोस्त नास्ति सृष्यवम् । तत्रापि पिता सानेन सृष्योभवित,
दशाहमसृष्यवं मातुरेव । तथा च वसिष्ठः,—

"नामीचं विद्यते पुंसः संसर्भञ्चेत्र गव्हति। रजस्तवाग्रःचि चीयं तच पुंसि न विद्यते"—इति। संवर्क्ताऽपि,—

"जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेसन्तु विधीयते।

माता गुड्डोइग्राडेन स्नानान्तु स्वर्णनं पितुः" - इति।

मर्णे वर्णानुकमेण गुडुद्धिर्दिश्चिता। ददानी जननेऽपि वर्णन्कमेण गुडुद्धं दर्भयति, --

जाती विप्रोदशाहेन दादशाहेन सूमिपः॥ ३॥ वैश्वः पञ्चदशाहेन सूद्रोमासेन सुद्धाति। इति।

जाती जनने । साष्टमन्यत् । द्यञ्च ग्रद्धिः कमाधिकार-विषया । समनन्तरातीतेन वचनेन सार्ध-विषयायाः ग्रद्धेरुकत्व।त् । जन्म-दिवसे तु नास्यग्रद्धिर्द्दानादि-विषये । श्रतएव मनुः,—

"जाते कुमारे तद्दः कामं कुर्यात् प्रतिग्रहम्। हिर्ण्य-धान्य-गो-वामिस्लानां गुड-मर्प्यवास्"--इति । शंखिलिखिनी। "कुमार-प्रसवे प्राङ्गाभिक्केदनात्" गुड्-तिस-चिर्ण्य-वस्त-प्रावरण-गो-धान्यानां प्रतियदेखदोषः, तदहरित्येके"। रहू-याज्ञवस्काः,---

"कुमार-जना-दिवसे विप्नैः कार्यः प्रतिग्रदः। हिर्क्य-भू-गवाश्वाज-वास:-ज्ञ्याऽऽमनादिषु॥ तत्र सब्वे प्रतिग्राह्यं क्रतान्त्रन्त अचयेत्। भवियात तमाद्दिजयान्द्रायण शरेत्"-इति। बीधायनोऽपि,-

"गुड़तेल-हिरणानाङ्गोधान्यानाच वाससाम् । तिसम्बद्धनि दानञ्ज कार्यं विग्नैः प्रतिग्रहः ।। प्राङ्गाभ-च्छेदबाद् याच्चाळितानीत्यपरे जगुः"-इति । यामु अन्मदाखाः स्नृतिकाग्टहाभिमानिन्योदेवताः , तासां पूजायां प्रथम-षष्ठ-दश्रम-दिवसेख्याः द्विनास्ति । तथा च व्यासः,--"स्तिकाऽवास-निलयाजमादानाम देवताः। तासां याग-निमित्तन्तु गुद्धिर्जन्मनि कीर्त्तिता॥ प्रथमे दिवसे घष्ठे दश्रमे चैव सर्व्वदा। विष्वेतेषु न कुर्वित स्रतकं पुन्न-जनानि"—इति।

नाभ्यामिक्झायां,—इति सु॰ पुक्तके पाठः।

विग्रेः कार्यः प्रतिसदः, — इति मु॰ पुस्तके पाठः।

<sup>ा</sup> स्तिकामिमानिकोदेवताः, — इति पाठीवक्रीयशुक्तकेषु प्रायः।

#### मार्कछेयोऽपि,—

"रचणीया तथा षष्ठी निज्ञा तत्र विशेषतः।
रात्री जागरणं कुर्याच्यत्रम् तथा विशेषतः।
पुरुषाः अस्त-इस्ताञ्च नृत्य-गीतेञ्च योषितः।
रात्री जागरणं कुर्युर्दश्रम्यां चैव स्नतके"—इति॥

#### यचिक्तिरसोक्तम्,---

"नाशीचं स्तके प्रोक्तं पिण्डानां कियावताम्"—इति।
तत्पूर्व्वोक्ताद्दोचादि-विषयनेन वा समनन्तरोक्तजन्मदानां विश्वविषयनेन वा नेतव्यम्। अन्यथा 'जाती विप्रोदशाहेन'—इत्येतदचनं निर्विषयं स्थात्। उक्तस्य प्रेताशीचस्य जाताशीवस्य च कचित्
संकोचमादः,—

# एका हा च्छुडाते विप्रोयोऽग्नि-वेद-समन्वितः ॥ ४॥ व्यक्तात् केवलवेदस्तु दिहीनादशभिर्दिनैः। इति।

त्रवाग्निश्चन्ते। दिहीनोद्दाश्चामिश्च-वेदाश्चां होनः। श्रयमाश्नीच-यंकोचः खाष्ट्राय-दुर्मिथसोवज्ञतर-स्पिण्डस्य संतुत्तितयन्तेस्य
प्रतिगृहादौ द्रथ्यः, न तु सर्वकर्मसु। तयाच गौतमः।
"त्राह्मणस्य खाष्ट्रायानिवन्त्र्यर्थम्"—दित। श्रयमर्थः। ब्राह्मणस्य
संपूर्णाश्रीचे खीक्रियमाणे खाष्ट्रायोनिवर्न्तेत, तन्त्रासुदिति। खाष्ट्रायानिवन्ति-ग्रहणं प्रतिग्रहस्यायुपलचणार्थम्। श्रन्थया, श्रश्चलिकादीनां संतुचितवन्तीनां संपूर्णाश्रीचे खीक्रियमाणे जीवनमेव न
स्थात्। एवस्र सत्येकाइ-विधानमश्रस्तिक-विषयं, श्राह्मविधानं

चाहिकविषयं, त्रमंजुचित-वृत्तेम् दश्राहम्,—इति धवस्या । एव-सुकरीत्या,—

"वद्यादादमाद्यान पश्चोमावस्यवेवन"—इति

द्वोकाः प्रवायवस्थापनीयाः । तृत्ति-संकोचनाशौष-संकोचनाइ संग्रकारः.—

"ग्रिसोड्कायाचितैर्जीवन् सद्यः ग्रुह्योद्दिजोत्तमः"—इति। मनु, विद्वदिषयत्वेनैवायमाश्रौच-संकोचः सर्व्यकर्षापु\* किस्रेखते, 'योऽग्नि-वेद-समन्वितः'—इति विशेषण-सामर्थात्। तस्र्वं,

"द्वाइं भावमाभौचं सपिण्डेषु विधीयते"-

द्याविशेषेण्! द्याद्याशैष-विधानात्। न च, यामान्य-प्राप्तश्च द्याद्याशैचस्य विद्विषये वाधः,—इति श्रद्धनीथं; वाधस्यानुपप-क्तिदेतुकत्वाद्यावत्यवाधितेऽनुपपित्तर्ने श्राम्यति तावदाधनीयं, श्रथ षाध्ययन-प्रतिग्रद्धादिमाचएव द्याद्याशैष-वाधनैकाद्याशैष-विधानस्य षरितार्थत्वास्त्र सर्वेच द्याद्याशैष-वाधः। श्रश्च-वेद-समन्तित्तम-श्रस्तिकस्थैकाद्याशौष-विधि-स्तृत्यर्थं, न त्वेकाद्याशौषविश्वधिकारि-विशेषणम्। यन्तु,—

> "अभयन द्यासानि कुलसामं न सुन्यते । दानं प्रतिग्रहोसोमः स्वाध्यायम् निवर्तते—इति

<sup>\*</sup> वर्षकर्मांसु,--इति गासि मु॰ एसके।

<sup>†</sup> यत्र, 'बाचार्यरीत्यापि'-इबधिकमकि मु॰ पुक्रके ।

<sup>‡</sup> इति विश्वेष, -- इति सु॰ एकाने पाठः।

सन्ता प्रतियद्वादि-निषेधनं द्यतम्, तद्यं कु चितर सि-विषयम् । यदा, जन्नापनाद-प्रतिप्रसवाभिष्ठायेण वा नेयम् । यदि दृत्ति-संकोषासंकोषावेवाश्रीष-संकोषासंकोषयोः कारणं, तद्धायान्तासंकुषि-तद्यन्तिर्मृणस्थासरणमाश्रीचं प्राप्तोतीत्याशंकाश्रीषावधिं देशयित,

जना-कर्मा-परिश्वष्टः सन्धोपासन-वर्जितः। नामधारक-विप्रस्तु द्शाइं स्नतकी भवेत्॥६॥ इति।

जना-कर्म-परिश्रष्टः गर्भाधानादि-संस्कार-रचितः, सन्धोपासन-वर्जितः सन्धोपासनादि-नित्ध-मैसिन्तिक-कर्माण्यकुर्व्याणः । श्रत-एवासौ नामधारक-विप्रोभवति । तस्यापि द्याप्टमेवाग्रीचम् । नाम-धारक-विप्र-सन्दर्भ दर्भयति व्यासः,—

> "ब्रह्म-वीज-समुत्पस्रोमन्त-संस्कार-वर्जितः । जातिभाषोपजीवी च स भवेत्राम-धारकः॥ गर्भाधानादिभिर्युकस्त्रधोपनयनेन च । भ कभीवित् न वाऽधीते स भवेत्राम-धारकः"-इति।

नतु, संस्कार-रिहतस्य नामधारक-विप्रस्य मर्कान्तिकमाश्रीचं कूर्मपुराषेऽभिहितम्,—

"क्रिया-होनख मूर्खस्य महारे।गिणएवच । यचहे।चरणस्याद्धमरणान्तमग्रोचकम्"—इति ॥ दचोऽपि.—

<sup>\* &#</sup>x27;यदा'—इत्नादि, 'नेयम्'—इत्नन्तं नास्ति वङ्गीयपुस्तकेषु , सी॰ ना॰ पुस्तके थ ।

"वाधितस्य कर्यस्य स्थ-ग्रसस्य धर्वदा ।

क्रिया-होनस्य मूर्जस्य स्ती-जितस्य विश्रेषतः॥

क्रियासक-वित्तस्य पराधीनस्य नित्यन्नः।

न्नाह्र-कर्ष-विहीनस्य भसान्तं स्तकं भवेत्॥

नास्तकं कदाविक्याद्यावक्षीवन्तु स्तकम्"—इति ।

तत् कथं द्रशाहाशीचिमिति । उंच्यते । निन्दार्थवादस्वादेतेषां

क्रियामां न यावक्षीवाशीच-विधि-प्रत्तम्। श्रन्यथा,

भामधारकविप्रसु द्वाइं सूतकी भवेत्"-

दश्चेतद्वनं विद्धित । चतुर्णामिषवर्णानामाश्चैनमिधायाधु-नोत्तमवर्णन दोनवर्णास्यवानासुत्तमवर्ण-संबन्धिन जनने मर्णे चाश्चैनमाद्यंन

## एकपिएडास्तु दायादाः पृथग्दार्-निकेतनाः। जन्मन्यपि विपत्ती च तेषां तत्स्त्रतकं भवेत्॥९॥ इति।

एकः पिण्डजन्तमवर्ण-देशः जत्पादकायेवान्ते तथा। पृथादारा-निकेतनाः शीनवर्णाः स्तिषः निकेतनानि अत्पत्ति-स्थानानि येवान्ते तथा। दायादाः पुनाः। तेवासुन्तमवर्ण-संबन्धिनि जनने मर्षे स् सति, तत्पूतकसुन्तमवर्ष-संबन्धाशीचं भवेत्। तथा च मनुः,—

"सर्वेषूत्रम-वर्णामामामीचं कर्णुरादृताः। तदर्ण-विधि-दृष्टेम खामीचम् ख-योनिषु"--इति॥

श्रयमर्थः। सर्वे दीनवर्णाउत्तमवर्णामां संबन्धिन जनने मर्णे या उत्तमवर्ण-विधि-दृष्टेन दशरात्रादिकाशीचं कुर्थः, खयोगिषु जातेषु खतेषु च खाशीचं कुर्यः। कीर्येऽपि,— "ध्रद्र-विट्-चिवयाणाम् आञ्चणे संस्थिते सित । दशराचेण ग्राद्धिः स्थादित्याच कमसोद्भवः"—इति ॥ देवसोऽपि,—

"सर्ववर्णेषु दायादाये खुर्वप्रस्य वास्थवाः।
तेषां दमाइमाभोषं विप्रामौते विधीयते"—इति॥
एतषामौषमविभक्त-विषयम्। तथाषापस्थवः,—
"चष-विट्-मुद्र-जातीमां यदि स्तोम्हत-सूतके।
तेषाम् पेटकाभौषं विभक्तानान्वपेटकम्"—इति॥
श्रियेटकं माहजातीयमिह्यर्थः। श्रधमवर्ण-संबन्धिनि जननादौ
उत्तमवर्षस्य यदाभौषं, तद्कं कूक्षपुराणे,—

"वङ्गाचं स्थात् चिराचं स्थादेकराचं क्रमेण हु। वैश्व-चिषय-विप्राणां शुद्रे व्याशीचभिष्यते"—इति ।

विष्णुरिष । "ब्राह्मणस्य चित्रय-विट्-श्र्देषु सिषण्डेषु षड्राच-चिराचैकराचै:, चित्रयस्य विट्श्र्द्रेषु षड्राच-चिराचाभ्यां, वैश्वस्य श्रद्रेषु षड्राचेण"— इति । श्रद्रस्यतिस्त प्रकारान्तरेणाश्रीचमाइ,—

> "दणाशास्त्रधाते विप्रोजना-शान्योः स्वयोनिषु । सप्त-पञ्च-निराजीसु जन-विट्-शूद्र-योनिषु"—दित ॥

त्रम, पद्मान-मप्तराजादिपचयोर्विकचाः, स्रेशिदिना वा स्ववस्था। खमस्य भिम्नजातीय-विषयस्थाग्रीचस्य मजातीयेव्यव साप्तपुरुषलप्राप्ती तद्विभार,—

तावत्तत् स्नतकं गोचे चतुर्थ-पुरुषेण तु। इति । तत् स्नतकं भित्रजातीय-चन्तति-विषयोक्तमात्रीचं तावत्, यावत् त्रिपुर्षं, चतुर्थपुर्षेण तु निवर्त्तते, तत्र सापिण्डानिटनेः।
"सपिण्डता तु पुर्षे सप्तमे विनिवर्त्तते।
सजीतायेषु वर्णेषु चतुर्थे भिन्नजातिषु"—इति
हद्भपराथर-वचनात्। शातातपोऽपि,—

"यद्येकजातावहवः पृथक्षेत्राः पृथाधनाः ।

एकपिण्डाः पृथक्षीचाः पिण्डस्वावर्त्तते चिषु"—इति । सजातीयेषु पञ्चमादिखाशीच-तारतम्यं वक्षं सापिण्डा-निवृत्ति-

माइ.--

## दायादिच्छेदमाप्राति पञ्चमावाऽऽत्म-वंशञः॥८॥ इति।

दायग्रब्देन पिण्डे। लच्छते। तसादिच्छेदमाप्तोति श्रात्मवंश्रणः पञ्चमः। वाश्रव्दात् षष्ठ-मप्तमौ वा। तच मापिण्डां निवर्त्तते,—इति। तदुक्तं गौतमेन। "पिण्ड-निवृत्तिः पञ्चमे मप्तमे ना"—इति। वाश्रव्दात् षष्ठे॥ यद्षं सापिण्डा-निवृत्तिः। स्विम्हिताः, तद्दानीमाष्टः,

## चतुर्धे दशराचं स्थात् षण्निशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरद्वाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनचयात्॥८॥ दति।

पिष्टपत्ते कूटस्वमारम्य गणनायां चतुर्थे दशराजमाशौरं, पृष्टमे
बहु नं, घष्टे चतुरात्रं, सप्तमे निराजमिति । नन्, सापिण्डास्य
सप्तपुर्वपर्यम्तवात् सपिण्डेषु चाविशेषेण दशाहाशौचितधानादाशौचस्य सङ्गोच-विधानमनुषपन्नम्। सापिण्डास्य सप्तपुर्व-पर्यमात्रं
मन्धपुराषेऽभिचितम्,—

''लेपभाषयतुर्धायाः पित्राद्याः पिष्डभागिनः ।

मत्रमः पिण्डदश्चेषां मापिण्डां माप्तपुरुषम्"—इति ॥ मनुरुपि,—

> "धिपिष्डता तु पुरुषे बन्नमे विनिवर्त्तते । समानोदक-भावस्तु जन्म-नास्नोरवेदने"—दृति ॥

सत्यं, तथापि पश्चमादिषु भाषिण्डानिवृत्तेर्विकस्पेन स्रतस्वात् तदनुरोधेनाशौर-मङ्कोष-विधानं विकस्पेन युच्यते । उदाह्यतञ्च गौतम-वषनं, "पिण्ड-निवन्तिः पञ्चमे मप्तमे वा"—इति । पैठी-निवर्णि "चीनतीत्य माहतः, पञ्चातीत्य पिहतः"—इति ।

नन्वेतं तर्षः पञ्चमादीनां ममानोदकत्वेन, 'श्रहानूदकदायिनः'— दति विरायमाश्रीचं प्राप्त्यात् । श्रतः षड्रावादि-विधानमनुप-पत्तमिति । मत्यं पञ्चमादिषु विरावाश्रीचं प्राप्तोति, तथापि विशेष-विधानादपोद्यते । मामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्र-विषयेतरविषयतस्य युक्तत्वात् ॥ जक्तस्य प्रेताश्रीचस्य कविद्यवादमारः,—

### भृग्वग्नि-मर्णे चैव देशान्तर-स्ते तथा। वासे प्रेते च सच्चस्ते सद्यः शाचं विधीयते॥१०॥

स्गुः प्रपातः, श्रद्धाः प्रमिद्धः। स्थिति-मरणं प्रमादादिना विना दुर्मारणमाचीपलवणम्, प्रायश्चित्तातुरेधात्। तिनिमित्ते मरणे सिति तत्संबित्यमां सर्वेषां सिष्डानां सद्यः श्रीचं न तु दशादाशीचिमित। तथा च याञ्चवस्थः,—

"इतानां नृप-गो-विष्रेरन्वचं चात्मघातिनाम्"—द्ति।
नृपेरिभिषिकः चित्रयः। गोज्ञब्दः ग्रहिः-दंक्ष्यादीनां सर्वेषासुप-

<sup>•</sup> जन, बद्यपि,--इति भवितुं युक्तम् ।

सचकः । विषयण्णं चण्डासायुपसवकम् । एतेर्नृपादिभिष्ठतानां विधिमन्तरेणात्मत्यागकारिणां ये मंबन्धिनः मिपण्डाः, तेषामन्त्रचं यावच्छव-दर्भनमाभौचं, न तु दभाष्ठपर्थन्तमित्यर्थः। दुर्मृतानाभुदक-दानादिकमपि नास्ति । तथाच मनुः,—

"चण्डालादुदकात् मर्पाद्वाह्यणादेशुतादिष । दंद्रिश्यस्र पश्चिश्यस्य मर्पा पापकर्याणाम् ॥ जदकं पिण्डदानस्य प्रेतेश्वायत् प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत् सर्व्यमस्तरिचे विनय्यति ॥ नाग्रीचं नोदकं नास्त्रु न दाद्याद्यन्तकर्यः च । त्रह्या-दण्ड-स्तानास्य न कुर्यात् कट-धारणम्"--दिति ॥ व्रह्यादण्डोब्राह्मण्यापः,त्रिभचारावा । कटक्ष्ट्रेन गव-वचनोप-योगि-कटादिकमभिधीयते । श्रापस्तम्बोऽपि,---

> "वापादयेद् य त्रातानं खयमम्युदकादिभिः। विह्नितं तस्य नात्रीचं नापि कार्योदकत्रिया"—६ति॥

एतच वृद्धिपूर्वंक-सरख-विषयम्। त्रतएव गौतमः। "गो-त्राह्मष्ण-इतानामन्वचं राजकोधाचात्र्ययुद्धे प्रायोऽनात्रनप्रत्वाग्निविषेदको-दम्भनप्रपतनेश्चेन्द्रताम्"—इति । प्रायोमदाप्रस्थानम्, त्रनात्रनमन-त्रानम्, प्रपतनं स्गुपतनम्। एतेर्बुद्धिपूर्वंकं दतानां सपिष्डस्थान्यच-साग्रीचिमत्ययः। त्रतस्तितदुकं भवति। सपादिना चण्डासादिना वा विश्वदं कुर्वन् यसीर्दतः, तस्त्रवायं पिण्डदानादि-निवेधः। एवं दुष्ट-दंक्ष्यदीम् यसीतुमाभिमुख्येन गच्छतोमरणेऽयमाश्रीचादिनिवेधः। एवं राष्ट्रः प्रातिकुत्रसमावरतोमरणे। एवं वाक्रभ्यां नदी-तरणेऽपि। एवं सर्वजानुसन्धेयम्। श्रतएव ब्रह्मपुराणम्,—

"ग्रहिन-दंष्ट्र-निख-व्याल-विष-विष्ट-महाजलेः।

सदूरात् परिहर्त्तवः कुर्वन् कीड़ां मृतस्य यः॥

नागानां विप्रियं कुर्वन् द्राधञ्चायण्य विद्युता।

निग्रहोताञ्च ये राज्ञा चोरदोषेण कुत्रचित्॥

परदारान् हरन्तवः रोषात्तत्पतिभिर्न्दताः।

ऋषमानेञ्च सङ्घीर्णेञ्चण्डालाग्येञ्च विग्रहम्॥

ऋला तैर्निहतासदचण्डालाग्येञ्च विग्रहम्॥

ऋला तैर्निहतासदचण्डालाग्येन् समाश्रिताः।

क्रोधात् प्रायं विषं विक्तं श्रक्तसुद्रन्थनं जलम्॥

गिरि-वच-प्रपातञ्च ये कुर्वन्ति नराधमाः।

महापातिकनोये च पतितास्ते प्रकीर्त्तिताः॥

पतितानां न दाहः स्यान्तांत्येष्टिक्तास्थि-सञ्चयः।

न वाऽश्रुपातः पिण्डोऽस्य कार्थः श्राद्धादिकं कचित्"—इति॥

वयं चण्डालादि-हतानामग्रि-संस्तार-निषेधोनाहिताग्निन्वयं चण्डालादि-हतानामग्रि-संस्तार-निषेधोनाहिताग्निन्वयं चण्डालादि-हतानामग्रि-संस्तार-निषेधोनाहिताग्निन्वयं

नन्वयं चण्डालादि-हतानामग्नि-संस्कार-निषेधीनाहिताग्नि-विषयः। त्राहिताग्नि-विषयले, "त्राहिताग्निमग्निभियंश्वपानेश्व द्हेत्" —-दति त्रुतिविहिताग्नियशपानादि-प्रतिपत्ति-लोप-प्रसङ्गादिति। मैवं, स्रत्यन्तरे चण्डालादिहताग्निगं ग्रह्मपान् नाणां च प्रतिपत्त्यन्तर-विधानात्;

> "वैतानं प्रचिपेद्पु श्रावसथश्चत्यथे। पात्राणि तु द्देदग्रौ यजमाने स्थास्ते। श्रात्मनस्थागिनां नास्ति पतितानां तथा किया॥ तेसामपि तथा गङ्गा-तोचे संस्थापनं हितम्"-इति।

तसात् धर्वेषां दुर्धतानामिविशेषेण दाहादि-निषेधः। त्रयमा-श्रीच-त्राद्धादि-निषेधो यावत् धंवत्सरम्। पूर्णे तु धंवत्सरे प्रेतस्य श्राद्धादि-संप्रदान-योग्यता-सिध्यर्थं नारायणविलं कला धर्वमौर्द्ध-दैहिकं कार्यसेव। तदुकं षट्चिंशकाते,—

"गो-झान्नाण-इतानाञ्च पतितानां तथैवत ।
जिद्धें संवस्परात् कार्थे सर्वमेवीर्द्धदेशिकम्"—इति ॥
नारायणवलेञ्च प्रेतग्रद्ध्यापादकलं व्यासेनोक्तम्,—
"नारायणं समुद्दिश्च शिवं वा यत् प्रदीयते ।
तथ्य ग्रद्धिकरं कर्मा तद्भवेन्नेतदन्यथा"—इति ॥

सर्प-इते त्वयं विशेष:; संवत्यरपर्यन्तं पञ्चन्यां नागपूजां कत्वा संवत्यरानन्तरं नारायणविक्तं कत्वा सीवणं नागं दशात्, प्रत्यचञ्च गाम्। तदुकं भविय्योत्तरपुराणे,—

"सुवर्णाकार्निष्यन्नं नागं क्रता तथैव गाम्। व्यापाय दत्त्वा विधिवत् पितुरानृष्यमाप्रुयात्"—इति॥ प्रमाद-मर्णे त्वाभौषमस्येव । तथाचाङ्गिराः,— "यदि कश्चित् प्रमादेन स्वियतेऽग्न्युदकादिभिः। विचितं तस्य वाभौषं कार्या चैत्रोदक-क्रिया ""—इति॥ ब्रह्मपुराणेऽपि,—

"प्रमादाद्य निःशंकमकसात् विधि-चोदिनः।

<sup>\*</sup> तस्याग्रीचं विधातव्यं कर्त्तव्या चोदकक्षिया,-इति मु॰ पुक्तके पाठः।

प्रक्ति-दंदि निख-व्याल-विप्र \* विद्युक्तलाग्निभिः॥ व खालेरयवा चौरे निहतोयच सुचित्। तस्य दाचादिकं कार्यं यसान्न पतितस्त मः"-दति ॥ विधितोस्यविश्व-मर्षे तु विशेषः। तथा च श्रातातपः,--''रुद्धः श्रोच-क्रिया-क्ष्मः प्रत्याख्यात-भिषक्क्रियः॥ त्रात्मानं चातयेशसु स्म्यन्यनमनादिभिः। तच चिराचमाश्रीचं दितीये लिख-सञ्चयः॥ हतीये हृदकं कला चतुर्घे श्राह्माचरेत्"—इति। श्रसि च सम्बान-विधिः । तथाचादित्यपुराणे,— "दुश्चिकित्यैर्मदारोगैः पीड़ितसु पुमान् यदि । प्रविशेज्ज्यक्तनन्दीतं कुर्यादनशनं तथा ॥ त्रगाधतीयराणिं वा स्रगीः पतनसेव वा । गच्छेना हाप थं वाऽपि तथारगिरिमादरात ॥ प्रयागवटशाखायां देश-त्यागङ्करोति वा। उत्तमानाप्रयात् कोकानात्मघाती भवेत् कचित्॥ वाराणस्यां स्तोयसु प्रत्यास्यात-भिषक्तियः। काष्ट्र-पाचाण-मध्यम्याजाह्नवी-जल्-मध्यगः॥ त्रविसुक्तो वाखस्यस्य कर्ण-मूल-गते। इरः। प्रणवन्नारकं बृते नान्यथा कुचचिन् कचिन्"॥ ब्रह्मगर्भः,—

विम्,-इति सु॰ पुक्तके पाठः ।

"योऽनुष्ठातुं न मक्ताति मोचाद्वाध्युपपीड़ितः। योऽग्रि-वारि-मचायाचां कुर्व्ववासुच दुखति"—इति ॥ देमान्तरस्ततः, असपिण्डे देमान्तरस्तते सद्यः ग्रोचिमत्वर्धः। तदाक्ष मनुः—

"बाले देशान्तरस्थे च पृथक्षिष्डे च मंस्थिते ।

सवामाजलमात्रुत्य मद्यप्व विश्वध्यति"—इति ॥

देशान्तरस्थानेन च मिपिण्डे। विशिष्यते । देशान्तर-सत्तणं दृद्धमनुनोक्तम्,—

"महामद्यन्तरं यत्र गिरिवी व्यवधायकः । वाचोयच विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुखते"— इति ॥ ष्ट्रस्यतिनाऽपि,—

"देशान्तरं वदन्येने षष्टियोजनमायतम्। चलारिंशददन्येने श्रन्ये चिंशन्तयैव च"—इति॥ योजन-सचणन्तु सात्यन्तरेऽभिहितम्,— "तिर्यग्यवोदराष्ण्ये पूर्व्वावा बीचयत्वयः । प्रमाणमङ्गुसस्योनं वितस्तिर्दादशाङ्गुसम्॥ वितस्तिर्दंगुणोऽरिक्षसमात् किष्कुसतोधनुः। धनुःसद्दे हे कोशस्तुतःकोशन्तु योजनम्"—इति॥

धतुः सद्देस ६ का श्रश्चतुः का श्रन्तु थाजनम् — दात ॥

वाकोऽचाक्ततनामा, तिस्तिन् स्तते सति तत्सिपण्डानां सर्ण
निमित्ते सद्यः शौचमित्यर्थः ।

<sup>\*</sup> त्री इयसचा, - इति मु॰ एसके पाठः।

तथा च ग्रङ्घः । "प्राङ्नाम-करणात्मद्यः ग्रङ्कः"--इति । कात्यायनोऽपि,--

"श्रनिवृत्ते द्याहे तु पञ्चलं यदि गच्छति ॥

गद्यप्त विग्रुद्धिः स्थात् न प्रेतं नोदकिष्ठया"—इति ।

मातापित्वमहोदर-व्यतिरिक्त-विषयमेतत् । तथा च व्याद्यः,—

"वाले स्तते मिपण्डानां मद्यः ग्रौचं विधीयते ।

द्याहेनैव दम्पत्योः मोदराणां तथैवच"—इति ॥

जातस्तते स्तजाते वा मिपण्डानां मद्यः ग्रौचम् । जन्मदिवसे

शिग्रुमरणे माचादीनां द्याहेनैव ग्रुद्धिः, दिवसान्तरमरणे तु ग्रेषाहोभिविग्रुद्धिः । तथा च व्याद्यः,—

"त्रन्तर्रेणाहे जातस्य शिशोर्निक्रमणं यदा।
स्ततेनैव श्रुद्धिः स्थात्पिनोः श्वातातपोऽत्रवीत्"—इति।
स्वत्यम्गर्मिप। "त्रन्तर्द्वशाहोपरतस्य यत् पिचादीनां मरणाशीचं
तत् स्वतकाहोभिः"—इति। गच्छतीति श्रेषः। जमन-निमित्तन्वाश्रीचं गर्वेषामस्येव। तथा च हारंतिः। "जातस्वते स्वतजाते वा
मिपिष्डानां दशाहः"—इति। वृहस्यतिरिपः,—

"दणादाम्यन्तरे वाले प्रमीते तस्य वात्यवैः । यावाशीचं न कर्त्तयं स्वत्याशीचं समाचरेत्"—इति ॥ एतच नाभिच्छेदादूर्द्धं वेदितव्यम् । तथा च जैमिनिः,— "यावन्न किद्यते नाचं तावन्नाप्रीति स्नतकम् । किन्ने नाचे ततः पश्चात् स्नतकन्तु विधीयते"—इति । गाभिच्छेदात् प्राम्बृद्दमनुराद्य,— "जीवन् जातोयदि ततीस्तः सूतकएव तु । स्तकं सकलं मातुः पिचादीनां विराचकम्"—इति । यनु स्टक्ष्यचेतीवचनम्,—

'मुह्नमें जीवितोबालः पद्यतं यदि गच्छति।

मातः शौचं दशा हेन सद्यः शौचाम्त गोविणः"—इति॥

तद्शिहो त्राद्यनुष्ठानार्थं मद्यः शौच-प्रतिपादनपरम्। तथाच श्रह्यः।

'त्रिशिहो त्राद्यनुष्ठानार्थं स्नालोपस्पर्शना तत्कासं शौचम्''—इति।

संन्यस्ते मृते मित तत्सिपिण्डानां मद्यः शौचम्। तथाच वामनपुराणम्,—

'वाले प्रविजिते चैव देशान्तर्-मृते तथा॥

सद्यः शौचं समास्वातं विद्युत्पात-मृते तथा''—इति।

स्रत्यनारमपि,--

"सर्व-सङ्ग-निवृत्तस्य ध्वानयोग-रतस्य च ।

ग तस्य दइनं कार्यं नागीचं नेादक-क्रिया"—ित ॥

पूर्व मसपिष्डस्य देशान्तर-गतस्य मरणत्रवणे तत्-सपिष्डानां

सद्यः शौचमभिधायाधुना देशान्तर-गतस्य सपिष्डस्य संवत्सरादृष्ट्यं

मरण-त्रवणेऽपि तत्-सपिष्डानां सद्यः शौचं विद्धाति,—

देशान्तर-सतः कश्चित् सगावः श्रयते यदि॥१०.॥ न विराचमहोराचं सद्यः सात्वा शुचिभवेत्॥ दति।

सगोतः मिपण्डः। तस्य देशान्तरगतस्य मंत्रसरादूर्द्धं मरण-श्रवणे तत्-मिपण्डानां न तिरात्रमक्षेरात्रं वाऽशोत्रं, किन्तु सद्यः शोत्रम्।

सद्यः खानेन मुध्यति,—इति सु॰ एक्तके पाठः ।

दणाचादृर्श्वमर्ञाक् विषचात् चिराचं, वण्सासादर्म्वाक् पचिणीः चर्माक् संवत्सरादेकाचमित्यर्थः । तथाच देवसः,—

"श्रा चिपचात् चिराचं छात् चएमामात् पचिणी ततः। परमेकारमावर्षादूर्द्धं स्नातोविग्रध्यति"—इति ॥

विष्णुरपि,—

"त्रव्यांक् विपचात् त्रिनिशं षण्माभाच दिवानिश्रम् । श्रहः संवत्यराद्वीग् देशान्तर-स्टतेश्वपि"-दित ॥

त्रन दिवाशब्देनाहर्दथमुख्यते । "वएमासात् पत्तिणी"-इति वचनानारात् । याञ्चवक्योऽपि,-

"प्रोषिते कालग्रेषः स्थात् पूर्णं दत्त्वोदकं ग्रुचिः"—दित । प्रीषिते देशान्तरस्थे सपिण्डे स्टते आग्रोचमध्ये श्रुते सति तत्काल-ग्रेषेणैव ग्रुद्धिः, पूर्णे संवत्वरे स्थेतीते तन्त्ररणश्रवणे खालोदकं दत्ता ग्रुचिर्भवतीत्वर्थः । तथाच मनुः,—

''संवत्सरे व्यतीते तु सृष्ट्वीवापोविश्रध्यति''—इति ।

यनु गौतमेने तम्,—"श्रुला चोध्वं दश्याः पिचणी"—इति ।
तत् त्रिपचादृर्ध्वमर्वाक् षण्मामादेदितव्यम्। "षण्मामात् पिचणी"—
इति देवलसारणात्। यत् पुनर्विषष्टवचनम्—"देशान्तरस्थे मृते कार्ध्वं दशाहात् श्रुला एकरात्रम्"—इति । यस गद्यविष्णुवचनम्,—
"यतीते लाशोचे संवस्यरस्थान्तस्वेकरात्रेण श्रतः परं स्नानेन"—
इति । तदूध्वं षण्मामाद्वाक् संवस्यरादेदितव्यम्। "परमेकाहमावर्षात्"—इति सारणात्। यदपि शङ्कावचनम्,—

''श्रतीते दशराचे तु चिराचमग्रचिभवेत्''—दित।

तत् विषवादर्वाग् द्रष्टयम् । "त्रवीक् विषवास्त्रिनिश्रम्"— दति विष्णुमारणात् । त्रव मूलवचनोकं सद्यःशौचविधानं शातिमाव-विषयं, पिच।दि-विषये तु विशेषः । तथाच पैठीनिसः,—

"पितरौ चेत्रृता स्थातां दूरस्थाऽपि हि पुचकः। श्रृता तिह्नसार्भ्य द्शाइं स्नतकी भवेत्"—इति ॥ दचोऽपि,—

"महागुर-निपाते तु श्राईवस्त्रोपवासिना । श्रतीतेऽच्देऽपि कर्त्तव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि"—इति ॥ संवसगदूर्ध्वभषाभौचोदकदानादिकं कार्ये, न पुन: स्नानमाचा-च्छुद्धिरित्यर्थः। पित्र-पत्थां मात्र-व्यतिरिकायां विभेषोदचेण दर्भितः,— "पित्र-पत्थामतीवायां मात्रवर्क्तं दिजात्तमः ।

संवत्सरे वातीतेऽपि चिराचमग्रचिभंचेत्"— इति ॥ सदं चातिकान्नाग्रीचसुपनीतोपर्म-विषयम् । तथाच व्याप्नपादः,—

> "तुन्यं वयसि सर्वेषामितिकान्ते तथैत च। उपनीते तु विषमं तसिन्नेवातिकानजम्" इति ॥

श्रयमर्थः । षणमामादिक्षे वयसि यदाश्रीचं: "श्रादन्तजनानः सयः" द्वादिवचन-विद्तिं, तत्सर्वेषां श्राह्मणादीनां तुन्धमित-श्रिष्टम् । श्रातिकान्तं दशाद्यादिके निराचाद्यागौचं यत्, तत् भर्वेषां समानम् । उपनीते तु स्तते दश-दादश-एञ्चदश-चिश्रदिनानीत्धेवं विषममाश्रीचं श्राह्मणादीनाम् । श्रातिकालजमितकान्ताश्रीचं तस्मिन्ने-वोपनीतापरमण्यः, नानुपनीतोपरमः—इति । जनने त्वतिकान्ता-श्रीचं नास्ति । तदाद देवसः,— "नाग्रुद्धिः प्रस्वाभीचे व्यतीतेषु दिनेव्यपि"—इति । मनुरुपि,—

> "निर्देशं ज्ञाति-मरणं श्रुता पुत्रस्य जना च। स्वासाजसमाञ्जला ग्रुद्धोभवति मानवः"-दति॥

त्रत्र पुत्र-यहणात् निर्देशेऽपि पितुः स्नानेम शुद्धिः, स्रिपण्डा-नान्वतिकान्नाभौषं नास्तीत्यर्थः। त्रन्तर्दशाचे तु श्रेषाचीभिर्विश्चिद्धिः। तथाच शङ्कः,—

> "देशान्तरगतं श्रुला कच्छाणं मर्णं तथा। थच्छेषं दशरावस्य तावदेवाग्राचिभंवेत्"—इति।

दिविधोदि देशानार्न्सतः; क्रतसंस्कारोऽक्रतसंस्कार्य। तत्र क्रतसंस्कारस्य मरण-अवणे संवत्सरादर्वागूडीं वाऽशीचं वचन-द्रयेन व्यवस्थापितम्। त्रक्रतसंस्कारस्य मरण-अवणे लाशीचग्रचण-पिण्डदा-नादेः कालविश्येषोविविद्यते। त्रक्रतसंस्कारोऽपि दिविधः, मरण-दिवस-ज्ञानाज्ञानभेदात्। यस्य हि मरण-दिवसेविज्ञातः, तस्य प्रत्याब्दिकादि-त्राद्धं तद्दिवस-एव कर्त्तस्यं, त्राशीचग्रदण-पिण्डोदक-दानन्वनिषद्ध-नचनादिकं पर्यालोच्य तनातृष्ठेयम्, शिष्टाचारस्थ तथा प्रदत्ततात्। यस्य तु दिवसेवन विज्ञातः, तं प्रत्येतद्द्यते,

देशांन्तरगता विप्रः प्रयासात् कालकारितात्\*॥११॥ देइ-नाशमनुप्राप्तस्तिथिन ज्ञायते यदि। कष्णाष्टमी त्वमावस्या कष्णा चैकादशी च या॥१२॥

<sup>\*</sup> काकचोदिताव्,-इति सु० प्रस्तके पाठः।

## उदकं पिएउदानच तच श्राइच कारयेत्"।

तीर्थ- यात्राऽदिना केनचित्रिमित्तेन देशान्तर-गतस्य विप्रसः चिरकाल-वज्ञदेशपर्यटनादि-सम्पादितादायास-बाज्ञस्याद्यत्र कापि देशनाश्रोभवित, त्रत्रपव तन्त्ररण-तिथिन श्रायते मरण-वार्त्ता च यदा कदाचित् श्रुता भवित, तन तदीयाश्रोच-स्वीकारसिसोदकपिण्डदानो-पक्षमादिकसेत्र्यतद्भयं क्रचणाष्टम्यादिषु तिस्रषु तिथिष्टिस्स्या कर्या-चित्त्रियो कर्त्त्रस्यम् । तस्रामेव तिथावाब्दिकश्राद्धस्य कर्त्त्रस्यम् ।

यद्यपस्मिन् वचने त्राग्रीच-खीकारः माचान्रीपात्तः, तथापि
पूर्न्नीत्तर-वचनयोराग्रीच-विषयलेन तत्प्रकरणलादाग्रीच-खीकारमन्तरेण तिलोदक-पिण्डदानामभवाचाग्रीच-खीकारोऽप्यच विववितः,—
दित गम्यते। उदकादि-बद्धकर्त्त्रयोपन्याचेन त्राद्धप्रकरणस्य कृत्स्वस्थाप्यच सङ्घरिविविचितः। संग्रहीतञ्च तत्प्रकरणस्य प्रपद्धस्याभिः
प्रपञ्चित्र्यते।

पूर्वमक्रतनामोवासस्य मरणे मिपण्डानां यदाः शुद्धिरभिहिता, ददानीं क्रतनामोऽप्यजात-दन्तस्य वासस्य मरणे यह संस्कारेणा-श्रीचं निषेधित,

श्रजातदन्ताये वालाये च गर्भादिनिः सुताः । ॥१३॥ न तेषामग्रि-संस्कारा नाशीचं नादकिया।

श्रजातदन्ताश्रनुत्पन्नदन्ताः क्रतनामानोये बालामृताः, ये च गर्भा-

<sup>\*</sup> एतद्वचनद्वयं मूलवचनमेवेति खाख्यायाः पूर्व्वापरपर्याले।चनया प्रतीयते । मुझितपुन्तके तु मूलवचनतया न मुझितमेतत् ।

<sup>ं</sup> गभादिनि खताः,—इति सा॰ ना॰ पुक्तके पाठः।

दिनिखुताः पितताः, तेषां तसपिष्डेक्षाग्नि-संस्कारादिकं कर्त्तव-मित्यर्थः । तथाच ब्रह्मपुराणम्,--

> "स्त्रीणान्तु पतितोगर्भः सद्योचातोस्त्रतोऽचवा । त्रजातदस्तोमार्वेशं स्तः षड्भिर्गतस्तवा । वस्त्राचैर्भ्यवितं कला न्यूप्तवस्य स काष्ट्रवत्। खनिला तु भनैर्भूमिं सद्यः भौतं विधीयते"—इति ॥

स्त्रीणां योगर्भः पतितः, यश्च जननवणएव स्तः, यश्च वएसा-सात् प्राङ्ख्तः, यस वर्षासारूर्ड्डमणजातदन्तः सन् स्तः, स काष्ठ-वद्गमिं खनिवा निचेत्रयः। माचादियतिरिकौः मिपिछौर्नाभौचादिकां कर्त्तव्यमित्यर्थः । विष्णुरपि । "श्रजातदन्ते वाले प्रेते सदाएव नामि संस्कारोनोदकक्रिया"-इति ।

पूर्वच गर्भ-पाते सपिष्डानां वन्धूनां. यद्यः शुद्धिमिधायाधुना मातुस्तिमित्तमागौचमसीत्यार,

यदि गर्भीविषयेत सवते वाऽपि योचितः॥ १४॥ यावनासं स्थितागर्भी दिनन्तावसु ह्रतकम्।

यदि गर्भख खाव-पातौ खातां, तदा यावत् मासेषु गर्भः स्थितन्तनाम-मञ्जा-सम-दिनं योषितामातुः स्नतकं स्रव्याभीच-मिलार्थः। तथा च याद्यवस्त्रः,—

"गर्भस्रावे माय-तुल्याः निशाः शुद्धेसु कारणम्"-इति। माय-तुःखा-निषाः,—इति चतुर्थमायप्रसत्याषप्रमादेदितव्यम्। अर्वाक् तु यथावलें विरावादयः । तथा च मरीचिः,—

<sup>\*</sup> विनिःखताः,--इति सा॰ गा॰ पुस्तके पाठः।

"गर्भ-सुत्यां यथामाधमित्रे द्वत्तमे खदम्।
राजन्ये तु चद्वराषं वैश्वे पश्चादमेव तु ॥
श्वष्टादेन तु ग्रूट्रस्य ग्रुद्धिया प्रकीर्त्तिता" -दित ।
श्रविदे माधवये गर्भसावे उत्तमे ब्राह्मणे खदम्। गौतमोऽपि।
"गर्भमाष-समा राविः संसने गर्भस्य खदं वा"—दिति। श्रव गर्भमाष-समा राविः संसने गर्भस्य खदं वा"—दिति। श्रव

"वण्मायाभ्यन्तरं यावद्गर्भ-स्वावेश्ववेदि । तदा सायसमेखायां दिवषेः ग्रुद्धिरिखते"—इति ॥ एतच स्वावित्तिमत्ताणौचं सातुरेव । पात-निमित्तन्तु पित्रादी-नामणस्ति । तथा च सरीचिः,—

ततः परं मास-समाराजयद्ति । श्रादिपुराणे,---

"खावे मातुस्तिराचं स्थात् मिपिष्डाभीच-वर्जनम् ।

पाते मातुर्यथामामं मिपिष्डानां दिनचयम्''—इति ॥

विसष्ठोऽपि। "उनदिवर्षे भेते गर्भपतने वा मिपिष्डानां चिराचं"

इति । साचे पितुर्विभेषमाद दृद्धविष्ठः । "गर्भस्रावे मासतुन्छाराचयः स्त्रीणां स्नानमाचमेव पुरुषस्व" इति ।

नन्, छात्र-पातयोरप्राप्त-प्रसवकाल्याविश्वेषाद्वयोः कीविश्वेष -द्रायतत्रादः

श्रा चतुर्थाद्भवेत् सावः पातः पश्चम-षष्ठयाः ॥१५॥ श्रात्रज्ञ प्रस्तिः स्थादशादं स्रतकं भवेत्।—द्गि॥ चतुर्थमामास्यक्तरे गर्भनागः स्नावः। पश्चमष्ठयोगंभेनावः पातः।

तच मायसञ्ज्ञया विहितमाशीचं मातुर्भवेत्। श्वतऊर्द्धं सप्तममास प्रस्ति गर्भनिर्गमः प्रस्वः। तत्र मातुः प्रस्वनिमित्तमाशीचं दशाष्टं भवेदित्यर्थः। यनु चतुर्विश्वित्तमते उक्तम्,

> "त्रधसास्त्रवमात्रामरक्कुद्धिः स्थात् प्रसवे कथम् ? स्टते जीवति वा तस्मिन् ऋडेाभिभीष-मङ्ख्या"-इति ॥

श्रमायमर्थः । नवमात्रासाद्ध्यांक् सप्तममासादारभ्य प्रसवे सति
तिविभित्तमायौरं स्वतिकाव्यतिरिक्तसर्व्यसिपण्डानां माससङ्ख्याकैरहोन्
भिविधीयतद्दित । स्वतिका-विषयत्वे, द्याइविधि-विरोधः प्रमञ्चेत ।
नन्वेवं तर्हि, जातौ विप्रोद्याहेन,—दति सर्वसिपण्डानां जनननिमित्तद्याहायौष-विधायक-वचनं विरुधित । तस्र, तस्य नवम-द्याम-मासप्रमव-विषयत्वेनोपपत्तेः । श्रथ वा, एकविषयत्वेऽपि विकस्पेन व्यवस्वाउन्तु ।

वाससाग्नि-संस्कारे मत्याभी चं दर्भवति,

दन्तजातेऽनुजाते च कतचूडे च संस्थिते ॥१६॥ श्राप्त-संस्करणे तेषां चिराचमशुचिर्भवेत्। इति॥

जातादम्तायस्थासौ दन्तजातः। तदनु पञ्चाक्तातोऽनुजातः, अनुत्पन्नद्रन्तदिति यावत्। इतं भूडास्यं कर्म्म यस्यामौ इतन्तुनः। तन जातदन्तस्याद्यतन्तृत्रस्यानुजातस्य च सत्यग्नि-संस्कारे वर्तायवर्षकतन्तृत्रे च संस्थिते तेवां सपिष्डिन्तिराचमग्रुचिभवेदित्यर्थः । तनाकतन्तृतस्य जातदन्तस्य दाद्यपनं निराचाशौचमङ्गिरसेष्ठातम्,

<sup>\*</sup> तयां समिग्छानां त्रिरात्रमशुद्धिभैवेदिखर्थः,-इति सु॰ एकाके पाठः।

"यश्यक्तभूडोवै जातदन्तम् संस्थितः। दाइधिला तथायेनभाशीचं यहनाचरेत्" इति॥ युगाणेऽपि,—

"श्रनतीतदिवर्षस् प्रेतीयवापि दहाते ।

श्रामेषं वात्धवानान्तु त्रिरावन्तव विद्यते"—इति ॥

यम् विष्णुवषमं, "दन्तवाते लक्षतपूर्वे लहीराचेण"—इति

तत् खननपत्ते वेदितस्यम् । श्रजातदन्तस्य क्षतपूर्वस्य दहने त्रिरावाः
श्रीचं षट्त्रिंशकातेऽभिष्टितम्,—

"जद्यप्रजातदन्तः स्थात् क्षतपूरस्य संस्थितः । तथापि दाष्ट्येदेनं श्रद्धाशौचमाचरेत्"—इति ॥ यसु यसेने।कम्,\*

''त्रजात-इम्ते तमये शिशी गर्भच्यते तथा । स्पिण्डामाम्तु सर्वेषां श्रहेश्याषमशौषकम्''—इति ॥ तदञ्जतचूर्डविषयम् । मन्तनुजातस्य ज्ञतदूरलं कथं, तस्य हतीये विद्यितमादिति चेत्, म,

"चूडाकर्म दिजातीमां मर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽच्दे हतीये वा कर्मयं श्रुतिचौदमात्''—इति मनुना विकचीन स्रातवात् । प्रशिषंस्करणे,—इत्येतदिकचीना-भिधानं जातदम्तानुजातयोरेव न चिवर्षकृतपूडे, तवाग्निसंस्कारस्य नियतवात् । इतरवाग्निसंस्कार-विकच्पोमनुना दर्भितः,—

"नानिवर्षस कर्त्तवा नात्रवैहर्किया।

<sup>\*</sup> मनुनोक्तम्,--इति मु॰ युक्तके पाठः।

जातदन्तस्य वा कुर्यास्त्रास्ति वाऽपि कते मित"—इति ॥ खदकित्रयेति अग्निसंस्कारोपकचणार्थम्। वयोऽवस्थाविशेषेणाशौचविशेषं दर्शयित,

### श्रा दन्तजन्मनः सद्य श्रा चूड़ाचैशिकी सृता\*॥१७॥ चिराचमा बतादेशाद दशाराचमतः परम्। इति॥

दम्तजननात् प्रागतीतस्य वालस्य संविधनां सपिण्डानां सदाः श्रीचम् । दन्तजननादृश्चें प्राक् चूडाकरणादतीतस्य संविधनां नैशि-की, निश्रायां भवा, ऋद्वीराचमग्राद्भिः। व्रतादेशखपनयनम्। ततो-ऽस्वीक् चूडायास्रोध्धंमतीतस्य संविधनां चिराचमग्राद्भः। ततः परं दशराचमित्यर्थः। तथा च संगद्धकारः,

"नाकोदन्तोङ्गवाची। डादुपनीतेरधः क्रमात् । यद्यःशौचमध्च्यद्ये नियताम्युद्कः परः"—द्रति ॥ शङ्कोऽपि,—

"त्रजातदन्ते तनये सद्यः शौर्च विधीयते । श्रहोराचात्त्रथा शुद्धिवाले लक्षतपूर्वते ॥ तथैवातुपनीते तु श्राह्मस्कृष्यन्ति वान्धवाः"—इति । यत्तु काम्यपवचनं, "वालानामजातदन्तानां विरावेण शुद्धिः"— इति । तन्यातापित्वविषयम् । श्रतएव मतुः,—

> "निरस्य तु पुमान् ग्रुकसुपस्यम्य निग्रुध्यति । वैजिकादपि संबन्धादनिरुधादधं चाइम्"-इति ॥

<sup>\*</sup> किया,—इति सु॰ एक्त के पाठः।

वैजिकसंवन्धाजन्यजनकभावः । थनु स्रत्यन्तरम्, "प्राङ्गामकर्णात्मद्यएकाहोदन्तजन्नानः"—इति ।

तहरूने वेदितव्यम् । खनने तु मद्यः ग्रुद्धः । "त्रजातदन्ते वाखे प्रेते मद्यप्त नास्यग्निस्कारोनोदकित्रया"—इति विष्णुस्मरणात्। यमु विश्ववचनं, "खनदिवर्षे प्रेते गर्भपतने वा मपिण्डानां विराव्यम्"—इति । तळातदन्तस्याग्निसंस्कारे द्रष्ट्यम् । ततस्वैतं व्यवस्या । नामकरणात् प्राक् सद्यः ग्रौचं नियतं, तदूक्षं प्राक् दन्तजननादग्निसंस्कारिक्रयायामेकाष्टः त्रन्यया सद्यः ग्रुद्धः, तस्यायजातदन्तस्य चूडाकरणे चिराचं, दन्तजननादृष्टंमर्वाक् चूडाकरणादेकाष्टं खनने, ग्रियसंस्कारे तु त्राष्टः, ज्रध्यं चूडायाः प्रागुपनयनात् व्यदः, उपनयना-दृद्धं ब्राह्मणादीनां दग्नाद्यदिकिमिति । इयं व्यवस्या पुमपत्यमरणे दृष्ट्या । स्वपत्ये तु विश्ववोद्यद्वमनुना दर्शितः,—

"त्रप्रौढायान्तु कन्यायां भद्यः ग्रौतं विधीयते । त्रहस्तदत्तकन्यासु दत्तासु च ऋषं तथा"—इति ॥ त्रप्रौढायां त्रकृतत्तृहायामित्यर्थः ।

"त्रचूडायान्तु कन्यायां यदः ग्रीचं विधीयते"— इत्यापसम्ब-सारणात्। श्रदत्तकन्यासु वाचाऽदत्तासु श्रहोराचं, दत्तासु वाग्दत्तासु व्यष्टम्। तथाच मरीचिः। 'चूडाकरणे यदः ग्रीचं प्राग्वाग्दानादेकाष्टः दत्तानां प्राक् परिणयनात् श्रहम्"— इति। ब्रह्मपुराणेऽपि,—

तदखनने,—इति मु॰ एक्तके पाठः।

"या जनामसु चौड़ानं कन्या यहि विषद्यते।
यदः ग्रोचं भवेत्तव सर्ववर्णेषु नित्यग्रः॥
ततोवाग्दानपर्यनं यावदेकाष्ट्रमेव हि।
ततः परं प्रदृद्धायां निराचमिति निश्चयः॥
वाक्ष्रदाने कते तच ज्ञेयश्चोभयतस्त्रपष्टम्।
पितुर्वरस्य च ततोदत्तानां भर्त्तरेव हि।
स्रजात्यक्रम्भौचं स्थान्भृतके ज्ञातके तथा"—दिति॥

पुसस्योऽपि,—

"सद्यस्तप्रीद्रकन्यायां प्रौढायां वासराच्छ् चि: । प्रदत्तायां चिराचेण दत्तायां पचिणी भवेत्"—इति ॥ प्रदत्तायां प्रकान्तदानायां वाचा दत्तायामिति यावत् । वाग्दा-नानन्तरं स्तायां चिराचम् । मतुर्यादः,—

"स्तीणामसंस्नतानान्तु श्राष्ट्रधान्त वात्थवाः । ययोत्रोनीय कन्त्रोन ग्रुध्यन्ति तु सनाभयः"—इति ॥

वान्धवाः पतिमपिण्डाः। मनाभयः पित्रमपिण्डाः। यथोक्रोन कल्पेन चिराचेण । त्रतएव मरीचिः,—

"त्रवारिपूर्वं प्रतात् या नेव प्रतिपादिता। प्रमंद्धता तु मा ग्रेया चिराचमुभयोः सृतम्"—इति ॥ उभयोर्वरिष्टपचयोः। प्रकृतचूडायां यत् सद्यः ग्रोचविधानं जनपूडायां यदेकाइविधानं, तन्मातापिट्टयतिरिक्वविषयम् ।

"प्रतारिप्रतास योषित् संज्ञताऽसंज्ञतास च। मातापित्रोक्तिरात्रं सादितरेवां यथाविधि"—इति ॥ "श्रजातदन्तासु पित्रोरेकाश्चम्"—इति श्रञ्जाकार्णाजिनिश्यां विशेषसारणात्। श्रद्धतासु निरात्रविधानं जातदम्मविष्यम्। श्रजान्तदम्माखेकादिधानात्। मंह्नतासु पित्रोस्तिराचं तद्ग्रहमरणे वेदितव्यम्। तथा च विष्णुः। "मंह्नतासु स्त्रीषु नाशीचं पित्रपचे तत्रसवमरणे चेत् पित्रग्रहे स्थातां तदैकराचं निरात्रं च"—इति। तत्र प्रस्ते मरणे च बन्धुवर्गस्थैकराचं पित्रोस्तिराचिमिति व्यवस्था। श्रह्मपुराणेऽपि,—

"दला नारी पितुर्गेहे स्रयेताय वियेत थ।

तद्वस्तुर्वास्त्रेकेन ग्रुचिस्त्रज्ञनकिति।"—दित ॥

पित्रोहपरमे संक्षितानां स्त्रीणां चिरात्रम्। तथाच दृद्धमनुः,—

"पित्रोहपरमे स्त्रीणामूढानान्तु कथं भवेत् ।

चिरात्रेणेव ग्रुद्धिः स्थादित्याह भगवान् यमः"—दित ॥

पित्रोमातापित्रोहपरमे विवाहसंस्कारसंक्षतानां दृष्टितृणां चि
रात्रेण ग्रुद्धिरिति। दौहित-भगिनीसुतयोरसंक्षतयोः पित्रक्षाग्रीचं

संक्षतयोस्त्रिरात्रम्। तथा च यद्धमनुः,—

"संखित पिषणों राचि दौष्टिचे भगिनीसते । संक्षते तु चिराचं खादिति धर्भां व्यवस्थितः"—इति ॥ . दौष्टिचे भगिनीसते वाउनुपनीते छते सित पिषणीमागामि-वर्त्तमानाष्ट्रदेययुक्तां राचिं मातामद्दादिः चपयेत्, उपनीते तु तिसान् छते सित मातामदादीनां चिराचमाशोचं भनेदित्यर्थः। मातामद्दा-दीनां मरणे दौष्टिचादीनां चिराचमाशोचम्। तथा च दृदस्यितः,—

"व्यन्तं मातामदाचार्यत्रोत्रियेखग्रविभवेत्" - इति ।

त्राचार्याऽवासपिष्डः सञ्ज्यनयनादिकर्ता । त्रोत्रियस्वेकशाखा-धायी, भेवी प्रातिवेद्यालादिनोपसम्पन्नः । एतेषु मातामहादिषु स्टतेषु चिराचमिति । विष्णुरिप । "त्राचार्यं मातामहे च व्यतीते चिराचेण"—दति । मनुरिप,—

"श्रीचिये त्रपसम्पन्ने चिराचसग्रचिभवेत्"—रति ।

एतिक्तराचाग्रीचं परकर्षकदद्दनादौ विदितव्यम् ।

"गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्त पिष्टसेधं समाचरन् ।

प्रेताचारैः समन्तच द्यराचेण गुड्यति"—इति
स्वकर्षकदाद्दादौ मनुनाः विशेषस्मरणात्। माष्टस्यसादिषु चिराचसाथौत्रम् । तदाद प्रचेताः,—

"मात्रव्यस्मातुक्तयोः त्रश्रूत्रग्ररयोगुरोः । स्तते पर्तिज याच्ये च निराचेण निष्ठह्यति"—दृति । गुहराचार्यः । ऋतिकुक्तपरम्पराऽऽयातः । याच्योऽपि तथानिधः । यनु याद्यवस्कावपनम्,—

"गुर्वन्तेवास्यमूचानमातुस्रश्नोचिचेषु च"-इति ।

यत् विष्णुवयनम्,—"श्राचार्यपत्नीप्रचोपाध्ययमातुस्त्रश्रप्रस्तृ ग्रुश्यस्वध्यायिश्रिक्षेध्वतीते स्वेकराचेष्ण"—दित । तय गुक्कपाध्यायः, श्रन्तेवासी अन्योपनीतिश्रिक्षः । स्वोपनीते तु, "श्रिक्षसतीर्थसम्भः चारिष्ठ विराचमहोराचमेकाहः"—दित बौधायनेन विराचविधानात् । मातुसः अनुपकारी विदेशस्त्रोवा । श्रोचियोऽनुपसम्बः । स्त्रश्रश्रद्धावयनुपकारिषौ विदेशस्त्रौ वा । एकस्मिन् गुक्कुलेऽस्य कालं सहाध्यायौ । एतेस्वेकराचिमिति व्यवस्था । यनु मनुनोक्तम्,—

"मातुले पिल्णी' रात्रिं शिक्यर्लिंग्बात्भवेषु च"—इति । तस्यायमर्थः। स्वन्योपकारने मातुले । शिक्योऽन्योपनीतमाङ्गवेदा-धायी। स्वतिक् श्राधानप्रस्तियावज्ञीवमार्लिज्यकारी । बात्भवाः माद्यपिद्यबात्भवाः। एतेषु पिल्णागोषिमिति । श्रनौरमपुवादिषु विरावमाग्रोषम् । तदाद विष्णुः,—

"त्रनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च स्तेषु च।

परपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु स्तासु च"—इति॥

विराविभत्यनुवर्त्तते। हारीतोऽपि,—

"परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु क्रतकेषु च।

मातामहे विरावं स्वादेकाहम्मु संपिष्डतः"—इति॥

प्रञ्जोऽपि,—

"श्रनौरसेषु पुत्रेषु भार्याख्नयगतासु च।

परपूर्वासु च खासु तिराचाच्कुद्धिरिखते"—इति ।
श्रनौरसाः चेत्रजादयः। परपूर्वाः पुनर्भुवः। श्रन्यगताः खैरिष्यः।

एतेखनौरसादिषु यत्प्रतियोगिकं भार्यावं पुत्रवच तस्यैवेदं तिराच
माग्रीचिमत्यर्थः। यन्त्रेकाइविधानम्,—

"त्रनौरचेषु प्रतेषु भार्याखन्यगताम् च"—इति । तदमन्निधिविषयम् । मन्निधाविष पित्रमिष्डानामेकाइएव । तथाच मरीचिः,—

"एकाइम्त मिप्छानां चिराचं यच वै पितुः"—इति। यमु प्रभापतिनोक्तम्,—

''त्रन्यात्रितेषु दारेषु पर्पक्षीसुतेषु च।

गोविणः सामग्रद्धाः स्वृक्तिराचेणैव तत्पिता"—इति ॥
सानादेव ग्रद्धिरिति यत्, तत्समानोदकविषयं अस्तिधिविषयं
वा । एकस्यां मातरि पिष्टदयोत्पादितयोभीचोरन्यतरस्मिन्मृतेऽन्यतरस्य
विराचमाग्रीचं भवति । तथा च मरीचिः,—

"मार्वेक्या दिपित्न भातरावन्यगोचकी।

एकाइं स्तकं तच चिरात्रं मृतके तथोः"—दित ॥

श्वस्पिष्डयोनिसंविश्वमरणे पविष्णाश्रीचम् । तदाइ गौतमः,—

"पश्चिणीममिपण्डे योनिसम्बे सहाध्यायिनि वा"—दित ।

श्वमर्थः। श्वस्पिष्डः स्ववेश्वनि मृतः। योनिसंवस्था मात्रस्वसीय
पित्रस्वसीयादयः। सहाध्यायी गृहकुले सहस्रत्वेदाध्यायी। चकारादुर्वञ्जणादयोऽपि संग्रह्मन्ते। तेषु पविष्णे तत्संबस्थप्रतियोगी चपयेदिति। तथा च मृदक्तिः,—

"मातुले खुद्धरे मिने गुरी गुर्वंगणास च।

त्राग्नीचं पिनिणीं राचिं हता मातामची यदि॥

त्राद्धरयोर्भगिन्याञ्च मातुलान्याञ्च मातुले।

पिनोः खसरि तदच पिनिणीं चपयेनिग्नाम्"—इति॥

यन्तु विष्णुनोक्षम्। "त्रप्रपिण्डे खनेग्नानि हते एकराचम्"—इति।

तद्प्रधानग्रहमरणे वेदितव्यम्। यदप्यक्तिरमोक्रम्,—

"ग्रहे यस्र हतः कश्चिदपपिण्डः कथञ्चन।

तस्राप्यग्नैचं विज्ञेयं चिरानं नात्र संग्रयः"—इति॥

तस्राप्यग्नैचं विज्ञेयं चिरानं नात्र संग्रयः"—इति॥

तस्रपिण्डमोचियविषयम्। यन्तु व्हन्मनुनैनोक्तम्,—

"भगिन्यां संस्थितायान्त् भातर्थपि च संस्थित।

मिने जामाति प्रेते दौहिने भगिनीसुते ॥

श्वासने तत्सुते चैव सद्यः स्नानेन ग्रुध्यति"—इति ।

तन भगिन्यादौ सद्यःग्रुद्धाभिधानं देप्रान्तरमरणविषयम्। जान्

माहश्वासनस्तयोः सिन्धानेव सद्यःग्रुद्धिरिति। निवासराजन्य
हिन स्तेऽहराग्रीचं, राजी चेद्राविमानमिति। अतएव मनुः,—

"प्रेते राजनि सच्चोतिर्यस स्वादिषये स्वितः"—रित । ज्योतिषा सौरेण नाचचेण वा सह वर्त्तते यदाप्रौचं,तत् सच्चोतिः । श्रहनि चेद्यावसूर्यदर्भनं, राचौ चेद्यावस्वचदर्भनित्यर्थः । याममध्ये सबे स्विते ग्रामस्य तावदाशौचम् । तदाह सद्धमनुः,—

"ग्राममध्यतोयावक्वविष्ठित कस्वित्। ग्रामस्य तावदाश्रीचं निर्गते ग्रुचितामियात्"—इति॥ ग्रामेश्वरे विष्योतिराश्रीचम्। तदाइ गएत,— "ग्रामेश्वरे कुलपतौ श्रोचिये च तपस्विनि। श्रिय्ये पञ्चलमापन्ने ग्रुद्धिनंचत्रदर्शनात्"—इति॥ कुलपतिः भमूइपतिः। श्रोत्रियोदेशान्तरस्यः। खक्तस्याश्रीचस्याग्निक्ह्यचारिणोर्पवादमाइ,—

ब्रह्मचारी यहे येषां ह्रयते च हुताश्रनः ॥१८॥ सम्पर्कं न च कुर्व्वन्ति न तेषां ख्तकं भवेत्। इति॥

ब्रह्मचारी उपकुर्व्याणकोने ष्ठिकश्च, येषाङ्गृहे ज्ञताश्चना झ्रयते श्रिम-होत्रमसुष्ठीयते, तेषामग्निहोत्रासुष्ठानकाले नास्याशीचं; यदि ते स्नत-किभिः यह संसर्गे न कुर्युः । तदुकं कूर्यो,— "नैष्टिकानां वनस्थानां यतीनां अह्मचारिणाम् । नामौचं कीर्फितं यद्भिः पतिते च तथा स्रते"—इति॥ देवस्रोऽपि,—

"नैष्ठिकानां वनस्वानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्। नाष्ट्रीचं स्नतने प्रोक्तं वावे वापि तयैव च"—इति॥ वक्क्यितरिप,—

"स्राध्यायः क्रियते यत्र होमञ्चोभयकालिकः। सायंप्रातर्वेश्वदेवं न तेषां स्नुतकं भवेत्"—इति ॥ संपर्भस्यास्प्रस्रत्वकक्षांनिधकार्श्वचणाश्चीचापादकत्वमच्यय्यतिरेका-भ्वासुपपादयित,—

सम्पर्काद्यते विद्री जनने मर्गो तथा ॥१८॥ सम्पर्काच निरुक्तस्य न प्रेतं नैव स्नतकम्। इति॥ स्वष्टार्थमेतत्॥ किच्न,

शिल्पिनः कार्रका वैद्या दासी दासाख नापिताः॥२०
राजानः स्रोचियाश्रेव सद्यःश्रीचाः प्रकीर्त्तिताः॥
सत्रतः सचपूतश्र श्राहिताग्रिश्र योदिजः॥२१॥
राज्ञश्र स्तर्का नास्ति यस्य वेक्कित पार्थिवः॥
उद्यते। निधने दाने श्रान्ती विप्रो निमन्त्रितः॥२२॥
तदैव ऋषिभिर्दृष्टं यथा कार्जन श्रुध्यति। इति॥

प्रिन्धिनश्चित्रकाराद्याः । कारुकाः स्वपकारप्रभृतयः। वैद्याश्चि-किस्मकाः। चीनियाः भद्यः प्रचास्तिकाः । व्रतेत्र चान्द्रायणादिनियमेन यह वर्त्तते इति धनतः। सचपूतो गवामयनाद्यधिकतः। एते खखकर्भणि यद्यःशीचाः। राश्चः, राजसंबिध्यनो मान्यख, यस च पुरोहितस्था-नन्यसाध्यमन्त्राभिचारादिकसंसिध्यर्थमाश्चौचाभाविमच्कति, तयोरपि तत्तत्कसंणि सतकं नास्ति। निधनशब्देन तत्साधमभृतः सङ्घामोलस्यते। तचान्तादिदाने चोद्यतः कृतोपक्रमः, श्वानः श्वापदं प्राप्तः, श्वाद्वादौ निमन्त्रितोविप्रस्थ,तदैव सद्यप्व श्वध्यतीति स्विभिर्मृष्टम्। यद्या कालेन द्वादशराचादिना, तथेत्वर्थः। तथा चादिपुराणे,—

"प्रित्यिमश्चिवकाराशाः कर्षे यत्माध्यमध्सम्। तस्त्रभी नान्यो जानाति तस्त्राच्कुद्धाः खनर्माच ॥ स्रपकारेण यत्कर्ध करणीयं नरेखिइ। तदन्यो नैव जानाति तसाच्छुद्धः स स्रपञ्जत् ॥ चिकित्सकोयत्कुक्ते तदन्येन न शकाते। तसाचिकित्मकः सर्वे ग्रुद्धो भवति नित्वत्रः॥ दाखोदामास यत्किश्चित् कुर्वन्यपि च श्रीसया। तदन्यो न चमः कर्त्तुं तस्त्रात्ते ग्रुचयः यदा ॥ राजा करोति यत्कर्या सप्रेऽयन्यस्य तत् कचम्। एवं यति नृपः शुद्धः संसर्थे सतस्रतके॥ यत्कर्भ राजध्यानां इत्ययगमनादिकम्। तचास्ति यसादन्यस्य तसान्ते ग्रुचयः सरताः"—रति ॥ विष्णुरिष । "त्रशीचं न राज्ञां राजकर्माण न प्रतिनां मते न सविणां सबे न काइणां काइकर्याण न राजाज्ञाकारिणां तदि-·क्हाबाम्"—इति । प्रचेताश्रपि,—

"कारवः शिल्पिनो वैद्याः दासी दासास्त्रधैव च। राजानो राजसत्यास्य सद्यःशौचाः प्रकीर्त्तिनाः"—इति ॥ स्टूटपराशरोऽपि,—

"राजां तु स्नतकं नास्ति व्रतिनां न च मिणाम्। दीचितानाञ्च मर्वेषां यस्य चेच्छति पार्थिव:॥ तपोदानप्रदत्तेषु नागौचं स्वतस्नतके"—इति।

#### स्रत्यन्तरमपि,—

"नित्यमन्त्रप्रस्थापि क्षम्क्रचान्द्रायणादिषु।
प्रवृत्ते क्षम्क्रद्रस्थापि कष्क्रचान्द्रायणादिषु।
प्रद्यीतिनयमस्थापि न स्थादन्यस्थ कस्थित्।
निमन्त्रितेषु तिप्रेषु प्रारक्षे श्राद्धकर्षणि॥
निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायनिरतस्य च।
देहे पिष्टषु तिष्ठत्यु नाग्रीचं विद्यते क्षचित्॥
प्रायस्थित्तप्रस्तानां दालब्रह्मविदां तथा"—इति।

#### मनुर्पि,—

"न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सिन्णाम्। ऐन्द्रं स्थानसुपासोना ब्रह्मश्वता हि ते सदा॥ राज्ञोमादात्मिने स्थाने सदाःशोचं विधीयते। प्रजानां परिरचार्थमासनं तच कार्णम्"—दति॥ याज्ञवस्कोऽपिः—

"ऋतिजां दीचितानाञ्च यज्ञीयं कर्म कुर्वताम्। मजि-त्रति-त्रह्मचारि-दाष्ट-त्रह्मविदां तथा॥

दाने विवाहे यहा च संघासे देशविश्ववे। त्रापश्चि च कष्टायां स्वःभौषं विधीयते"-इति ॥ श्वारीतोऽपि.—

"भंग्रामस्यस राजन्यो वैथ्यो मध्ये गर्वा स्थित:। मत्री च ब्राह्मणो नित्यं ब्रह्मचारी च वै शुचि:"'-इति॥ पैठीनसिरपि.—

"विवाहयञ्चदुर्गेषु याचायां तीर्थकर्षाण। न तच स्नतकं तदत् कर्य यशादि कार्येत्"-इति॥ महापुराणोऽपि,—

"त्रच देवप्रतिष्ठायां गणयागादिकर्माणि। श्राद्वादी पिह्यक्षे च कन्यादाने च नो भवेत्"-इति॥ श्रक्तिराश्रपि,-

"अनने अर्णे चैव चिक्वाशीचं न विद्यते। यभे विवाहकाले च देवयागे तथैव च"-इति ॥ श्रम विवाहादौ सद्याश्रीषसुपकान्तविवाहादिविधयम्। श्रम नुपादीनामसाधारणकृत्यव्यतिरिक्तविषयेव्यात्रौचमस्येद । तथाच नाह्ये पुराषे,-

> "राज्यनात्रमु येन स्वादिना राज्ञा समाखले। प्रयास्थतस संगासे होसे प्रास्थानिके सति॥ अन्त्रादितपंशैर्वाऽपि प्रजानां ज्ञान्तिकर्मणि। गोमकुसादी वैद्यानां क्षविकासात्ययेखपि॥ श्राभीचं न भवेल्लोके सर्ववान्यन विश्वते"-इति ।

किञ्च,

प्रसवे एइमेधी तु न कुर्यात् सङ्गरं यदि ॥२३॥ दशाहाच्छुथ्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचिः। इति॥

प्रमवे जनने रहहमेधी रहस्यः पिता स्वतिकथा यह यहि संसर्भे न कुर्यात्, तदा स्नानेन शुद्धोभवति, साता तु दशाहेन शुद्धा भवतीत्यर्थः।

नन्वेवं तर्षि पितुः कर्मानिधकार् ज्ञाणमणार्यो चं न स्थादि-त्यतन्त्राप्त,—

सर्वेषां शावमाशौचं मातापिचोत्तु सुतकम् ॥२४॥ सुतकं मातुरेव स्यात् उपसृश्य पिता श्रुचिः। इति॥

यथा पिष्डानां कमानिधिकारसस्णमामीतं ममूर्णं, तदस्पित्-रिष । मातापित्रोस्त स्नतकमस्मृत्वतस्त्रचणमामीतं, तत्रापि दमासमस्प-स्थलं मात् रेव पितुम्त स्नानपर्यन्तमेवेत्यर्थः । तथा च पैठीनिधः,—

> "अनौ चिपिण्डाः ग्रचयो मातापिचोस्त स्नतकम्। स्नतकं मातुरेव स्वादुपसृग्य पिता ग्रज्ञिः"—इति॥

श्रयमधः। जनने मातापित्यतिरिकाः सर्वे धिपिष्डाः स्युद्धाः, मातापित्रोस्त नास्ति स्युद्धत्वं, तत्रापि पिता सानेन स्युद्धोभवति, दशाहन्त्रस्युद्धत्वं मातुरेव। तथा च विमष्टः,—

"नाभोसं विद्यते पुंसः संसभे चेन्न गच्छति।
रजसाचाम्याचि जोयं तस पुंसि न विद्यते"—दित ॥
सम्बंक्ताऽपि,—

"काते पुत्रे पितुः खानं सचेलन्त विधीयते। माता ग्रह्मोह्याहेन सानानु सर्यनं पितुः"—इति ॥ वृष्यातिर्पि,--

"वावाधीचं तु सर्वेषां स्नतकं मातुरेव च। कानं प्रजुर्धान् पिता ज्ञातयो न सचेक्तिनः"-इति ॥ गोतमोऽपि.—

"मातापित्रोसु स्नतकसुपस्पृथ्य पिता ग्रुचिः"-इति । चादिपुराणेऽपि,—

"स्तकी तु मुखं दृष्टा जातस्य जनकस्ततः। क्रता यचेलं सानन्तु ग्रद्धो भवति तत्चणात्"-इति॥ स्रतिकया यह संसर्गकरणे तिलिमित्तमस्यक्षवं द्वाहमसीत्याइ, यदि पत्न्यां प्रह्मतायां सम्पर्कं कुरुते दिजः ॥२५॥ स्तकन्तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षड्ऋवित्। इति ॥

स्तिकया पत्या गद्द पतिः गंगर्गं यदि कुर्यात्तदा विद्याकर्षायकस्य विप्रसायस्यस्य स्वतं भवेत्, किसुतान्य सेत्यर्थः। तथा च समन्ः। "मातुरेव स्रतकं तां स्प्रातञ्च नेतरेषाम्" – इति। स्रतिकां ख्यातीजनकसास्यास्यात्रस्य चर्णं स्रतकं भवति, नान्येषामित्यर्थः।

नतु जनननिभित्तमेवास्युध्यलं भर्त्तुः स्नानानन्तरमपि किं न खादत पाइ,-

सम्पर्काजायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति वै दिने ॥२६॥

स्तके इति, मु॰ प्रश्तके घाठः ।

## तसात्सर्वप्रयत्नेन सम्पर्कं वर्जयेदुधः। इति ॥

द्यानानमारं भर्त्तुः संसर्गनिमित्तकएव दोषोऽस्पृष्यलापादको जायते, म जननिमित्तको दोषोऽस्ति, तसादिदान् मन्पके सह ग्रथनासनभोजनादिकं वर्जयेदित्यर्थः । तथा च वहस्पतिः,—

"यसै: बहासिवाडोऽपि प्रकुर्योच्ह्यनाधनम् । बान्धवी वा परोवापि च द्याहेन ग्रुध्वित"—इति॥ विष्णुरपि। "ब्राह्मणादीनामाभीचे यः सक्तदेवान्नमन्त्रीयात्तस्य तावदाभीचं यावत्तेवामाभीचयपगमः"—इति। श्रविरपि,—

> "मम्बर्काच्यायते दोषः पारको स्तजनानि । तदर्जनात्पितुरपि मद्यागौचं निधीयते"—इति ॥

प्रारक्षे यज्ञादौ कर्नुः ग्रुद्धिस्त्रा, ददानीं कन्पितद्रव्यस्थापि ग्रुद्धिरसीत्यादः

## विवाहीत्सवयचेषु त्वन्तरा मृतस्ततके ॥२०॥ पूर्वसङ्गल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति। इति॥

श्रव विवादग्रहणं पूर्वप्रवत्तची होपनयनादिसंस्कार्कर्योपस्तन-कार्यम् । जस्ववोदेवतोत्सवः, तेन च देवप्रतिष्ठादिकसुपस्तद्धते । यज्ञो स्वोतिष्ठोमादिः । तेषु प्रारक्षेषु श्रन्तरा मध्ये यदि स्वतस्रतके मरण-जनने स्वातां, तदा पूर्वसङ्काल्पतं द्रस्यं देवताये बाह्मणेभ्यो दीयमानं न दुखतीत्वर्यः। तथाच कतुः,—

"पूर्वमङ्गल्पतं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति"—इति। पक्के तु विशेषः स्थायनारे दर्शितः,— "विवाहोत्सवयञ्चादिष्यन्तरा स्वतस्वते । ग्राटतमसं\* परैदेंगं दातृन् भोकृंश्च न स्पृभेत्" – इति ॥ इतास्त्रमस्वतिभिर्देगं, स्वतकी तु दातृन् भोकृंश्च न स्पृभे-दिखर्थः। यत्तु स्वत्यन्तरम्, —

"द्रवाणि खामिमंबन्धादघानि लग्ज्यीनि च।
खामिग्ज्येव ग्रुध्यन्ति वारिणा प्रोचितान्यिप"—इति॥
तदसङ्गल्पितद्रव्यविषयम्। कानिचिदसङ्गल्पितान्यपि द्रव्याणि सव्वदा ग्रुद्धानि। तथा च मरीचिः,—

"लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च।

ग्राककाष्ठतलेष्यपु द्धिसर्पःपयःसु च॥

तेलीषधाजिने चैव पकापके खयं यहः।

पण्णेषु चैव सर्वेषु नागौचं स्तासतके"—दित॥

श्रनेकाशौचिनिमत्तसिन्तपाते प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकादत्तौ तां
निवारयित,

# अन्तरा तु दशाइस्य पुनर्मर एजन्मनी ॥२८॥ तावस्यादशुचिविप्रो यावत्तस्यादनिर्दशम्। इति ॥

यदा दशाहाशीचकालमध्ये तनुत्वस्य ततोऽत्यस्य वाऽऽशीचस्य निमिन्ते अननमर्णे स्थातां, तदा पूर्ध्वप्रष्टनं तदाशीचं यावदिनिर्दशम-निर्मतदशाहं स्थात् विप्रस्तावदेवाशुचिभवित न पुनर्मध्योत्पन्नमर्णादि-निमिन्तकदशाहाद्याशीचवानित्यर्थः। तथा च मनुः,—

<sup>\*</sup> भ्रेषमग्नं,-इति पाठान्तरम्।

"श्रमह्त्राहे श्वातासेत् पुनर्मरक्रममी।
तावस्थाद्ग्रिचित्री यावसस्यादिनह्त्रम्"—इति॥
शास्त्रस्थोऽपि.—

"श्रमरा जनामरणे शेषाहोभिर्विशुध्वति"—इति।

विष्णुरि। "जननाश्रीषमध्ये यद्यपरं जननं स्थानन पूर्व्याश्रीष-यपगमे शृद्धिः मरणाश्रीषमध्ये ज्ञातिमरणेऽप्येवम्"—इति। ऋषि-श्रम्भाननेऽपि मरणाश्रीषकालेनेव श्रद्धिरित्यर्थः। यदा जननि-मित्तदशाद्याश्रीचमध्ये मरणमापति, तदा मरणादारभ्य दशाद्यं कार्यम्। तथा चाङ्गिराः,—

"स्तिके स्टतकं चेत्याकृतके स्वय स्तकम्।
तचाधिक्यय स्तकं ग्रीचं कुर्याच स्तकम्"—इति॥
वट्चिंभकातेऽपि,—

"प्रावाशीचे यस्त्यस्रे स्नतकम् यदा भवेत् । प्रावेन शुध्यते स्नतिनं स्नतिः प्रावशोधनी"—इति ॥ चतुर्विंप्रतिमतेऽपि,—

"स्तजातकयोर्चेगे या श्रुद्धिः या तु कथ्यते । स्ततेन श्रुद्धाते जातं न स्ततं जातकेन तु"—इति । श्रुष्पाश्रीचमध्ये दीर्घकालाशीचप्राप्ती न पूर्व्येण श्रुद्धिः । तद्का-सुश्रनसा,—

"खन्याशीचसः मधे तु दीर्घाशीचं भवेद्यदि। न पूर्व्येष विद्यद्धिः स्थात् स्वकालेनेव द्र्यथित"—इति॥ समेनापि,— "ऋषष्टद्विमदाश्चीषं पश्चिमेन समापयेत्। यथा चिराचे प्रकान्ते दशाषं प्रविशेद्यदि॥ श्वाशीचं पुनंरागच्छेत् तत्समाण विश्वश्चित"—इति। प्रथमप्रक्ताश्चीचकालापेचया दोर्घकालानुवर्त्तनेन विद्द्वाघवदा-श्चीचं यदि मध्ये समुत्पद्यते, तदा पश्चिमेन खकालेनेव समापये-दित्यर्थः। श्रञ्जनोऽपि,—

"समानाशौ वसमाते प्रथमेन समापयेत्। श्रमानं दितीयेन धर्मराजवशेयथा"—इति॥ श्रमानं दीर्घकालाशौ विमत्यर्थः। हारीतोऽपि,— "श्रावान्तः श्रावश्रायाते पूर्म्याशौ चेन शुध्यति। गृह्णा लघु ग्रुध्येन् लघुना नैव तहुह्॥ श्रमानां योगपये तु श्रेया श्रुद्धिगरीयसा"।

गुरुलघुले तु समानजातीययोः कालापेचया, विजातीययोः स्वरूपेणैव । तदुकं तेनैव,—

भरणोत्पत्तियोगे तु गरीयोमरणं भवेत्"—इति । किष्कासापेचया सम्बागीचमध्यवर्त्तिनी गुर्व्वागीच-कालेगापगमोऽस्ति । तदाइ देवसः,-

"परतः परतोऽग्रुद्धिरघरद्वौ विधीयते। स्वाचित्पञ्चतमादकः पूर्व्विणीवाच शिक्यते"—इति॥ वर्षमानाशौषमध्यविक्ति जननादौ यदाऽघरुद्धिर्दीर्घकासमा-श्रौषं, तदा परतः प्राप्तं जननादिकमारभ्याग्रुद्धिर्व्विधीयते। तस्रदि पूर्व्वप्रस्तमाशौषं पञ्चमदिनात्परतोऽघनुवर्ष्तते, तदा पूर्व्वणीव पूर्व्वा- श्रीचकालेनैव दशाहाशीचस्यापि श्राद्धिविधिस्यते विधीयते । एतदुकं भवति । श्रन्तरा पतितस्याशीचस्य दीर्घकालवेऽपि यदि प्रस्वेष्ठस्न- भाशीचमुत्तराशीचकालादद्धिकिकालं स्थात्, तदा प्रस्वेष्ठस्ता- श्रीचकालेनैवोत्तरस्यापि श्रुद्धिभवति । तस्यया । गर्भपातनिमित्त- सडहाशीचमध्ये यदि दशाहाशीचमापतेत्, तदा षडहाशीचशेवेणीव दशाहाशीचस्थापि निरुत्तिरिति । एवमन्यवापि श्रद्धिककाला- श्रीचशेवेणीवाधिककालाशीचस्थापि निरुत्तिरित । एवमन्यवापि श्रद्धीधिककाला-

त्रमारा पतितस्वाशीचस्य शेषेण शुद्धिरित्यच विशेषो गीतमेनोकः। "राचिशेषे दाभ्यां प्रभाते तिस्त्रभिः"—इति। राभिश्रव्देनाहोराचं खद्यते। राचिः शेषोयस्वाशीचस्य, तिस्तिन्द्यमाने यदाश्रेशीचान्तरमापतेत्, तदा पूर्व्याशीचकालानन्तरं दाभ्यां राजिभ्यां
शुद्धिः। प्रभाते तस्थाराचेश्वरमे यामे पुरा सर्व्याद्याशीचमन्तिपाते तिस्भीराचिभिः शुद्धिनं तु पूर्व्वाशीचकालशेषेणेति। तथा
शङ्खालिस्वताभ्यामिष। "श्रय चेदन्तरा प्रमीयेत जायेत वा शिष्टैरेव दिवसैः शुध्येदद्वःशेषे दाभ्यां प्रभाते तिस्तिमः"—इति।

### मातातपेगापि।

"राचिशेषे द्वाराच्छ् द्विर्यामशेषे श्रष्टाच्छ् चिः"—इति ।
बौधायनेनापि । "श्रथ यदि दशराच्छ नियाते यदाद्यं दशराचसमाश्रोचमानवमाहितसात्"—इति । श्रष्टार्थः । यावन्तवमहिवसपरिसमा त्रिस्तावत् न पूर्व्वाश्रोचका संशेषे खोत्तराश्रोचस्य निवृत्तिरिति । नवमश्रव्देनोपान्य दिवस उपलच्छते । ततस्य चित्रवादीनामपन्य दिवसाश्रोच सन्तिपाते दिराचं प्रभाते चिराच मित्यवगन्तव्यम् ।

देवलेनापि,-

"पुनः पाते द्याहात्माक् पूर्वेण सह गच्छति । दयमेऽक्ति पतेद्यस्य हाइतः स विश्रुध्यति ॥ प्रभाते तु चिराचेण द्याराचेध्वयं विधिः"—इति ।

दशाहात्पागित्यच दशाहमञ्दोऽन्यदिवसोपलचकः । दशराचे वित्येतदिप दादशराचाद्युपलचणम् । समानाभौचयोः सन्तिपाते पूर्वभेषेण श्रुद्धिरित्यस्य कचिदपवादः मङ्गोन दर्शितः,—

"मातर्थये प्रमीतायामश्रुद्धौ मिथते पिता।

पितः श्रेषेण श्रद्धः स्थानातः कुर्यानु पिचणीम्"-इति ॥
माति पूर्व्धं स्टतायां यदि तिस्तिमत्ताशौचमध्ये पिता सियेत,
तदा न पूर्व्धाशौचश्रेषेण श्रद्धिः, किं तु पित्राशौचकालेनैव श्रुद्धिः।
तथा, पूर्व्धं पिति स्टिते तिस्तिमत्ताशौचमध्ये माति प्रमीतायामि
न पित्राशौचकाल-श्रेषेण श्रुद्धिः, किं तु पित्राशौचं समाय पिचणीं
सुर्यादित्यर्थः।

उत्तख दशास्याशीवस विषयानारेऽप्यववादमास,—

ब्राह्मणार्थे विपन्नानां बन्दीगाग्रहणे तथा ॥२८॥ ब्राह्मवेषु विपन्नानामेकराचमग्रीचकम्। इति॥

ब्राह्मणप्राणरचणार्थं इतानां, वन्दीग्रहणे गोग्रहे च मित ति निक् मोचनार्थं इतानां, त्राहवेष्याभिमुख्येन इतानां, ये मिण्डाम्लेषा-मेकराचमेवाशीचं न दशराचादिकमित्यर्थः। यमु मद्यःशीचिमत्यतु-यसी मनुनोक्तम्,— "जिमाद्दवहतानाञ्च विद्युता पार्थिवेन च। गोबाह्यण्य चैवार्थे यस चेक्हित स्वमिपः"-द्रि॥

तद्सनिधिविषयम्।

रणइतमिष्डानामेकाइ।श्रीचिविधिशेषतया नविभः स्नोकीराइवे इतं प्रशंसति । तच प्रथमं परिवाजकदृष्टान्तेनादित्यमण्डलभेदिलं दर्शयस्र्याद्वस्नानोकपाप्तिं दर्शयति,—

दाविमी पुरुषी लोके सूर्यमण्डलभेदिनी ॥३०॥ परित्राड्योगयुक्तश्व रणे चाभिमुखे।इतः। इति॥

योगाश्चा सेनेश्वरसुपासीनः परिवानकोऽर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं गच्छन् मार्गमध्ये वाव्चादित्यचन्द्राणां मण्डलानि क्रमेण भिला तच तेश्च उत्तरतोत्तराधिकेश्वः क्रिट्रेश्चो निर्गत्य क्रमेण विद्यदादिलोकान् सञ्चरन् ब्रह्मलोकं प्राप्तोति। क्रिट्रनिर्गमणं वाजसनेथिबाह्मणे श्रुतम्। "स वायुमागच्छित तसी स तच विजिहीते यथा रथचकस्य खं तेन स ज्ञाधिमाक्रमते स श्रादित्यमागच्छित तसी स तच विजिहीते थथा उदुम्बरस्य खं तेन स ज्ञाधिमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छित तसी स तच विजिहीते थथा उदुम्बरस्य खं तेन स ज्ञाधिमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छित तसी स तच विजिहीते थथा दुन्दुभेः खं तेन स ज्ञाधिमाक्रमते"— इति।

तच चिरकालं महता प्रयासेन योगमभ्यस्थता परिव्राजकेन तह समानगतिलं रणहतस्थायुक्तं तस्यादक्यकालप्रयासलादित्याप्रस्थाः कालाक्यकेऽपि धेर्यातिष्रयेन प्रयाससाम्यं सूचित्नभिमुखद्रत्युक्तम्। तमेव स्वित्रमर्थे विश्रदीकरोतिः—

यच यच इतः श्रूरः श्रचुभिः परिवेष्टितः ॥३१॥ श्रक्षयान् लभते लोकान् यदि कीवं न भाषते। इति ॥

कोने प्रस्तिधारिणमेनमि दृष्ठा मद्दती प्राणमीतिर्भायते। युद्धनाले तु प्रतिमैन्यगताः भवेऽपि प्रवः प्रस्तिधारिणोमारणोद्यताएनं
परिवेष्टयन्ति । तदानीमृत्यद्यमानायाभीतिरियन्तेव नास्ति, तादृष्ठीं
भीति सोद्वा प्रतिभटाभिमुख्यं गच्छतः प्र्रस्त धेर्यं योगिधेर्यादणधिन्नम् । निह योगिनो यमनियमादिषु किनित्राणभीतिः समाविता ।
तता यथा जागरणे बज्जषु वत्सरेषु श्रनुभवनीयस्य भोगस्य मुहर्नमाचवित्ति स्त्रि सान्तस्यं दृष्यते, तथा चिर्कालभावियोगसाम्यं रणे
धेर्यवतः किं न स्थात्। धेर्यातिश्रयेन साम्यम् विवित्तिमिति दर्शयितुं,
यदि क्तीवं न भावते, — दृत्युक्तम् । क्तीवं नर्युसक्तं विकलता, तत्सूचकं
भीत्याविष्कारकवाक्यं यदि न भावत, तदानीं योगिधास्याद्वयान्
ब्रह्मोकावान्तरविशेषान् सालोक्यादीन् सभते ।

परित्राजकदृष्टान्ते सर्यमण्डलभेदिलं सभावयित,

संन्यस्तं ब्राह्मणं दञ्चा खानाचलति भास्तरः ॥३२॥
एप मे मण्डलं भित्ता परं खानं प्रयास्यति। इति॥

यद्यपि मण्डलस्याचेतनरिक्षसमूहरूपलालद्वेदेऽपि नासि का-चिदादित्यस्य वेदना, तथापि पूर्व्यमत्यन्तनीचपदे वर्त्तमानस्येदानी-सुचपदप्राप्तिस्चित्तक्षेयहेतुर्भवति । अतएव, भिन्ता परं स्थानं प्रयास्य-तीत्युक्तम् । एतदेवाभिष्रेत्य स्थासभाद,—

> "कियावद्भिर्षि कौन्तेय, देवलोकः ममाष्टतः। न चैतदिष्टं देवानां मर्त्येदपरि वर्त्तनम्"—इति।

सुसुचुपरिज्ञाजकदर्भनमाचेष\* निष्यस्य भारकरचलनस्योप-न्यासाद्योगिनो चर्थोकपतं दृढीकतं भवति ।

रणे चाभिमुखोदतदति दार्शनिकेऽभिदितं, तच दतलं धैर्या-तिश्रयस्रोपलक्णं, त्रमत्यपि खबधे परवाणप्रयक्तस्य धीरस्य ययोक-फलमङ्गावादित्याह,—

यत्तु भग्नेषु सैन्धेषु विद्रवत्सु समन्ततः ॥ ३३॥ परिवातुं यदा गच्छेत् स च क्रतुफलं सभेत्। इति॥

कतुर्वाश्वमेधः । ब्रह्मकोकप्राप्तिफलवात् । श्रश्रमेधस्य च तत्फलतं वाजसनेयिशासायां सुज्युबाह्मणे, "क न्यसमेधयाजिनो गच्छिना"-दायादिप्रश्रप्रतिवचनयोविस्पष्टमवगस्यते ।

यः परिवाणार्थं प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिमावेण क्रतुफलसुतं, प्रवृत्तस्य गावच्छेदे सति इतलाभावेऽपि फलातिशयोऽस्तीत्याइ,—

यस्य छेदछ्तं गाचं ऋरमुद्ररयष्टिभिः॥ ३४॥ देवकन्यास्तु तं वीरं हरन्ति रमयन्ति च। इति॥

गार्च प्ररीरं, केंद्रवतं इसपादाद्यवयवक्केंद्रेनोपद्तम्।
परिचालाय प्रवृत्तस्य गावक्केंद्रे यत्मलं ततोऽप्यतिप्रयं मर्ले
दर्भयति,—

देवाक्रनासहस्राणि श्रुरमायाधने इतम् ॥ ३५॥ त्वरमाणाः प्रधावन्ति मम भत्ता ममेति च। इति॥ वद्यपि वज्ञमहादिकं युद्धमरणं चोभयमणेकविधस्य फलस्य समानं

मुमुच्तोः परिव्राजकदर्शनमात्रेण,—इति मु॰ प्रस्तके पाठः ।

साधनं, तथापि युद्धमरणसायान्यकासमाध्यत्नेन वैकल्यासमावा-युत्तमसाधनतमित्यारः,

> यं यज्ञसङ्घेत्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणो वाऽच यथैव यान्ति । श्रणेन यान्येव हि तच वीराः प्राणान् सुयुद्धेन परित्यजन्तः॥ ३६॥ इति ।

विप्रशब्देन निष्कामा विविचिताः। तथाच खर्गेषिणो देति विकल्प उपपद्यते। श्रत्र पुष्पक्षोतेषु यं कोकविशेषं यथैत येन प्रकारविशेषेण देवकन्यावरणादिना युकाः मन्तोयान्ति। तन तेषु पुष्पक्षोतेषु तमेव कोकविशेषन्तेनैव प्रकारेण युद्धकतावीराश्च यान्ति। चणेनेत्युकं काक्षान्यत्वमेतेष्वितिशयः।

ननु कालखाल्यनेऽपि प्राणभीतेर्दृष्यरिहरलात्यू केंग्निं युद्धधैधें दुर्लभिनत्या प्रद्वा विचारवतः पुरुषस्य तन् सुलभिनत्यभिप्रत्य तं विचारं दर्भयति,—

जितेन लभ्यते लक्षीर्मतेनापि सुराङ्गणा । स्रण्थंसिनि कायेऽसिन् का चिन्ता मर्णेर्णे॥३०॥इति

जितनित कर्त्तर निष्ठा। ततो जयेन सद्मीलाभः, मरणेन सुराङ्गनालाभः। यदि कायजीवनलोभासद्मीदेवांगनालाभौ न पर्यालोच्येते, तथापि साभपरित्यागमानं तस्य केवलमविशियते। कायस्य सर्वथा न चिरं जीवति, तस्य कर्मप्रापितायुख्यवशवर्त्तालेन जगप्रसंसिखमावलात्। श्रत्यन्तनिषिद्धभपि रुधिरणानं यत्र निर्तिश्रयसुक्षतलेन परिणमते, तत्र पुष्क्षोकप्राप्ती कोविसायदृत्यार,—

> ललाटदेशे रुधिरं सवस् यस्याइवे तु प्रविश्वेस वक्तुम्। तत् सोमपानेन किलास्य तुच्यं संयामयत्रे विधिवस दृष्टम्॥ ३८॥ इति।

संगामयज्ञप्रतिपादके नीतिशास्त्रादी पुरोभागे प्रदारो वीर-सच्चणवेनोपवर्णितदति विवच्चितवात् विधिवहष्टमित्युकम्।

तदेवं नविभः स्रोक्तराश्रीचिविधसावकलेन युद्धमरणस्य प्रशंसा कता । यसाद्रणस्तोऽत्यन्तपुष्णात्मा, तसात्तन्तृतौ परित्राजकम-रणद्रवाधिकाशीचाभाव उपपद्यते । त्रयवा । तएते नवस्रोकाः प्रकर-णादुत्वधा राजधर्मेषु स्थापनीयाः, युद्धः चित्रधर्मालात् । यथा दर्भपूर्णमासप्रकरणे श्रूयमाणो रजस्रवाद्रतकस्य। प्रकरणादुत्कस्य कलर्थपरिहारेण पुरुषार्थतयोपवर्णितस्तदत् ।

धर्मार्घमनाधनाह्म एशववहनादौ प्रशंसापूर्वकं सद्यःश्रीचं विद्-

श्रनायं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति दिजातयः।
पदे पदे यज्ञपालमानुपर्व्याल्लभन्ति ते ॥३८॥
न तेषामगुभं किञ्चित् पापं वा गुभकर्मणाम्।
जलावगाहनात्तेषां सद्यःशीचं विधीयते ॥४०॥ इति।
श्रनायं बसुरहितमस्पिष्डं बाह्मणमदृष्टार्थं ये दिजातयोवहन्ति

स्पृथन्ति दहन्ति च, ते पदे पदे यज्ञफलानि कमेण प्राप्तुवन्ति, तथा तेवामश्युभादिकमपि नान्ति, तेथां सानादेव यद्यः श्रुद्धिर्विधीयते इत्यर्थः । तथा च दद्वपराधरः,—

"प्रेतस्पर्धनमंस्कारे ब्राह्मणो नैव दुखित । वोढा चैवाग्निदाता च मद्यः स्नाता विश्वधित"—इति॥ यन्तु हारीतेनोक्रम् । "प्रेतस्पृथोग्नामं न प्रविश्वधुरानचन्दर्धना-द्रानौ चेदादित्यस्य"—इति । यच देवलेनोक्रम्,—

"श्रक्ति चेदहमं कुर्यात् ऊर्द्धमसमयाद्रवेः। स्नाला ग्रष्टं विशेदिप्रो राजी चेदुदयाद्रवेः"—इति॥ तत् स्नेहादिना करणीयनिर्हरणे वेदितयम्।

किं तु प्राणायामोऽपि कर्नव्यद्वाष्,—

असगोचमबन्धुच प्रेतीभूतं दिजोत्तमम्। वहित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन गुद्धाति॥४१॥ इति॥

श्रमगोत्रमयपिण्डमयन्धं बन्ध्रहितं प्रेतं ब्राह्मणं ये वहन्ति दहन्ति, तेवां प्राणायामेन श्रुद्धिरित्यर्थः। न नेवलं स्नानप्राणायामौ, श्रीम-स्वर्शे।ऽपि कर्त्त्रयः। तदुक्तमङ्गिर्या,—

"यः कश्चित्रिर्दरेत् प्रेतमस्पिण्डं कथञ्चन ।
स्राला स्रचेलं सृष्ट्वाऽग्निं तस्मिन्नेवाङ्गि वै श्रुचिः"—शति॥
स्रेहादिना प्रेतनिर्हरणं कूर्वतोऽस्पिण्डसाधौरमस्ति। तथाच
मनुः,—

"अप्रिष्णं दिजं प्रेतं विप्रोनिर्श्वत् बन्धुवत्। विष्णुध्यति चिराचेण मातुराप्तांच वान्धवान्॥ यदानमित तेषां यः स द्याहेम ग्रुध्यति । अनदस्रसम्बेत म च तस्मिग्यहे वसेत्"—इति ॥

यस्त प्रेतिनर्षरणं क्या तहु वसित न च तद्यम्याति तस्य विराजमाशीचं, यस्त तहु वंसन् तद्यम्याति तस्य द्याराणं, यः पुनः प्रेतं निर्ध्य तहु द्वासं तद्यञ्च परित्यजित तस्यैकाइमित्यर्थः। एतस्वर्णविषयम्। ग्रसवर्णश्वनिष्ठारे त्रक्षातीयमाशीचं कार्यम्। तदाह गौतमः। "श्रपरखेदणः पूर्व्यवर्णसुपसृशेत्यूर्वेवाऽपरं तन्छन्वोत्तमाशीचं"—दति। उपस्पर्शनं निर्धरणम्। त्राह्मणस्य श्रुद्रश्वनिर्धारे मासमाशीचम्, श्रुद्रस्य ब्राह्मणश्चनिर्दारे द्याहमाशीचं भवतीत्यर्थः। यस्वर्थकोभादसवर्णभवनिर्धरणं करोति तस्य दिगुणमाशीचं भवतीति। तथाच व्याह्मः,—

"त्रवरश्चेद्वरं वर्षं वरोवाऽणवरं यदि ।
वहेच्छवं तदाशीचं बत्त्येर्चे दिगुणं भवेत्"—इति ॥
त्रसवर्णप्रेतनिर्दारे तदुक्तमाशीचं, तच वेतनात्रयणे दिगुणमाशीचं
भवतीत्यर्थः । यनु विष्णुपुराणे,—

"योऽसवर्णं तु मूख्येन नीला चैव वहेन्नरः। आशीचं तु भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं सदा"—इति॥

तदापदि द्रष्टवाम्। अर्थसोभात्मवर्णभववस्नादी स्वजात्युक्तमा-भौषं कार्यम्। तथाच कूर्ये,—

"यदि निर्द्धति प्रेतं प्रलोभाकान्तमानयः। दशाहेन दिजः ग्रध्येद्वादशाहेन स्वमिपः॥ ऋकृमाचेन वैक्कसु श्रूद्रोमाचेन श्रुध्यति''—इति।

चस्त स्पिण्डएव प्रेतं निर्इर्ति न तथात्री वाधिकां, प्रेतनिर्इर-णस्य विस्तिलात्। तदास् देवसः,—

"विदितं तु मिपण्डानां प्रेतनिर्दरणादिकम्। तेषां करोति यः कञ्चित् तथाधिकां न विद्यते"-इति ॥ श्राधिकामात्रीचाधिकामित्यर्थः। यमानोदकप्रेतनिर्दर्णे दशाहम्। तदाइ वएव,-

"यः समानोद्कं प्रेतं वहेदाऽच द्हेत वा। तस्वाभीचं दभारं तु धर्मज्ञासुनयो विदुः"-इति॥ त्रश्चारिषः प्रेतवहनकर्णे त्रतलोषः। तदाह देवसः,— "ब्रह्मचारी न कुर्वीत ब्रवदास्वादिकाः" क्रियाः। यदि कुर्याचरेताच्छ्रं पुत्रः संस्कारमेव च"-इति॥ पिचादिश्ववद्दने तु न दोषः। तथाच मनुदेवसौ,— "त्राचार्यं खसुपाध्यायं जितरं मातरं गुरुम्। निर्वत्य तु त्रती प्रेताम् न त्रतेन वियुच्यते"-दति ॥ वसिष्ठोऽपि। "ब्रह्मचारिणः ग्रवनर्मणा व्रतनिवस्तिर्न्यव माता-पित्रोगुरोवा"-इति । याज्ञवस्त्रोऽपि,-"त्राचार्यवित्रपाधायं निर्वत्याऽपि त्रती त्रती।

स तदल्रञ्चं नाम्नीयास च तैः सह संवसत्"-इति॥

ग्रेतवाश्वादिकाः,—प्रति सु॰ ।

<sup>ं</sup> ग्रकटात्रथ,—इति सो॰ दि॰।

त्रती अहाचारी विप्रादीनां निर्हर्णादिकं कता यद्याशीचिभिः सह वामं तदमञ्ज परित्यजित, तदा व्रती व्रतसर्यास वियुच्यते दत्यर्थः। अश्चपुराणेऽपि,—

"श्राचार्यं वाऽणुपाथ्यायं गुरुं वा पितरं तथा।

मातरं वा खयं देग्न्या व्रतस्यस्तत्र भोजनम्॥

कला पतित वे तस्मात् प्रेतासं न तु भचयेत्।

श्रन्यत्र भोजनं कुर्यात्र च तैः यह संवसेत्॥

एकाइमग्रचिर्भ्ला दितीयेऽइनि ग्रुध्यति"—रित ।

बाह्यसग्रवस्ति ग्रुटं न नियोजयेत्। तदाह मन्ः,—

"न विप्रं खेषु तिष्ठत्म स्तं ग्रुट्रेस हारयेत्।

श्रम्मग्र्या श्राष्ठितः मा स्याच्छूद्रमंस्मर्गदृषिता"—इति॥

श्रत्र खेषु तिष्ठत्सित्यवित्रचितं, श्रस्मग्र्यत्रदोषश्रवस्मात्। विष्यु
ग्पा। "स्तं दिजं न श्रद्रेस निर्दायन श्रद्रं दिजेन"—इति।

यमोऽपि,—

"न श्रूहो यजधानं वै प्रेत्रीश्वतं समुद्रहेत्।

यखानयित श्रूहोऽग्निं त्रणं काष्ठं ह्वींषि च॥

प्रेतत्वं हि मदा तस्य म चाधर्मीण जिखते"—इति।

अञ्चलादिशवनिर्देशे दिङ्नियमोदर्शितोमनुना,—

"द्विणेन म्हतं श्रूद्रं पुरद्वागेण निर्देशेत्।

पश्चिमोत्तरपूर्वेस्त यथायोगं दिजनानः"—इति॥

हारीतोऽपि। "न शामाभिमुखं प्रेतं हरेयुः"—इति।
अनुगमनाग्रीचमाह,—

### अनुगम्येच्चया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा। स्नात्वा सचेलं स्पृष्टाऽग्निं एतं प्राध्य विशुध्यति। इति॥

ज्ञाति मिपिण्ड्यितिरिकं बन्धुं, मिपिण्डानुगमनस्य विहितलात्। श्रज्ञातिमबन्धुं वा समानोत्कष्टजातिप्रेतं कामनयाऽनुगम्य सचेसं स्नालाऽग्निं स्पृष्टा प्रतभुक् ग्रध्यति हत्यर्थः। तथाच याज्ञबस्काः,—

"त्रनुगम्याभाषि साला सृद्धाऽप्रिं घतभुक् ग्रुचिः"—इति॥ कूर्मेऽपि,—

''प्रेतीभ्रतं दिजं विप्रो योऽनुगृच्हेत कामतः। स्नाला सचेनं स्पृद्धाऽग्निं हतं प्राप्य विशुध्यति"—इति॥ यव स विशेषः कथ्यपेनोकः,—

"त्रनुगम्य प्रवं बुध्या खाला सृष्टा जताशनम्। मर्पिः प्राय्य पुनः खाला प्राणायामैर्विगुध्यति" – दति॥

न च एतप्राग्रनस्य भोजनकार्ये विधानाङ्गोजननिष्टितिरिति वाच्यम्। तस्य प्राथि स्वत्नेन विधानात्। प्राणायामैनिति बञ्जवचनस्य किष्यस्वन्यायेन चिले पर्यवसानात्, चिभिः प्राणायामैः ग्रध्यति,— रत्यर्थः।

निक्ष्यजात्वनुगमनाशौचमारः,—

स्वियं मृतमज्ञानाद् ब्राह्मणायाऽनुगक्कति।

एकाइमश्चिर्मत्वा पचगव्येन शुध्यति॥

प्रवच्च वैश्यमज्ञानाद्वाह्मणायाऽनुगक्कति।

कत्वाऽऽशीचं दिरावच्च प्राणायामान् पडाचरेत्॥

प्रतीभृतन्तु यः श्रद्धं ब्राह्मणा ज्ञानदुर्व्वलः। श्रनुगच्छेनीयमानं चिराचमश्रचिभेवेत्॥ श्रिताचे तु ततः पूर्णे नदीं गत्वा समुद्रगाम्। प्राणायामश्रतं कत्वा वृतं प्राश्य विशुध्यति। इति॥

यो ब्राह्मणः त्रज्ञानानौर्व्यात् चित्रयं प्रेतमनुगक्कति, स एकाइमात्रीचं कला पश्चगद्येन ग्रुध्यति। ब्राह्मणोत्रैग्यमवानुगमनं कला
दिरानाभौचाननारं षड्भिः प्राणायामैः ग्रुध्यति। ग्रूद्रम्वानुगमनं कला चिरानमाभौचं समाय स्वानद्यां स्नाला मतं प्राणायामान् कला वरानमाभौचं समाय स्वानद्यां स्नाला मतं प्राणायामान् कला वराममाभैन ग्रुध्यति। उपक्रमोपसंद्यार्पयास्नोचनया चित्रयादिभवानुगमनेऽपि सचेसस्रानाग्रिस्पर्भवतप्रामनान्यनुमन्भेयानि। एवस सति
चित्रयस्य वैध्यमवानुगमने एकाइं ग्रुद्भवानुगमने ह्यसं, वैध्यस्य
ग्रुद्भवानुगमने एकाइमाभौचिमत्यूद्दनीयम्। तथाच कूर्सं,—

"एकाष्ठात् चित्रये छिद्धिये खात्मा ह्यहेन तु । श्रद्धे दिनचयं प्रोक्तं प्राणायामधनं पुनः"-इति॥ दिजानां श्रद्धवानुगमनिषेधे कदा तैः श्रूदा अनुमर्चया-रत्यतन्त्राष्टः—

विनिर्वर्त्य यदा श्रद्धा उदकान्तमुपस्थिताः। दिजैस्तदाऽनुगन्तव्या एष धर्माः सनातनः। इति॥

उदकथन्देनोदककियोधित । तथा यन्तः समाप्तः । तां विर्वर्ताः यमाप्तः । तां विर्वर्ताः यमाप्तः । तां विर्वर्ताः यमाप्तः । तदा दिविरगन्ततथाः यन् सर्त्तथाः,—दति ।

एवं, ब्राह्मणसातुरचियवैद्यानुमरणं चित्रवस्थायातुरवैद्यानु-यरणमाश्रीचानन्तरमेवेत्यूइनीयम्। श्राशीचमध्ये श्रातुरस्यञ्चने लाशीच-मस्ति। तत्र ब्राह्मणमरणविषयातुरस्यञ्चने पारस्करः,—

> "श्रक्षिसञ्चयनाद्वाग्रहिता स्नानमाचरेत्। श्रमाईश्राष्टे विष्रस्य ऊर्द्धमाचमनं स्रतम्—इति॥

विष्रस मृतस्य दशाहाभ्यन्तरेऽस्थिसस्यनार्दाग्वाह्यणः सनि-यादिवाऽऽतुरयञ्चनं कला स्नानमाचरेन्। ततजर्द्धमाचमनमाचरे-दिति । स्वियमरणविषयातुरयञ्चने स्वियादीनां, वैष्यमरणवि-स्यातुरस्यञ्चने वैष्यगूद्रयोस् प्रागस्थिसस्यनात् स्त्रेलं स्नानं, ततजर्द्धं स्नानमाचनेव। तस्वकं ब्रह्मपुराणेऽभिहितम्,—

"श्वतस्य यावदस्यीन बाह्मणस्याह्तानि तु।
तावद्योऽबान्धवस्तव रौति तद्दान्धवैः यह॥
तस्य स्नानाद्भवेन्द्रस्तितस्वाचमनं स्रतम्।
यचेसं स्नानमन्येषां त्रकृते व्यस्यस्यये॥
कृते तु केवसं स्नानं चनविद्यूद्रजन्मनाम्"—इति।

त्राष्ट्राणसः सनियवैद्यामरणविषयातु रवाञ्चने त्रस्तिसञ्चयनाद्वागे-कादमात्रीचं सचेसं सानञ्च, ततऊद्धं सचेसं सानमानम् । तथाच त्रह्मपुराणम्,—

"त्रिष्यस्थ्यने विप्रो रौति चेत् चववैद्ययोः।
तदा स्नातः सचेलस्त दितीयेऽइति प्रद्रध्यति॥
हते तु सञ्चये विष्रः स्नानेनैव प्रद्रिचर्यनेत्"—इति।
स्विष्यस्य वैद्यमरणविषयातुर्थञ्चने विशेषात्रवणेऽपि ब्राह्मणस्य

समनन्तरचित्रमरणितषयातुरयञ्चने यदाशीचं विविचतं तदेवाचेति न्यायतोऽचावगस्यते । श्रूद्रमरणितषयातुरयञ्चनेऽस्थिमञ्चयनात् प्राक् बाह्मणस्य चिराचमाशीचं, चित्रयवेश्वयोदिराचं, ततऊर्द्धं दिजाती-नामेकराचमेव । श्रूद्रस्पर्शं विनाऽऽतुरयञ्चनेऽस्थिमञ्चयनाद्वागेकराच-माशीचं, ततऊर्द्धं सञ्चोतिराशीचमिति । तथाच पारस्करः,—

> "त्रस्थिषञ्चयनाद्वीग्यदि विप्रोऽत्रु पातयेत् । छते शुद्धे ग्रष्टं गला त्रिराचेण विष्रुध्यति ॥ श्रस्थिषञ्चयनादृध्यें मासं यावद्विजातयः । श्रहोराचेण ग्रुध्यन्ति वाससः श्रासनेन च ॥ सजातेदिवसेनेव द्वाहात् चित्रयवैश्ययोः । स्पर्शे विनाऽनुगमने शुद्धोनकेन श्रुध्यति"—इति ॥

श्रवाश्रुपात श्रातुरव्यञ्चनमाचोपलचणार्थः। मजातेः श्र्ट्रस्थास्थि-सञ्चयनाद्वीक् स्पर्धे विनाऽनुगमने त्रातुरव्यञ्चने दिवसेनाद्दोराचेण श्रुद्धिः, तत्रज्ञां नक्तेन राचौ चेट्राच्याऽद्दनि चेटक्का श्रुद्धिरिति। एवञ्च श्रवनिर्दर्णानुगमनसद्दातुरव्यञ्चनादिनिमित्तमाशौचमपिण्डा-नां, सपिण्डानान्तु विदित्तवात् नास्ति। तथाच द्दारीतः,—

"विहितं हि सपिण्डस्य प्रेतनिर्हरणादिकम्।
दोषः स्थात्त्वसपिण्डस्य तघानाचिक्रियां विना"—इति॥
प्रेतनिर्हरणादिकिमित्यचादिश्रब्देन दाहोदकदानादिकसुच्यते।
अनुगमादिविधियोज्ञवस्क्येन दिर्श्वतः,—

"श्रा ग्राणानाद्नुवञ्च इतरो ज्ञातिभिर्म्हतः। यमस्रकं तथा गार्था जपद्गिनीकिकाग्निना॥ मद्यःशौचाउपेतस्वेदाहिनाग्निर्ययार्थवत्"-इति।

जनदिवर्षादितरः सम्पूर्णदिवर्षाम्यादिताजातिभः षपिण्डः माणान्मः सिं यावद्गुगन्तवः। तथा, यमसूतं परेयुवांषमिति घोषण्यं तथा यमदेवायां गाथाच जपित्रं विकाशिताश्चामा स द्राधवः। उपेत- उपनीतश्चेत्रातः, तदा श्वाहिताश्चिमंत्कार्प्रकारेणार्थवत् प्रयोजनवद्या भवति तथा द्राधवः। श्रयमभिषायः। येषां भ्रशोधनप्रोचणादी- नामाहिताशिविहितमंत्काराणां कर्णमर्थवत्, दारकार्यक्षं प्रयोजन- मिल्, तान्यनुष्ठेयानि। यानि तु कुप्तार्थानि पाचप्रयोजनादीनि तान्यनुष्ठेयानि। यथा कृष्णलेखितदेशप्राप्तेष्ववधातप्रोचणादिषु दार- कोपादवधातादीनामन्तुष्ठानं प्रोचणादीनान्यनुष्ठानमिति। श्रव कोकिकाशियहणं जातारणेरभावे, तत्वद्भावे तु तिस्तन्त्रिधतोश्चाः। कोकिकाशियहणं जातारणेरभावे, तत्वद्भावे तु तिस्तन्त्रिधतोशिन्याञ्चः। कोकिकाशियहणान्यादिवितिरक्तोयाञ्चः, तेषां निषद्धतात्। तथाच देवसः,—

"चण्डासाग्निस्थाग्निः स्नतकाग्निय कर्षित्।

पतिताग्निश्चिताग्निय न ग्रिष्ट्यस्णोचिताः"—इति ॥

पादिताग्निस्तु स्रोताग्निता दम्थयः, स्नादिताग्निर्देद्याग्निमा,

इतरो स्रोकिकेन। तदास ष्टद्वयाज्ञवस्त्यः,—

"माहिताग्निर्धयान्यायं द्राध्यास्त्रिभिरग्निभिः। मनाहिताग्निरेक्षेन सौकिकेनेतरोजनः"—इति॥ एकेन ग्रह्माग्निना दाइख स्वपनाद्यनन्तरं कर्त्तव्यः। तथाव

कात्यायनः,—

मयञ्चात्वाय प्रनकेः स्तिलं पिण्डदानवत्"—इति ॥
पिण्डदानविधिना श्रादश्नं सम्मानपर्यन्तमानीतसमं प्रविपेदित्यर्थः। दाश्चाननारं चितिमनवेचमाणाञ्चातयो अल्लस्मीपं गला
स्नालोदकं सहत् चिवा दद्यः। तथाच कात्यायनः,—

"त्रधानवेत्तमेत्यापः सर्वणव शवस्यृष्टः । स्नाला सर्वेत्तमात्रम्य दशुरस्वोदकं स्वते ॥ गोत्रनामपदान्ते च तर्पथामीत्यनम्बरम् ।

द्विणायान् कुन्नान् कत्वा यतिसन्तु पृथक् यक्तत्"-इति॥
पैठीनिसरिप । "प्रेतं मनसा ध्यायन् द्विणाभिमुखस्त्रीतुद्कास्त्रस्ति । एत्यायुग्मितिथिषु कार्यं, "प्रथमदतीयपञ्चमसप्तमनवसेष्ट्दक्रिया"—इति गौतमस्रर्णात्। प्रेतोपकारविश्रेषापेश्वया तु यावन्याश्रोषदिनानि तावदुदकदानावितः कार्या।
तथाय प्रवेताः,—

"दिने दिनेऽखलीन् पूर्णाम् प्रदद्यात् प्रेतकारणात्।
तावद्वृद्धिय कर्त्तवा यावित्पण्डः समाप्यते"—इति।
यावद्यमः पिण्डः समाप्यते, तावद्खिलिटद्धिः कार्येत्यर्थः।
प्रवापरोविशेषस्तेनैवोकः,—

"नदीकूलं ततो मला ग्रीचं छला यथार्थवत् । वस्तं संगोधयेदादी ततः स्नानं समास्येत्॥ सचेलम्तु ततः स्नाला ग्रुचिः प्रयतमानमः। पाषाणं तत त्रादाय विषे दद्यात् द्यास्त्रलीन्॥ दादम सचिये द्यादेश्ये पश्चदम स्तताः। निम्नस्ट्राय दातशासातः सम्प्रविभेष्ट्रहम्॥ ततः स्नानं पुनः कार्यं ग्रद्योचस्य कार्येत्"—दिति॥ न्राज्ञातिभिरिष किसत् स्ट्रकदानं कर्त्त्यम्। तदाद याज्ञ-

बस्काः,--

"एवं मातामहाचार्यप्रेतानामुदककिया। कामोदकं चित्रत्तास्त्रसीयश्रप्रदर्तिजाम्"—इति॥

प्रसा परिणीता दुष्टित्वभगिन्यादिः । खसीयोभागिनेयः । अव प्रेतानां मातामद्यदीनां धिपण्डवदुदकदानं नित्यं कार्यः, सखादीनां तु कामतः न नित्यतया, अकर्णे प्रत्यवाद्याभावादिति ।

खद्कदानाननारं पिष्डदानमपि कर्त्तव्यम् । तथाच विष्णुः। "प्रेतस्थो-दक्किवपणं क्रत्ना एकञ्च पिष्डं कुणेषु दद्युः"—इति। पिण्डोदकदानञ्च वावदाग्रीचं कार्यम्।तदाइ अएव। "वावदाग्रीचं तावस्रोतस्थोदकं पिण्डञ्च दद्युः"—इति । वर्णानुक्रमेण पिण्डमञ्चानियमः पारस्करेणोकः,— "ब्राह्मणे दश पिष्डाः खुः चित्रचे दादण स्पताः। वैद्ये पञ्चदश प्रोकाः शूट्टे चिंग्रत्मकीर्क्तिताः"—दित ॥ च्रश्लोचक्टाचे यावदाश्लोचिति विष्णुवचनात् पिण्डसङ्गोचप्राप्तौ जातातपः,—

"श्राभीषस्य च ह्रासेऽपि पिष्डान्दद्यात् दभैव तु"—इति।
चिरावाभीवपचे दश्रपिष्डदानप्रकारः पारस्करेण दर्भितः,—
"प्रथमे दिवसे देशास्त्रयः पिष्डाः समाहितः।
दितीये चतुरो दद्यादिष्यस्ययनं तथा॥
चीस्तु दद्यात् वतीयेऽक्ति वस्तादीन् चालयेत् तथा"—इति॥
खदकदानवित्पण्डदानं न सर्वैः कर्त्तव्यमपि तु पुचेणैव, तद्भावे
सिन्निहितेन सपिष्डेन, तद्भावे सावसपिष्डादिना। तदाद्द गौतमः।
"पुचाभावे मपिष्डाः सावसपिष्डाः शिष्यास्य द्द्यः तद्भावे स्वित्याचार्याः"—इति। पुचेव्यपि च्येष्ठएव पिष्डं द्यात्। तथाच मरीचिः,—
"सर्वेरनुमितं क्रवा क्येष्ठेनैव तु चत्वतम्।

्रह्येण वाऽविभन्नेन सर्वेरेव कतं भवेत्''—इति ॥ यदा पुचासक्रिधानादिनाऽन्यः पिण्डदानं करोति, तदा दशाइ-मध्ये पुचमानिष्धेऽपि सएव दशाइं पिण्डं दस्नात्। तदुकं रद्धा-परिश्रिष्टेः—

"त्रवगोत्रः सगोते वा यदि स्ती यदि वा पुमान्।
प्रथमेऽहिन यः कुर्यात् स दशाहं समापयेत्"—इति॥
यथा दशाहं पिण्डदाने कर्टनियमः, तथा द्रयमियमोऽपि।
तदाह ग्रुतःपुक्कः,—

"प्रास्तिना प्रमुखं अर्थे प्राप्ति प्राप्ति विद्योद्धा निर्मिषेत् ।
प्रथमेऽस्ति यदुवं तदेव खाद्यास्किम्"—स्ति ॥
यदा तु द्यादमध्ये दर्मपातस्त्रहा दर्मप्रवोत्तरं तन्त्रं पिष्डोद्कदामक्षं समापयेत् । तदाह ख्याद्यक्षः,—

"शाशीयमन्तरा दर्शी यदि स्थात्मर्ववर्णिनः। समाप्तिं प्रेततन्त्रस्य कुर्युरित्याद गौतमः"—इति॥ भविष्यपुराणेऽपिः—

"प्रवृत्ताश्रीचतन्त्रस्त यदि दर्शे प्रपद्यते । समाप्य चोदकं पिष्डं खानमाचं समाचरेत्"—इति ॥ पैठीनसिरपि,—

"बाद्येन्द्रवेत कर्मचा प्रेतिपिछोदकिया।

दिरेन्द्रवेत कुर्वाणो पुनः बावं समञ्जते"—दित ॥

सातापिद्यविषये तु विशेषो गास्तवेनोकः,—

"पिचोराधौचमध्ये तु यदि दर्धः समापतेत्।

तावदेवोक्तरं तन्त्रं पर्यवस्थेत् श्रहात् परम्"—दित ॥

पिचोराधौचमध्ये तु चिराचात्परं यदि दर्धः समापतेत्, तदै
वोक्तरं तन्त्रं दर्धे समापयेत्, नार्व्वाग्दर्धापाते। यनु स्रोकगौत
सेनोक्रम्,—

"श्रमार्द्याहे द्ये तु तत्र सम्बं समापयेत्। विकोस्त धावदाशीयं दद्यात् पिण्डान् जसाञ्चसीन्"—इति॥ तत् चिराचाद्वीग्दर्शापाते वेदितयं, श्रहात्परमिति गास्रवेन विशेषितत्वात्। पिण्डोदकदानानन्तरं बात्सवैगातुराश्वासनं कार्यम्।

#### तथाच याज्ञवस्काः,—

कात्यायदोऽपि,-

''हतोद्कान्यमुत्तीर्धात्मृदुशाद्दलर्धस्यतान्। स्रातानपवदेयुक्तानितिष्टामैः पुरातनैः''—इति । इतिष्टामस्त तेनेव दर्शितः,—

"मानुष्ये कदलीलां निः सारे वारमार्गणम्। करोति यः स ममूहो जलबुदुदमित्रमे। पञ्चधा संस्तः कायो यदि पञ्चलमागतः॥ कर्माभिः खग्ररीरोत्येलच का परिदेवना। गन्नी वसुमती नाग्रमुद्धिईवतानि च॥ फेनप्रखाः कयं नाम मर्त्यलोको न यास्त्रतः"-द्रति॥

"एवं कतोद्कान् सम्यक् सर्वान् प्राद्वसमंखितान्। श्राञ्जतान् पुनरायान्तान्वदेयुक्तेऽत्याथिनः। मा ग्रोकं कुर्तानित्य मर्व्वस्मिन् प्राणधर्मिणि॥ धर्मी कुर्त यक्षेन यो वः धर करिष्यति"—इति। श्रोके दोषोऽपि याज्ञबक्येन दर्भितः,—

"सेवासु बार्सवेर्म् कं प्रेतोसुङ्के यतोऽवद्यः ।
त्राती न रोदितयं दि कियाः कार्याः प्रयक्षतः"—दिति
त्रातुरायासनानन्तरहत्यं याज्ञत्कोनोक्षम्,—

"दित मिलिन्य गच्छेयुर्ग्डं बालपुरः मराः। विद्या निम्बपत्राणि नियतादारवेगानः॥ भाचन्यान्यादि मिललं गोमयं गौरमर्थपान्। प्रतिनेषुः समासभ्य कामाऽमानि पदं वनैः"—हित ॥
भाषापरोतिनेषः क्रक्केंच दक्षितः । "दूर्वाप्रवासमग्रिं स्वर्भ सासभ्य स्टब्हारे प्रेताय पिष्डं दस्ता पद्मात् प्रतिनेषुः"—हित ।
भाषोत्तिनयमा सद्दना दक्षिताः.—

"चचारसवचाद्याः सुद्धिमक्केथुस तेऽनहम् । मांसाद्यनस नास्त्रीयुः प्रयीरंस एथक् चितौ"---इति॥ मार्केष्डेयेनापि,--

गौतभेगापि। "कथः अध्यासमा ब्रह्मचारिणः सर्वे समाधीरकारिं न भचयेषुराप्रदानात् प्रधमद्वतीयसप्तमनवसेषूद्ककर्म नवसे वाससी त्यानः चन्चे लन्यानास्"—इति। प्रदानं प्रेतैकीदिष्टशाद्धं, वाससी त्यागस्त प्रचालनार्थे रजकार्पणं, चन्चं दल्लमसदः, तथान्यानासत्य-न्यपरित्याच्यानां वाससां त्याग इत्यर्थः। प्रधनेऽद्दिण प्रेतसुद्दिष्यः जलं चौरं पाकाभे क्रिकादौ पाचदये स्थापनीयम्। तदाह बाह्यवस्त्यः,—

"क्लमेकाचमाकाचे सार्थ चीरच म्हणाये"-- रति ।

प्रचमस्तीयवप्रमनवमदिवयानामन्यतमस्त्रित्रस्थिषश्चयनं कार्यम् । तदाव यमर्तः,—

> "प्रथमेऽक्रि हतीये वा सप्तमे स्वमे तथा"। प्रक्रियस्थानं कार्ये दिने तद्वीपणैः सर्"—दित॥

<sup>•</sup> पश्चमेऽधवा,—इति सु•।

चतुर्घे दिवसेऽस्थिमश्चयनमाद विष्णुः। "चतुर्घे दिवसेऽस्थि-मश्चयनं कुर्घुः तेवां गङ्गाभिषि प्रचेपः"—दति। श्रस्थिमस्यने तिथिवारमञ्जनिधेधोयमेनोकः,—

> "भौमार्कमन्दवारेषु तिथियुग्मेषु वर्जयेत्। वर्जयेदेकपादृचे दिपादृचेऽखिसश्चयम्॥ प्रदावजमानचने निपादृचे विशेषतः"—रति।

### बहुमन्:,---

"वस्ताद्वीदितः पश्चनचनेषु चिक्रमस् ।
दिनिपादृचयोश्चेत नन्दायां च विशेषतः ॥
श्रम्भरणदिदितीये द्वाषादृादयमेव च ।
पृष्ये च इस्तनचने पर्णुनीदयमेव च ॥
भातुभौमार्किथ्गृषु त्रयुग्मतिथिसन्ध्ययोः ।
चतुर्देश्चां चयोदश्चां नैधने च विवर्ज्ञयेत् ॥
श्रस्थिसद्यनं कार्यं सुखचयकरं भवेत्"—इति" ।
वापनं दश्चमेऽहिन कार्यम् । तदाह देवसः,—
"दश्चमेऽहिन सम्प्राप्ते स्वानं यामादिहर्भवेत् ।
तच व्याच्यानि वाषांसि वेशश्वश्वमखानि च"—इति ॥
स्वास्त्रन्ते तु एकादशाहाद्वागिनयमेन वापनं कार्यमित्वक्रम्,—
"दितीयेऽहिन कर्त्त्र्यं सुरकर्म प्रयक्षतः ।

<sup>•</sup> ब्रह्मनुः,—इत्यारभ्य रतदन्तीय्रश्चीनास्ति मुद्रितातिरिक्कप्रसाकेषु। † यपनं,—इति गु॰। यवं यरच ।

व्यतीये पश्चमे वाऽपि धप्तमे वाऽऽप्रदानतः"—इति ॥
प्रदानमेकाद्यादिकं त्राद्धम्। श्रवाप्रदानतः इति वचनात् श्रवियमोऽवगस्यते । शोधायनेनापि,—

"त्रजुप्तकेश्रीयः पूर्वं योऽच केश्रान् प्रवापयेत् । दितीयेऽक्ति व्यतीयेऽक्ति पद्ममे यप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छाद्धं प्रदीयेत तावदिव्यपरं सतम्"—इति । वापनञ्च पुषाणां कनिष्ठभावृणाञ्च । तथा चापस्तमः । "श्रनुभा-विनाञ्च परिवापनम्"—इति । श्रनु पञ्चाद्भवन्ति जायको इति पुषाः कनिष्ठभातरञ्च । श्रथवा । श्रनुभाविन इति पुषाएव निर्द्धियको,—

> "गङ्गायां भारकरचेचे मातापित्रोर्गुरोर्छतौ । श्राधानकाले मोने च वपनं सप्तम् स्रतम् ॥"

द्रव्यच मातापित्रोर्न्दतौ द्रति विशेषेणोपादानात् । एवं नियतः धन् धर्वाऽपि खाशौचान्ते पिण्डोदकदानं समापथेत् । तदेकोदिष्टन्तु श्राह्ममेकादग्रेऽक्रि कुर्यात् । तथाच मरीचिः,—

> "बाबौजानो ततः सम्यक् पिण्डदानं समायते । ततः श्राद्धं प्रदातयं सर्ववर्षेष्ययं विधिः"—इति ॥

तत त्रामौचाननारमेकादमेऽकि ब्राह्मण एकोहिष्टत्राह्मं कुर्यात्। एकोहिष्टमेकादमेऽदिन कुर्यादित्ययं विधिः सर्ववर्षेषु चित्रयादिषु समानदत्यर्थः।

नन्ताभौषसमाध्यननारमेवैकोहिष्टविधिः सर्वेष्यपि वर्षेषु किं न स्थात् । एकादभेऽक्ति अधिककाखाभौषिनां सनियादीनां ग्रह्म-भावात् । "ग्रहिषना कर्ष कर्त्तसम्"—इति ग्रह्सेः कर्षाकृत्वेन

#### तथार याज्ञवस्काः,--

''क्रतोदकान्समुत्तीर्खात्मृदुशादसमंस्थितान्। स्वातानपवदेयुस्तानितिष्ठासैः पुरातनैः''—इति । इतिष्ठासस्त तेनैव दर्शितः,—

"मानुष्ये कदलीस्तम्ये नि:सारे सारमार्गणम्। करोति यः य समूहो जलबुदुदस्तिमे। पञ्चधा संस्तः कायो यदि पञ्चलमागतः॥ कर्माभः स्वर्शरोत्येस्त्व का परिदेवना। गन्नी वसुमती नामसुद्धिई वतानि च॥ फेनप्रखाः कयं नाम मर्त्यकोको न यास्ति" - इति॥ कालाःयनोऽपि, -

"एवं केतोहकान् सम्यक् सर्व्यान् श्रादक्षसंखितान्। श्रासुतान् प्रनराशान्तान्यदेयुक्तेऽत्यायिनः। मा श्रोकं कुरुतानित्य मर्व्यक्तिन् प्राणधिर्मिणि॥ धर्मा कुरुत यक्षेन यो वः धर करिय्यति"—इति। श्रोके दोषोऽपि याज्ञवल्क्येन दर्शितः,—

''येगात्रु बान्धवैर्मुकं प्रेतोभुङ्के यतौऽवशः। त्रतो म रोदितयं हि कियाः कार्याः प्रयक्षतः' — इति त्रातुराधामनानन्तरकृत्यं याज्ञक्कोनोक्तम्,—

"दित सचिन्य गच्चेयुर्ग्ट बालपुरः मराः। विद्या निम्मपत्राणि नियतादार्वेयानः॥ श्राचन्यान्यादि ससिलं गोमयं गौरसर्वपान्। प्रविशेषुः समासभ्य कामाऽमानि पदं भनैः"—इति ॥
श्रापरोविशेषः भङ्कोन दर्शितः । "दूर्वाप्रवासमिशि उपभं
चास्तभ्य ग्रस्दारे प्रेताय पिण्डं दस्ता पद्मात् प्रविशेषुः"—इति ।
भागौचिनियमा मनुना दर्शिताः,—

"त्रचारसवणाद्याः सुर्त्तिमक्वेयुद्य तेऽन्वस्म् । मांसाधनद्य नात्रीयुः धयीरंद्य प्रथक् चितौ"—इति॥ मार्केष्डेयेनापि,—

"क्रीतलक्षाधनास्वेत भवेयुः सुसमाहिताः। म चैव मांसमस्रीयुर्वजेयुर्न स योधितम्"—इति॥

गौतसेनापि। "ऋधः ख्यामना ब्रह्मचारिणः सर्वे समासीरतासं म भचयेयुराप्रदानात् प्रथमद्धतीयसप्तमनवमेषूदककर्म नवसे वाससां त्यामः श्रम्ये तन्त्यानाम्"—इति। प्रदानं प्रेतेकोहिष्टश्राद्धं, वाससां त्यागस्य प्रचालनार्थं रजकार्पणं, श्रन्यं दश्रममदः, तनान्त्यानामत्य-नापरित्याच्यानां वाससां त्याग इत्यर्थः। प्रथमेऽद्दनि प्रेतसुहिष्य जसं चीरं चाकाशे शिक्यादौ पाचदये स्थापनीयम्। तदाद साध्यवस्क्यः,—

''जलमेकारमाकाशे खाणं चीरश्च हण्यये''—रितः।
प्रथमत्त्रीयसप्तमनवमदिवसानामन्यतमस्मित्रस्थिशश्चयनं कार्यम्।
तदार सम्बर्भः,—

"प्रथमेऽक्ति हतीये वा सप्तमे नवमे तथा"। ऋखिसश्चयनं कार्यं दिने तद्गीचजैः सह"—इति॥

<sup>\*</sup> पश्चमेऽचवा,—इति सु॰।

विधानात्। "प्रथाशौषापगमे"—इति माधारक्षेमोपक्रयेकोदिष्टस्य विष्णुना विश्वितवाच।

"श्राध्यश्रद्धमग्रद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहिन।
कर्नुसात्कासिकी ग्रद्धरग्रद्धः पुनरेव सः"—इति
ग्रह्धावचनेनाश्रीचमध्ये एकादशेऽकि एकोद्दिष्टविधानाचीविमिति
चेत्। न। मातयंग्रे प्रमीतायां तदाशीचमध्ये यदि पिता सियेत,
ततो मातुरेकोद्दिष्टशाद्धमेकादशेऽकि श्रग्रद्धोऽपि कुर्यादितिः
विषयामारसभावात्। यक्तुः—

"एकादमे अकि यक्षाहं तसामान्यसुदाहतम्। चतुर्णामपि वर्णानां स्ततकन्तु ष्ट्रथक्"—इति पैठीनसिवचनं, तखायमर्थः। आभौचामन्तरिने यक्काहं विहितं, तचतुर्णामपि वर्णानां साधार्णं न ब्राह्मणस्थैवेति। कयं तद्धीकादशाह-मन्दस्थोपपत्तिरिति चेत्। न। सज्जल्या तस्यामौचानन्तरिनपरत्नेनो-पपन्ते।

त्रवीचते। एकादशाहकालविधिष्टमेकोहिष्टश्राद्धं चतुणीं वर्षामां विधीयते। "न विधी परः ग्रन्थार्थः"—इति न्यायेनैकादशाहग्रन्थस्य जन्नण्याऽऽशीचानन्तरहिनपरलानुपपन्तेः। यति मुख्ये वृत्त्यन्तरकच्य-नाया श्रन्थाय्यलाश्च, एकादशाहएव चियादिभिरप्येकोहिष्टश्राद्धं कर्त्त्वम्। नन्येकादशेऽकि चित्रयादीनां शुद्धभावाच्च्राद्धेऽधिकारो नास्ति इत्युक्तमिति चेत्। न। कर्त्तुसात्कालिकी शुद्धिरिति वच-नात्तात्कालिकाः शुद्धेः यन्तात्। यन्तु शुद्धावनस्थाश्चीचमध्ये श्वाशी-चान्तरप्राप्तावेकोहिष्टमेकादश्चेऽकि श्वशुद्धोऽपि कुर्यादिति विधय- विश्वेषे तात्पर्यमुक्तम् । तस्र । तसापि शुद्धाभावादित्यस्य चोद्यस्य ममानत्वात् । सामान्येन प्रवृत्तस्य श्रद्धांवचनस्य विनाः कारणं विश्वेषपर्त्वेन
सद्धोषायोगाच । यन्तृकं, श्रयाशौचापगमदित सामान्येनोपक्रम्य
विष्णुनैकोदिष्टविधानादाशौचानन्तरसेव सर्वेरेकोदिष्टं कर्न्तव्यमिति ।
तस्र । विष्णुवचनस्य दश्राद्याशौचित्राह्मणविषयत्वेनोपपन्तेः । तस्रादेकादशाहण्य चित्रवादिभिरण्येकोदिष्टं कर्त्तव्यमिति सुष्ट्रक्रम् ।

# श्रय संयङीतश्राइनिर्णयः प्रपच्यते।

प्रतोद्देशेन श्रद्धया द्रव्यत्यागः श्राद्धम्। तद्कां श्रह्मपुराणे,—
"देशे काले च पाने च श्रद्धया विधिना च यत्।

पितृत्दिश्य विशेशो दत्तं श्राद्धमुदाइतम्" - इति ॥
तच पार्व्योकोदिवशेदेव दिविध्यः। प्राप्तवस्य

तच पार्चणैकोहिष्टभेदेन दिविधम्। पुरुषवयमुहिस्स यत् कियते, तत् पार्चणम्। एकपुरुषोहेशेन यत् क्रियते, तदेकोहिष्टम्। एवं दिविधमपि त्राह्मं नित्यनैमित्तिककाम्यभेदेन विधा भिद्यते। तत्र जीवनोपाधौ चेदितं नित्यम्। यथा श्रमावस्यादौ चोहितं श्राह्मम्। श्रनियतनिमित्तकं नैमित्तकम्। यथोपरागादौ। कामनो-पाधिकं काम्यम्। यथा तिथिनचत्रादिषु। यत्तु विश्वामिनेण दादशविधलमुक्तम्,—

"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं रहित्राह्वं मिपण्डनम्। पार्व्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठ्यां ग्रह्मर्थमष्टमम्॥ कर्भाङ्गं नवमं प्रोकं दैविकं दश्रमं स्मतम्। याचास्वेकादशं प्रोकं पुद्धश्चं द्वादशं मतम"—इति॥ तिज्ञित्यनेभित्तिककाम्यावान्त्रग्भेदविवचयेव, न तु ततः पार्थका- विवस्था । तथादि । तय नित्यमित्यदरदः त्राह्मसुचाते । नैमि-चिकमित्येकोदिष्टम् । तदाद पारस्करः,—

> "अवयद्गि यक्ताइं तिवायमिति कीर्त्तितम्। वैश्वदेवविद्यीनम् अवकावुदकेन तु॥ एकाद्दिष्टम् यक्काइं तत्वैमिसिकमुत्यते। तद्यदैवं कर्त्ताव्यमयुग्मानावयेद् विजाम्"—इति॥

काम्यमित्यभिमतार्थियद्यर्थम्। रहित्राद्धमिति प्रवक्ताविवासदौ कियमाणम्। सपिण्डनं सपिण्डोकरणम्। पार्थणमिति प्रति पर्व कियमाणम्। गोष्ट्यामिति गोष्ट्यां कियमाणं त्राह्मम्। तदार रहित्सिष्ठः,—

"श्रभिषेतार्थिसद्वार्थं कान्यं पार्वणवत् स्रतम् ।
पुत्रजनाविताद्वादे दृद्धिश्वाद्वसुदाद्वतम् ।
श्रवा नितार्थपात्रस्य पिण्डस्य परिकीर्यते ॥
पित्रपात्रेषु पिण्डेषु सिण्डक्षेत्ररणम् तत् ।
प्रति पर्व भवेद्यसात् प्रोच्यते पार्वणम् तत् ॥
शोद्यां चित्रवते श्राद्वं गोद्यंश्राद्वं तद्व्यते ।
बह्नां विदुषां प्राप्तौ सुखार्थं पित्रत्रविशे —दिति ॥
ग्रद्धार्थमिति ग्रद्धद्ये क्रियमाणम् । तदाद् प्रचेताः,—
"क्रियते ग्रद्धद्ये क्रियमाणम् । तदाद् प्रचेताः,—
"क्रियते ग्रद्धद्ये क्रियमाणम् । तदाद् प्रचेताः,—
"क्रियते ग्रद्धये चमु ब्राह्मणानाम् भोजनम् ।
ग्रद्धार्थमिति तत् प्रोकं श्राद्धं पार्वणवत् स्रतम्" ॥

<sup>\*</sup> सदा,—इति सु॰।

कर्णाङ्गमिति यागादौ क्रिथमाक्षम् । दैविकमिति देवामुहिम्स क्रिथमाक्षम् । याचामाङ्कमिति प्रवेजनिर्गमचोः क्रिथमाक्षम् । तदाद पारस्करः,—

"विवेजकाले मोसे च शीमनोखयने तथा।

श्रेयं पुंत्रवने बाह्रं कर्षाकुं इहित्रकातम्॥
देवानुहिस्त कियते यसदैविकमुख्यते।
तिव्यव्याह्रवत्युर्थात् दाद्यादिषु यवतः॥
गच्छन् देशान्तरं यहि ब्राह्रं कुर्थान्तु वर्षिता।
तद्यावार्थमिति प्रोक्तं प्रवेशे च न संबवः"—इति॥
व्यव कर्माकृमिति वचनमकरणे कर्मावेगुष्णक्षापनार्थम्। सर्पिता
सर्षिःप्रधानकेनेत्यर्थः। श्रव्यर्थे केवलेन इप्तरसम्भवात्\*।

## श्रव देशक्यनम।

त्राह्य द्विणाप्रवणे गोमयायुपसिते देशे कार्यम् । तथात

"द्विषाप्रविषे देशे तीर्थादी वा ग्रहेऽपि वा। भूषंस्कारादिसंयुक्ते श्राहुं कुर्यात्प्रयक्षतः"—इति ॥ तीर्थे देविषंचेवितं कुलम् । श्रादिश्रब्देन पुष्णाश्रमादि ग्रह्मतं। भूमंस्कारे। गोमचादिनोपलेपः। श्रादिश्रब्देनाशुह्निद्रव्यापमार्णम्। याज्ञवस्क्योऽपि,—

<sup>॰</sup> अञ्ज,—इत्वारभ्य स्तरन्तोग्रज्ञोनान्ति सो॰ ना॰ ए॰। ॰ † जजम्,—इति सु॰।

"परित्रिते शुची देशे द्विणाप्रविष तथा"—इति।
परित्रिते परितः प्रच्छादिते, शुची गोमयादिने।एसिते द्विणाप्रविण द्विणोपनते देशे, श्राद्धं कुर्यादित्यर्थः। स्वतोद्विणाप्रविण्वासमावे देशस्य यक्षतोद्विणाप्रविण्वं कार्यम्। तथाच मनुः,—

"ग्रचि देशं विविक्तन्तु गोमचेनोपलेपयेत्। दिचलाप्रवणश्चैव प्रयत्नेनोपपादयेत्"—इति ॥ किमिकीटाचुपद्दतं देशं श्राह्ने विवर्णयेत्। तदाद्द यमः,— "इन्हं किमिद्दतं क्षित्रं सद्धीर्णानिष्टगत्थिकम्। देशन्वनिष्टग्रब्दश्च वर्णयेक्ताद्भक्षेणि"—इति ॥ किसं सपद्भम्। सद्धीर्णमन्यैः सद्धीर्णम्। मार्कच्छेयोऽपि,—

"वर्षा जनुमयी इता चितिः बुष्टा तथाऽग्निमा । अनिष्टदृष्टशब्दोगा दुर्गिन्धः आह्नकर्मात्त"—इति ॥ किमादिदेशेखपि आहूं न कार्यम् । तदाइ शङ्खः,—
"गोगजासाजवष्टेषु कविमार्या तथा भृति ।

न कुर्याक्ताद्ध मेतेषु पारकाश्चिम्ह मिषु"—हित ॥
हिन्मायां वेदिकादौ । पारकासु परपरिग्रहीतासु । ताथ ग्रहगोष्टारामादयः । न पुनस्तीर्थादिस्थानानि । तथाचादिपुराखम्,—

"श्रद्धी पर्वताः पुष्णा नदीतीराणि यामि च।
सर्वाण्यसामिकान्याञ्चर्न चि तेषु परिग्रचः॥
वनानि गिरयो नद्यसीर्थान्यायतनानि च।
देवस्थातस्य गर्नास्य म स्वामी तेषु विद्यते"—इति॥

<sup>\*</sup> पनिचिते,-इति सी॰ गा॰। एवं परच।

तौर्घचेत्रविशेषेषु कृतं श्राद्धमतिशयफसप्रदं भवति । तदाच देवसः,—

"श्राह्मस पूजितो देशो गया गङ्गा सरस्रती।
कुरुलेचं प्रयागञ्च नैमिषं पुष्कराणि च॥
नदीतटेषु तीर्शेषु श्रेलेषु पुलिनेषु च।
विविक्षेयेव तुर्थाना द्त्तेनेष्ठ पितामद्याः"—इति॥
व्याचाऽपिः—

"पुष्करेष्वचयं श्राहं जपहोमतपांभि च। महोदधौ प्रयागे च काम्बाञ्च कुरुजाङ्गले"—इति॥ मङ्कोऽपि,—

"गङ्गायसुमयोस्तिरे पयोध्यमग्राख्यते"।
नर्भदाबाद्धदातीरे ध्रमुतुङ्गिहमालये॥
गङ्गाद्दारे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा।
मित्रिक्ष्यां गयायाञ्च दक्तमचयतां व्रजेत्"—रित ॥

ब्रह्माण्डपुराणोऽपि,-

"नदीससुद्रतीरे वा इदं गोष्ठेऽघ पर्वते। ससुद्रगानदीतीरे सिन्धुसागरमङ्गमे॥ मद्योवी मङ्गमे क्रसं कालग्रामक्रिलान्तिके। पुष्करे वा कुरुक्षेत्रे प्रयागे नैमिषेऽपि वा॥ बालग्रामे च गोकर्षे गयायाच विक्रवतः। क्षेत्रेब्वेतेषु यः श्राद्धं पित्रभिक्तसमन्तितः॥

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> पयोखाः सरकारको,—हति सु॰।

करोति विधिना सर्ग्यः स्तरक्रयो विधीयते"—दति ॥ दश्यतिरपि,—

"कांचित्र पितरः पुत्राज्ञरकापातभीरवः।
गयां याद्यति यः किस्तृ बोऽसान् मन्तारियस्ति॥
करिस्तित वृषोस्तर्गमिष्टापून्त तसैव च।
पास्तिस्ति वृद्धते त्राहं दास्ति चान्यस्म्॥
गयायां धर्मपृष्ठे च सदिस ब्रह्मणस्त्रया।
गयाशीर्षे वटे चैव पितृषां दन्तमचयम्"—इति॥

विष्णुरपि,—

"मयाशीर्षे वटे चैव तीर्थे वामरकष्टके इति।

यन कचन नर्यदातीरे यमुनातीरे गङ्गायां विशेषतो गङ्गादारे
प्रयागे गङ्गायागरवङ्गमे कुणावर्त्ते विस्तके नीलपर्व्यते कुणाये व्यातुङ्गे केदारे महालये लिक्कायां सुगन्धायां प्राक्तकार्यां फस्तुतीर्थे
महागङ्गायां तंदुस्तिकाश्रमे कुमार्धारायां प्रभावे यन कचन यरस्त्रयां विशेषतो नैमिधारक्षे वाराणस्थामगस्थाश्रमे कच्छाश्रमे
कौणिक्यां प्ररयूतीरे ग्रोणस्थ क्योतीरक्यायास्थ वङ्गमे श्रीपर्वते काले।दके अत्तरमानचे वङ्गायां वप्तर्वे विष्णुपदे स्वर्गमागप्रदेशे गोदावर्षा गोमत्यां वेत्रवत्यां विपात्रायां वितस्तायां प्रतदूतीरे चन्द्रभागायामैरावत्यां विन्धोस्तीरे दक्तिके पश्चनदे श्रीकचे चैवमादिक्वयाव्येषु तीर्थेषु यरिदरासु वङ्गमेषु प्रभवेषु पुक्तिषेषु प्रस्ववेषु पर्व्यतविस्तुक्तेषु वनेषूपवनेषु च गोमयेगोपिकप्तेषु ग्रहेषु च दति। श्रवापि
पिष्टगाया भवित्तः,—

कुलेऽसाकं स जम्मुः साद्यों नो दसाक्रसाञ्चासम् ।

गदीषु बक्रतीयासु ग्रीतसासु विशेषतः॥

श्रीप जायेत सोऽसाकं कुले किष्यसोत्तमः।

गयाग्रीर्षे वटे श्राद्धं यो नो दसासमाहितः॥

एष्ट्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां अनेत् ।

यनेत वाऽश्रमेधेन नीसं वा व्यसुत्रुनेत्"—इति ॥

गयाग्रीर्षप्रमाणञ्चादिपुराणेऽभिहितम्,—

'पञ्चकोग्रं गयाचेचं कोग्रमाचं गयाग्रिरः॥

सहानद्याः पश्चिमेन यावद्गुभेष्यरो गिरिः॥

सत्त्रयाश्रिरा नाम निष्ठ लोकेषु विश्रतम्"—इति ॥

श्राद्धकालास्त्रमावाद्याऽष्टकादयः। तदाह याग्रबस्यः,—

'श्रमावास्त्राग्रहकादयः। तदाह याग्रबस्यः,—

'श्रमावास्त्राग्रहका वृद्धः कृष्णपनोऽयनदयम् ।

द्रशं वास्त्रणसम्पत्तिविषुवत्यूर्यसङ्गः ॥ धातीपानी गजन्काचा यहणं चन्द्रस्वयेयोः । श्राद्धं प्रति क्षिस्तेव श्राद्धकालाः प्रकीर्त्तिनाः"—इति ॥ धस्मिन्दिने चन्द्रमा न दृष्यते, सा श्रमावास्था । तत्र श्राद्धं निष्यम्। तथाच सौगात्तिः,—

"त्राह्मकुर्याद्वस्थन्तु प्रमीतिपित्यको दिजः।

इन्दुचये मासि मासि हद्गौ प्रत्यव्दमेवच"—इति॥

श्रष्टकाश्यतस्यः मार्गश्रीर्धादिचतुष्ट्यापरपचाष्टम्यः। "हेमन्तिश्चिन् रयोश्यतुर्धामपरपचाणामष्टमोष्ट्यष्टका"—इति श्रीनकभारधात्। तचापि माई नित्यम्। तदाइ पितामदः,--

"बमावास्वावातीपातपौर्धमाखद्यकासु प।

विदान् त्रादुमकुर्वाणः प्रायश्चित्तीयते तु सः"-इति ॥

वृद्धिः पुत्रजन्मादिः, तेन तदिशिष्टः कास्रो सद्यते । कृष्णपयोन्
ऽपरपयः। श्रयनदयं दिख्णायनमुत्तरायण्यः । द्रयं क्षपरमांसादि,
शाह्मणः श्रुताध्यनसम्पद्धः, तयोः सम्पत्तिस्ताभो यस्मिन् काले स
तथोकः। विषुत्रकोषतुस्तास्त्रान्ती । स्वर्यसंक्रमः सर्वस्य राग्नेराज्यनारप्राप्तिः । सर्यसंक्रमप्रव्देनेवायनविषुवतोरुपादाने सिद्धे पृथगुपादानं फलातिशयश्चापनार्थम् । ध्यतीपातोयोगविश्रेषः, महायतीपातो वा ।

"सिंद्रस्ती गुरुभीमी चेकोषके च रवी हि वा। दादणी इस्तमंथुका व्यतीपानी महान्द्रि सः॥ श्रवणाश्चिधनिष्ठार्द्रानागदैवतमस्तकैः। यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते"—इति

शृद्धमनुवचनात् । भागदैवतमञ्जेषामचर्षं, मसकं स्वर्गापरः । यद्यमा श्रमावास्या रविवारेण त्रवणादीमामन्यतमेन भचचेण युकाः, स्वतीपात दत्यर्थः । गजच्छायासचणं स्वत्यन्तरे दर्शितम्,—

"यदेन्दुः पिद्वदैवत्ये इंस्ह्यैद करे स्थितः।

याम्या तिथिभंवेत्वा हि गजन्त्राया प्रकीर्त्तिता"-दित ॥ पिछदैवत्वं मघानचनं, इंसः सर्थः, करो इस्तनचन्नं, याम्या तिथि-स्त्रयोदश्री । पुराणेऽपि,-

"इंसे इस्राचिते या तु मघायका नयोदशी।

तिथिवेवस्ती नाम सा काया कुस्तरस्य तु"-इति॥ यहणं चन्द्रसर्यथोरिति यहणसुपरागः। श्रनापि कासविशेवः श्राद्धाङ्गलेन स्त्रीकार्यः। तदाह बहुवसिष्ठः,—

"चिद्याः सर्थममये त्यानि पितरस्तथा।
मनुष्या मध्यकाले तु मोचकाले तु राचमाः"—इति॥
आद्धं प्रतिक्चिरिति यदा आद्धं प्रतीच्छा तदैव कर्मयमिति।
चकारेणान्येऽपि आद्धकालाः संग्रह्मने। चत्रप्य यमः,—

"त्राषाक्यामध कार्त्तिकां मार्था चीन् पञ्च वा दिजान।
तर्पयेत्पित्पपूर्वन्तु तदस्याचयमुख्यते"—इति॥
देवलोऽपि.—

"वतीया रोहिणीयुका वैशाखका सिता तुथा। मघाभिः महिता कृष्णा नभस्ये तु नयोदशी॥ तथा श्रतभिष्यगुका कार्त्तिने नवभी तथा। इन्दुचयगजन्द्रायावैधतेषु युगादिषु॥

एते कालाः समुहिष्टाः पितृषां प्रीतिवर्द्धनाः"—इति । युगादयोऽपि त्राद्धकालाः । ते च मत्यपुराणे दर्धिताः,— "वैधाखस्य ततीया तु नवमी कार्त्तिकस्य तु । माघे पञ्चदशी चैत्र नमस्ये च नयोदशी॥ युगादयः स्तता होता दत्तस्याचयकारकाः"—इति ।

विष्णुपुराणेऽपि,—

''वैशाखमामस्य च या हतीया

नवस्यमौ कार्त्तिकाउक्कपचे।

नभरामासका च क्रवापने पयोदभी पश्चदशी च आसे॥ पानीयमण्य तिसीर्विकियं दद्यात् पिरस्थः प्रचतो मनुखः। त्राद्धं हतं तेन समागर्सं रइस्बेनेतृ पितरो वटनि"-दित ॥ भवादयोऽपि श्राद्धकालाः । तद्कं मत्यपुराचे,— "अष्युन्ध्कमवमी कार्त्तिवे ढाइत्री सिता। इतीया चैव माघस विता भाद्रपदस्य च॥ पास्मानस लमावास्य पौदसीकादमी सिता। श्राषाढसापि दशमी माघमायस्य सप्तमी ॥ श्रावणस्थाष्ट्रमी सण्णा तथाऽऽचाढी च पूर्णिमा । कार्त्तिकी फारगुनी चैची चौष्ठी पचदश्री विता॥ मनकरादयसैते दश्तसाधयकारकाः"-इति । क्रिकादिनचेत्राणि काम्यत्राह्मकाक्षाः। तथाइ याद्यवस्कः,-"सर्भ न्यपत्यमोजस् शौर्य हेचं वलं तथा। पुत्रश्रेद्यस मौभाग्यं संस्द्रिं सुख्यतां ग्रभाम् ॥ प्रवन्नश्वकताञ्चेत वाशिक्यप्रस्तिनिषि । चरोगिलं यशोवीतशोकलं परमाकृतिम ॥

धनं वेदान् भिषक्षिद्धिं कुणकुष्प्रधनाविकम्।

क्रिकादिभरण्यमं च कामानापुचादिमान्"-इति ।

अयानाय्य विधिवयः माङ्गं संप्रयक्ति॥

मार्कछेबोऽपि,-

"क्रिकास पितृनकं खर्गमाप्तीति मानवः। अपल्यकामो रोहिकां भौमी तेकस्वितां सभेत्॥ श्रार्द्रायां भौर्यमाप्नोति चेत्रादि तु पुनर्वमौ। पुष्टिं पुद्ये पित्वनर्थास्त्रेवास् वरान् सुतान्॥ मचासु साजनश्रेष्ठां सौभाग्यं पत्सानीषु च। प्रदानबीसी भवति गापत्यश्चीसराम् 🔊 ॥ प्राप्नोति श्रेष्ठतां सत्य इस्ते आद्भपदो नरः। क्षविमा च चिचास तथापत्थान्यवापुर्यात्॥ वाणिक्यकाभदाः सात्यो विद्यासाः पुत्रकामदाः । कुर्वताञ्चानुराधाञ्च दश्चकप्रवर्त्तनम् ॥ नेहास्वर्धाधिपत्यस मूले चारोग्यमुत्तमम्। वावादास वयःप्राप्तिदत्तरास विघोकता ॥ श्रवणे च शुभाक्षोकान् धनिष्ठासु धनं महत्। वेदवेशाऽभिजिति तु भिषक्षिद्धि वाद्ये॥ श्रजाविकं श्रीष्ठपदे विन्देश्लार्थां तथोत्तरे। रेवतीषु तथा रीयमिश्वनीषु तुरक्रमान्॥ त्राह्यं कुवें साचाऽऽप्रोति भरणीबाय्रकामम्। तसात्काम्यानि कुर्वीत ऋजेब्वेतेषु तत्ववित्"—इति॥ भौम्यं सोमदैवत्यं खगत्रीर्घमित्यर्थः । चकप्रवर्त्तनं सर्वाचात्रायाः प्रतिचाताभावेन प्रवर्त्तनम् । श्रभिजित् श्रभिजितांश्चकं नचयम्।

<sup>\*</sup> वाजिक्यवन्य जाती विद्याखा युनकामदा, - इति मु॰।

त्रुतिः । "उपरिष्टादाषादानामधस्तात् श्रोणायाः"—इति । तत्तु वेधनिक्ष्पणम् । भिषक्षिद्धिरोषधफलावाप्तिः । वाक्णं प्रतिभयन् मचनम् । कुणं चपुषीषादिकम् । विष्णुरिष । "खर्गं हित्तका-स्वपत्थं रोष्टिणीषु ब्रह्मवर्षमं सौम्ये कर्मणां चिद्धिः रौद्रे भुवं पुनर्वसौ पृष्टिं पृष्ये श्रियं सार्थे सर्वान् कामान् पिश्चे सौभाग्रयं फलगुनीषु धनमार्थस्ते ज्ञातिश्रेष्यं दस्ते रूपवतः सुतांस्त्राद्रे वाणिश्च-दिद्धं स्वातौ कनकं विश्वासासु मिचाणि मैचे ग्राके राज्यं कृषि मूले ससुद्रयानिषद्धं सार्थी सर्वान् कामान् वैश्वदेवे श्रीष्ट्यमानित सर्वान् कामान् क्ष्यदेवे श्रीष्ट्यमानित

श्रादित्यादिवारास्य काम्यश्राद्धकालाः। तदाद विष्णुः। "सततमा-दित्येऽक्ति श्राद्धं कुर्वन्नारोग्यमाप्नोति सौभाग्यं चाण्टे समरविजयं कौजे सर्म्यान् कामान् बौधे विद्यासभीष्टां जैवे धनं श्रोक्रो जीवितं समैस्वरे"। कूर्सपुराणेऽपि,—

"श्रादित्यवारे लारोग्यं चन्द्रे सौभाग्यमेव च।
जुने सर्वन विजयं सर्वान् कामान् मुधस्य तु॥
विद्यां विश्विष्टाञ्च गुरौ धनं वै भागंवे पुनः।
श्रनेश्वरे भवेदायुरारोग्यञ्च सुदुर्कभम्"—इति॥
विद्युधर्मीान्तरे,—

"श्रतः काम्यानि वच्छामि आङ्कानि तव पार्थिव।

<sup>\*</sup> क्षितित्, - इतारम्य स्वदन्तीयत्यो गालि मुनितातिरिक्कपुत्तकेषु । † माध्ये, - इति मु॰।

त्रारोग्यमच मौभाग्यं समरे विजयं तथा॥ सर्वकामां साथा विद्यां धनं जीवितमेवच । त्रादित्यादिदिनेस्वेवं श्राह्मं कुर्वन् मदा नरः॥ क मेणेतास्यवान्नोति नाच कार्या विचारणा"-इति॥ प्रतिपदादितिथयोऽपि काम्यश्राद्धकासाः। तदाइ मनुः,— "कुर्वन् प्रतिपदि श्राद्धं सुरूपान्विन्दते सुतान। कन्यकान्तु दितीयायां हतीयायान्तु वन्दिनः॥ पश्न जुद्रां खतुर्थान्त पश्चम्यां श्रोभनान् सुतान्। व छ्यां चूतं कि विश्वेव सप्तम्यां सभते नरः॥ श्रष्टम्यामपि बाणिच्यं सभते श्राहुदः धदा। सालवस्थामेकसुरं दशस्यां दिखुरं बद्ध॥ एकादश्यां तथा रूषं बद्धावर्चस्विनः सुतान्। दादस्यां जातक्पन्त रजतं क्ष्यमेवच ॥ ज्ञातिश्रेष्ठां चयोद्यां चतुर्द्यान् सुप्रजाः। प्रीयन्ते पितरञ्चास्य ये प्रस्तेण रणे इताः॥ श्राद्धदः पञ्चदश्यान् सर्वान् कामान् समन्ते"-इति। याञ्चवस्कारिए.-

"कन्यां कन्यावेदिनश्च पश्चन् चुद्रान् सुतानिप्। चूतं कृषिञ्च वाणिज्यं तथैकदिश्रफानिप्रिं॥

<sup>\*</sup> सम्पदः,--इति सु॰।

<sup>†</sup> छतं, -- इति सी ॰ ना॰ ए०। एवं परत्र।

<sup>↓</sup> यत्र्न् वै सत्सतानिष,—इति सु॰।

<sup>🖇</sup> दिश्रपेकश्रपांक्तचा,—इति मु॰।

त्रज्ञावर्षस्थनः पुषान् सर्वक्षे सञ्ज्ञावने । ज्ञातित्रेष्ठ्यं सर्वकामानाप्रोति साङ्कदः सदा ॥ प्रतिपत्रश्चिति होकां वर्जायला चतुर्द्शीम् । बास्तेण तु इता ये वै तेभ्यसम् प्रदीयते"—इति ॥

क-यावेदिनो जामातरः। एतानि फलानि क्रण्यस्प्रतियत्र-धतिष्यमावाद्यापर्यमासु तिथिषु त्राह्नदः क्रमेण प्राप्नोति। त्रत्रव्य कात्वायमः। "स्त्रियः प्रतिक्षाः प्रतिपदि दितीयायां हतीयायां चतुर्थां जुद्रपद्भवः युवाः पश्चम्यां सूनं वस्त्रां कविः सप्तम्यां वाणिक्य-मष्टम्यासेकश्रफं नवस्यां दश्रम्याङ्गावः परिचारका एकादश्यां दादस्यां धनधान्यक्षं द्यातिश्रेष्ठ्यं दिरकाति वयोद्धां पुत्रास्तव वियन्ते श्रक्षहतास्त्रहं ध्याममावास्त्रायां सर्वम्"-इति । श्रयत्र क्रम्यपत्र-प्रतिपदादितिथिषु आद्भविधिः पर्वेकेवापरपसेषु, न आद्भपदापर-पचएव। ऋतएव श्रीनकः। "श्रीष्ठपद्या श्रपर्यने मासि मासि चैवम्"-इति । चापसम्बोऽपि । "सर्वे खेवापरपचछा इःसु क्रियभापे पितृन् प्रीकाति कर्त्तुन्त कासनियमात्मसविशेषः प्रथमेऽइनि कियमाणे स्वीपायमपत्यं जायते दितीये सेनाम्हतीये ब्रह्मवर्च-स्तिनः चतुर्थे पग्रमान् पदमे पुर्मांची बङ्गपत्यो न चापत्यः प्रमी-यते वहेदियोसोऽवयीसय यप्तमे कर्वे राद्धिः श्रष्टमे पुष्टिः नवसे एकखुरा: दममे व्यवहारे राद्धिः एकादमे कृष्णायमं त्रपु सीमं दादशे पशुमान् नद्योदशे बद्धपुत्रो बद्धमिनो दर्शनीयापत्यो-

<sup>\*</sup> युवानकाम,-इति सु॰।

मनावते,—हति सु॰।

युवमारिणम्त भवित चतुर्द्शे श्रायुधे राद्धिः पश्चरशे पुष्टिः"— रति । भाद्रपदापरपचितवये मार्कण्डेयः,—

> "कन्यागते सवितरि दिनानि दश पश्च च। पार्क्णेनेव विधिमा तत्र त्राह्नं विधीयते ॥ प्रतिपद्धनसाभाय दितीया हि प्रभापदा । वरार्थिनां हतीया च चतुर्थी प्रचुनाधनी ॥ त्रियं प्राप्तीति पचन्यां पछ्यां पूज्यो भवेत्ररः। गणाधिपत्यं सप्तस्यामध्यम्यां बुद्धिसुत्तमाम् ॥ क्लियो नवस्थां प्राप्नोति इज्ञस्थां पूर्वकासतास्। वेदांसचाऽऽप्रवासर्वानेकादक्षां कियापरः॥ दाद्यां देमलाभञ्च प्राप्नोति विवयूजकः। प्रजां नेधां पश्डं पुष्टिं खातम्यं एद्भिमुत्तमाम् ॥ दीर्घमाय्रचेश्वयं कुर्वाणस् चयोदशीम्। श्रवाप्नीति न सन्देशः श्राद्धं श्रद्धापरी नरः॥ युवानः पितरो यस्य स्ताः जन्तेण वै इताः। तेन कार्यञ्चतुर्देम्यां तेषामृद्धिमभीपाता॥ त्राद्धं कुर्वस्रमावास्थामस्त्रेत पुरुषः गुरुषः। यर्जान् कामानवाप्नोति खर्गवासं यमश्रते"-इति ॥

नभस्य सम्पापनप्रतिपत्रस्तिद्यपश्चित्नानि सत्त्रोऽपरपनः सिव-तिर कत्यागते सित महासय इति प्रोकः। तत्र पार्वणेनैव विधिना श्राद्धं कुर्यात्। तदाह युद्धमनुः,—

"नभस्यस्थापरः पन्नो यत्र कन्यां मनेद्रविः।

स महासयसंद्रः शाद्रज्ञकाचाऽऽइवसचा"—इति ॥ यमु शाव्यायनिनोक्रम् ,—

"नभखखापरे पचे तिथिषोड्यकन्तु यत्।

कन्यास्थाकीन्वितं चेत् स्थात् स कासः श्राद्धकर्षाणः"—इति॥
तन्तिथियद्वाविधकदिवसेऽपि श्राद्धं सुर्यात्र त पञ्चद्वदिनेस्वेवेत्यनेमाभित्रायेण । श्रयवा । श्रययुजः ग्रुक्तप्रतिपदा सस्र नभस्थापरपचस्य पोड्गदिनात्मकलं, तस्या श्रपि चीण्चन्द्रलाविभेवेणापरपचानुप्रवेशसम्भवात् । तदाद देवसः,—

"श्रद्धां विश्व सं थनु श्रुक्तप्रतिपदा सह।

चन्द्रचयाविशेषेण साऽपि द्रशांत्मिका स्मता"—इति॥

नन्वेतस्मिन्यचे, दिनानि दश्य पद्ध चेति वचनस्य का गतिः?

उच्यते। दादशसु कपाले स्वष्टा कपास्तवत् वोदशसु दिवसेषु पञ्चदश
दिनवचनसवयुत्यानुवादो सविस्थाति (१)। श्रयवा। पद्मदश्रदिवस-

<sup>\*</sup> कात्यायनेनोक्तम्,-इति मु॰।

<sup>(</sup>१) अस्ति जातेष्टः ''वैश्वानरं द्वादशक्याणं निर्व्वयेत् एत्रे जाते"—
इत्वनेन विद्यिता। तत्रेदमाम्रायते। ''यदशक्याणोभवति गायत्रेवेनं
ब्रह्मवर्ष्यसेन एनाति, यद्ववकपालस्विवतेवासिंक्तेजोदश्वाति, यद्व्यकपालोविराजेवासिनद्वाद्यं दश्वाति, यदेकादशक्याणस्विव्युप्तेवास्मिद्रित्वयं दश्वाति, यद्वादशक्याणो भवति जगत्वेवासिन् पश्चन्
दश्वाति, यस्मिन् जातश्तामिष्टिं निर्व्वपति पृतर्व स तेजस्वाद्राद्वः
द्वियात्वो पश्चमान् भवति"—इति। तत्र वाक्यमेदभयादशक्याणाः
दिव्वय्यत्तराणि न सन्ति, किन्तु द्वादशक्याक्षान्यर्विनामश्चाकपालादीनामवश्वानुवादेन तत्र तत्र प्रस्तवादकीर्त्तनद्वारेण प्रव्वताद्वादशक्याणा वैश्वानरेश्वरेवैवं स्तूयते इति मीमांसाप्रयमाध्यायचतुर्थयादगत्वेकादशाधिकरणे सिद्धान्तितम्। तद्वदनाप्यवगक्तवाः
मिति भावः।

षोज्यदिवसविध्योवीिह्यवविद्वनत्योऽस्त । नभसापर्पषस्य कन्या-स्याकान्तितलेन प्रशस्ततरतोच्यते, तदभावेऽपि तस्य प्रशस्तवात् । तदाइ जावालिः,—

"त्रगतेऽपि रवी कन्यां त्राझं कुर्जात सर्वथा। त्राषाळाः पद्मः पत्तः प्रमत्तः पित्तकर्मस् ॥ पुनानायुक्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुकं तथा। प्राप्तोति पश्चमे दत्त्वा त्राझं कामांक्तथाऽपरान्"—इति ॥ व्हत्तनुर्पि,—

"त्रावाही मर्वाधं कला पश्चमं पचमात्रिताः।

काञ्चन्ति पितरः क्तिष्टा त्रममण्यदं जलम्॥

तस्मात्त्रवेव दात्रयं दत्तमन्यन निष्मलम्।

श्रावाही मर्वाधं कला यः पचः पश्चमो भवेत्॥

तन त्राद्धं प्रकुर्वित कन्याखोऽर्केत भवेत्र वा"—इति॥

श्राद्धं प्रकुर्वित कन्याखोऽर्केत भवेत्र वा"—इति॥

श्राद्धं पचस्य रवेः कन्यागतत्वेन प्रश्रस्तत्वश्चादिपुराणे दिर्धितम्,—

"पचाम्तरेऽपि कन्याखे रवेते त्राद्धं प्रशस्तते।

कन्यागते पद्मने तु विशेषेणेव कारयेत्"—इति॥

श्रोकगौतमोऽपि,—

"कन्यागते सवितरि यान्यदानि तु बोड्गा। कतुभिस्तानि तुन्यानि सम्पूर्णवरदिवणैः"—इति॥ शाव्यायनिरपि,—

"पुष्णः कन्यागतः सूर्यः पुष्णः पचश्च पञ्चमः। कन्यास्थाकीन्वितः पचः मोऽत्यन्तं पुष्णवच्यते"—इति॥ शाहिमधावसानेषु यत्र कत्रन कन्याकां नितत्वेन क्रात्तः पर्शः पूर्व्यद्रत्यर्थः । सत्रप्त कार्ष्णाजिनिः,—

"श्रादी मध्ये वसाने वा यच कन्यां ब्रजेद्रविः।

स पचः सक्तः पूज्यः त्राद्भवोद्यकं प्रति"-इति॥

प्रतिपदादिद्शान्तं त्राद्धं कर्त्तुमधमर्थस्रेत्, पश्चादिद्शान्तमष्ट-म्यादिद्शान्तं वा यथाश्रति त्राद्धं सुर्थात्। तदाइ गौतमः। "श्रपर-पत्ते त्राद्धं पित्वभ्योदद्यात् पश्चम्यादिद्शान्तमष्टम्यादि दश्चम्यादि सर्थ-स्मिन् वा"—इति । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"मभस्तक्षणपचे तु आद्धं कुर्थाद्दिने दिने। चिभागचीमपचं वा चिभागं लर्द्धमेव वा"—इति॥ चच प्रतिपदादिदर्शान्तिमित्यिसिन्पचे नन्दाऽऽदिकं न वर्ष्यम्। तदाच कार्चाजिनिः,—

"नभस्रसापरे यसे त्राह्मं कुर्याहिने दिने । नैव नन्दाऽऽदि वन्यें स्थास्त्रैव वर्त्या चतुर्दग्री"—इति ॥ नन्वेतन्

"प्रतिषद्रस्थिति वर्जिया चतुई ग्रीम्"—इति
याज्ञवस्कावचनेन विद्धात इति चेत्। न। तस्य वचनस्य
पश्चम्यादिपचिविषयात्रेनोपपन्तेः। श्रन्यया, कार्षाजिनिवचनस्यामर्थकां
प्रसच्चेत। श्रत्यव कात्यायनः। "श्रपरपचे श्राद्धं कुर्जीत ऊर्ज्वं चतुर्था यददः सम्पद्यते सप्तम्या ऊर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या ऊर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या ऊर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या अर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या अर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या अर्ज्वं यददः सम्पद्यते स्तम्या

"क्रष्मपत्ते दशम्यादौ वर्जायला चतुर्दशीम् । माह्रे प्रश्वसान्त्रिथयो यथैता न तथेतराः"—इति ॥

तत्राधसामर्थे पञ्चमपस्य पस्मीमारभागमारपसपश्चमीपर्य-नास तिथिव्यनिषिद्वायामेकस्थानियौ यथासभवं ग्रही त्राह्रं कुर्यात् । तदाइ यमः,--

"इंचे वर्षासु कन्याखे शाकेनापि रुहे वसन्। पञ्चम्बोरनारे दद्यात् उभवोरपि पश्चयोः"—इति ॥ त्रक्षत्वादिना पद्ममपत्ते त्राद्धाकरणे यावत् कन्यारात्रौ सूर्य-सिष्ठति यावच्छाङ्कं दद्यात्, तवायकरणे यावद् दिश्वकदर्यनमिति। तदाइ सुमन्तः,—

"कन्यारात्रौ मद्दाराज, याविसष्टेद्विभावसुः। तसात्कासाङ्कवेद्देयं वृध्यकं यावदागतम्"--इति॥ पुराणेऽपि,---

"कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान्। शून्या प्रेतपुरी सन्ता यावद्ष्यश्चिकदर्भनम् ॥ तती वृज्जिसंप्राप्ती निराधाः पितरी गताः। पुनः स्वभवनं चान्ति भापं दत्ता सुदार्णम् ॥ सूर्ये कन्यागते त्राद्धं यो न सुर्यादुशत्रमी। धनं पुत्राः कुतस्तस्य पिटनिश्वासपीज्नात् ॥ वृद्धिके समितिकान्ते पितरो दैवतै: सह। निश्वस प्रतिगष्क्ति शार्यं दला सुदाह्णम्"-इति॥ त्रादिपुराणेऽपि,---

"प्राव्डुतौ यमः प्रेतान् पितृंदाण यमासयाम्। विश्वज्यिता मानुखे इत्या ग्रून्यं खकं पुरम्॥

वृधार्त्ताः कीर्त्तयन्तस्य दुष्कृष्टतस्य खयं ष्टतम् ।
काङ्कान्तः पुत्रपौत्तेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् ॥
तस्मान्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्यायसेन तु ।
मध्याज्यतिसमिश्रेण तथा ग्रीतेन चान्भसा ॥
ग्रासमानं परग्रहादन्तं यः प्राप्तुयात्ररः ।
भिचामाचेण यः प्राणान् सन्धारयति वा खयम् ॥
यो वा संवर्द्धते देहं प्रत्यन्तं खात्मविक्रयात् ।
श्राद्धन्तेनापि कर्त्त्रयं तैसीर्द्धाः सुमञ्जितः"—हित ॥

यमासयादिसर्जियला खतं पुरं शून्यं कला मनुखलेको पितृन्-वासयतीत्यध्याद्वय योजना। पायसं काञ्चतः पितरिक्तकनीत्यध्या-दारः। तत्र वर्ष्यानाद्व गार्गः,—

"नन्दायां भागविदने चयोदम्यां चिजनानि । एषु आह्रं न कुर्वीत ग्रही पुत्रधनचयात्"—इति ॥ बहुमार्गोऽपि,—

"प्राजापत्ये तु पौष्णे च पिश्चर्चे भागवे तथा।

यस् प्राह्मं प्रकुर्वित तस्य पुनो विनक्षति"—हित॥

प्राजापत्यं रोहिणी, पौष्णं रेवती, पिश्चर्चं भघा। प्रक्तिरा प्रिप्,—

"चयोदध्यां कृष्णपत्ते यः श्राह्मं कृहते नरः।

पञ्चलं तस्य जानीयात् ज्येष्टपुनस्य निश्चितम्॥

भघासु कुर्व्वतः श्राह्मं ज्येष्टः पुनो विनक्ष्यति"—हित ।

पत्र भधानयोदग्धां श्राह्मिषेधः केवस्रपित्वर्गविषयः। ननु

केवस्रपित्वर्गोदेग्रीन श्राह्मप्राप्ती सत्यां तिस्रपेधी युक्तः,—

"पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामद्या भुवम् । श्रविश्रेषेण कर्त्तव्यं विशेषात्ररकं व्रजेत्"—इति

धौम्यवचनेन केवलेकवर्गादेशसाद्धनिष्ठधात्माप्तिरेव मास्ति, स्रतो नेवं व्यवस्था विवच्यते इति । मैवं, मत्यामपि धौम्यस्ततो व्यामोद्दादेव प्राप्तस्थैकवर्गसाद्धस्य निष्धात् । यथा रागप्राप्तस्य कलञ्चलचणस्य, "म कलञ्चं भचयेत्"—इति निष्धस्तद्वत् । स्रतएव कार्ष्णाञ्जिनिः,—

"श्राहुन् नैकवर्गस्य नयोदस्थासुपक्रसेत्। श्रद्धप्रस्त यस्य स्थुः प्रजां हिंसन्ति तत्र ते"—इति॥ स्राह्मस्मिरमपि,—

"र्ष्केत् वयोदगीत्राह्यं पुत्रवान् यः सुतायुवोः। एकस्मैव तु नो दद्यात्पार्वणम्, समाचरेत्"-इति॥

यः पुत्रवान् स्तायुषोर्भिष्टद्धिमिच्छेत्, स एकस्वैकवर्गस्वैव श्राह्मं नो दद्यात्, श्रापि तु मातामध्वर्गोहेशेनापि पार्क्षं समाचरे-दिलार्थः। तस्तादेकवर्गोहेशेनेव मघात्रयोदस्यां श्राह्मनिषेधो न तु श्राह्मस्वैव, तत्र श्राह्मस्य प्रशस्त्रवात्। तथाच श्रङ्कः,—

"प्रोष्ठपद्यामतीतायां माघायुकां चयोदशीम्। प्राप्य श्राद्धन्तु कर्त्तयं मधुना पायचेन च॥ प्रजामिष्टां यशः खगैं श्रारोग्यच धनं तथा। नृणां श्राद्धे यदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामदाः"—इति॥ महाभारतेऽपि,—

"ज्ञातीनान्तूत्तरेष्क्रेष्ठः कुर्वन् श्राहं चयोदशीम्। नावस्थन्तु युवानोऽस्थ प्रभीयन्ते नरा स्टक्षे"—इति॥ त्रव मघावयोदयां त्राह्ने पिष्डनिर्वपणं न कुर्यात्, तसां युगादिलेन पिष्डनिर्वपणिनिषेधात् । तथाच पुसस्यः,— "श्रयनदितये त्राहं विषुवदितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिष्डनिर्वपणासृते"—इति ॥ कर्त्तव्यमित्यध्याद्वारः । मघाऽचित्तवेनापि पिष्डनिर्वपणं नासि ।

तथाचादिपुराषे,-

"मंत्रान्तावुपवासेन पारणेन च भारत।

मघायां पिण्डदानेन छोष्ठः पुत्रो विनम्मति"—इति ॥

चतुर्दम्मां श्राद्धनिवेधोऽप्यमस्त्रद्भतिवयः। श्रपस्त्युद्भतानान्तु

चतुर्दम्मामपि श्राद्धं कार्यम्। तदाच मरीचिः,—

"विषमस्त्रमापदाचितिर्यग्नाश्चाख्यातिनाम्।

चतुर्दम्मां किया कार्या अन्येवान्तु विगर्दिता"—इति ॥

प्रचेता श्रवि,—

"द्यारोइएको शादिवशुक्रकविवादिभिः। निखरं द्विपद्मानाभेषां प्रका चतुर्द्द्वी"—इति॥ याञ्चवस्क्योऽपि,—

"शक्तेण तु इता ये वै तेश्यस्य प्रदीयते"—इति ॥

प्रत चतुर्द्ध्यां शक्तादिइतानाभेवेति नियम्यते, न पुनश्चतुर्द्ध्यामेवेति। एवञ्च सति, दिनान्तरेऽपि पितामदादिवितिसद्ध्यं मदास्थत्राद्धं कार्यम्। चतुर्द्ध्यां मदास्यत्राद्धस्येकोदिष्टस्येन विदितत्वात्
तेनाच पितामदादिवित्रेरभावात्। तस्य चैकोदिष्टस्पतं समन्तुरादः,—

"समलमागतस्यापि पितः शक्तदस्य तु।

एकोइिष्टं सुतै: कार्यं चतुर्द्यां महाख्ये"-इति ॥

समलमागतस्य स्पिण्डीकृतस्य प्रस्तहतस्य पितुस्रुद्दंश्यां महास्रिये सुतैरेकोहिष्ट्रश्राद्धं कार्यमित्यर्थः। यस्य पितामहोऽपि प्रस्तादिना हतः, तेन दयोरपि चतुर्द्ध्यामेकोहिष्टश्राद्धं कार्यम्। तथाच
स्रित्यन्तरम्। "एकसिन्द्योर्वेकोहिष्टिविधः"—इति। स्र्यमर्थः। एकस्मिन्पितरि प्रस्तादिना हते, दयोर्था पित्रपितामह्योः प्रस्तादिना
हतयोस्तुर्द्ध्यां पुचेण तथोः प्रत्येकमेकोहिष्टश्राद्धं कार्यमिति। यस्य
पित्रपितामहप्रपितामहास्त्रयोऽपि प्रस्तहताः, तेन चतुर्द्ध्यां पार्यणेनैव विधिना त्राद्धं कार्यम्। एकसिन्द्रयोवेकोहिष्टविधिरिति विभेघोपादानात्। रदस्य चण्डिकारापरार्कयोर्भतम्। विस्वपि पिनाहिषु
प्रस्त्रहतेषु चयाणामपि पृथक् पृथगेकोहिष्टमेव कार्यमिति देवस्वामिमतम्। यत्र चयाणां प्रस्त्रहत्वे पार्वणत्राद्धस्य साचादिधायकवचनाभावादेकसिन्द्रयोर्वेत्यस्योपस्त्रच्याचेनगाणुपपत्तरेकोहिष्टच्यमेव
कार्यमिति देवस्वामिमतं युक्तमिति प्रतिभाति। सस्त्रादिष्टनानां
हिनान्तरे पार्थणविधिनैव त्राद्धं कार्यम्। त्रतपत प्रकापितः,—

"संकान्तावुपरागे च वर्षे त्यावमद्यालये। निर्व्यपेद्दत्तिपण्डांस्त्रीनिति प्राद्य प्रजापतिः"—इति॥ भावभगिन्यादीनां मद्यालयश्राह्यमेको दिष्टविधानेन कार्यम्। तथाच सुमन्तुः,—

> "सिप्डिकरणादूर्धं यत्र यत्र प्रदीयते । आचे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुलाय च॥ भित्राय गुरवे श्राद्धमेकोद्दिष्टं न पार्व्यक्म"—दति ।

त्रापसम्बोऽपि,—

"श्रपुचा ये स्ताः केचित् क्लियश्च पुद्वाश्च ये।
तेषामिप च देयं खादेकोहिष्टं न पार्थणम्"—इति।
क्लियो भगिन्यादयः, पुद्द्वा आचादयः। काल्यायगोऽपि,—
"सम्बन्धिवान्धवादीनामेकोहिष्टन्तु सर्वदा"—इति।
यानि पुनरेकोहिष्टनिषेधकानि वाक्यानि, यथा सपिण्डीकरणं
प्रकृत्य आहकर्णः,—

"त्रति अर्धं न कर्ण्यमेको हिष्टं कदाचन ।

यिपण्डीकरणान्तञ्च तक्षोक्रसिति सुद्रसः ।

प्रेतलचैत्र निस्तीर्षः प्राप्तः पिष्टगणन्तु सः॥

चवते पिष्टनोकान्तु पृथक्षिण्डे नियोजितः।

यपण्डीकरणादृष्टं पृथक्वं नोपपद्यते॥

पृथक्वे तु कते पञ्चान्पुनः कार्या स्पिण्डता"—इति ।

कार्णाजिनिर्पि,—

"ततजड्डें न कर्त्तव्यमेकोहिष्टं कदाचन।
यिप्दीकरणानाञ्च प्रेतस्वैतदमङ्गसम्"—इति।
यमोऽपि,—

"यः सपिण्डीकृतं ग्रेतं पृथक्षिष्ठे नियोजयेत्। विधिव्यक्तेन भवति पित्वदा चोपजायते"—इति॥ पुराणेऽपि,—

"प्रदानं यत्र यत्रीयां सिपाष्ट्रीकरणात्परम् । तत्र पार्ञ्चणविष्क्राद्धमेकोहिष्टं त्यत्रेहुधः"—दति ॥ तानि सर्वाण्विप प्रतिपदोक्तैकोहिष्टविध्यभावे द्रष्टवानि । एत-क्याइं स्नतादिना सुख्यकासातिकमे लागौचापगमानन्तरकास्वएव कार्यम्। तथाच क्रथाइङ्गः,—

"देथे पितृणां श्राह्वे तु श्रामीचं जायते तदा। श्रामीचे तु व्यतिकान्ते तेभ्यः श्राह्वं प्रदीयते''—इति॥ यत्तिविचनम्,—

"तदस्येत्रादुयेत नेनिषत्यूतकाहिना। स्रतकानन्तरं सुर्यात् पुनस्तदश्रीव वा"-इति॥

स्तकामन्त्रकाले वा श्रमनारे वा मासि तत्पचे तिन्धी वेति पचदयमुपन्यसं, तत्राद्ये पचे विरोधएव नास्ति, पुनस्तद्दरेव वेत्ययं पचः स्तक्यितिकिनिमित्तान्तरेण विश्ले समुत्पचे प्रतिमासं च्यादे विद्यिकोदिष्टमासिकश्राद्वविषयदित स्थ्यारङ्गवस्नाविरोधाय यव-स्त्राधते। श्रतएव देवलः,—

"एकोहिष्टे तु संप्राप्ते यदि विद्यः प्रजायते।
त्रिम् त्राह्मं कुर्यात्प्रयक्षतः"—इति॥
त्रम्यसिन्ननन्तरे मासि तिन्त्रणौ स्वतिष्यौ, यस्मिन् प्रदेको कृष्णे वा स्वतस्यिन्यने त्राह्मं विद्यवणात्कुर्यादित्यर्थः। त्राधौषिनिन्ननिन्तिनेतिनेत्रे तु मासिकत्राह्मपि स्वतकानन्तरमेव स्वयप्रदृष्ट्वयनवस्था-दन्ष्रयम्। देवस्वामिनाऽणेवमेव विषय्यवस्था कृता। एतत् स्वयप्रदृष्ट्ववर्षा स्वताभौचिवष्यम्। निमिन्नान्तरतस्वद्ष्वविद्याते,

"एकोहिष्टे तु संप्राप्ते यदि विन्नः प्रजायते"— इत्यादि स्वत्यन्तरवचनमिति । यनु व्यासेनोकम्,— "श्राद्धविन्ने ममुत्पन्ने श्रम्तरा स्तस्तते । श्रमावास्थां प्रकृत्वीत ग्राद्धावेके मनीविणः"—इति ॥ श्रम्मरा प्रयोगमध्ये पाकोपक्रमात् प्राक् स्तते स्नते वा जाते श्रमावास्थाममावास्थायां ग्रद्धौ ग्रह्मान्तरं वा श्राद्धं प्रकुत्वीतित । एतदनुमासिकसांवस्यरिकश्राद्धविषयम् । श्रतएवोकं षड्विंशमतेन,—

"मासिकेऽब्दे तु संप्राप्ते अन्तरा स्टतस्ततके।
वदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं दंशे वाऽपि विचचणाः" – इति॥
दर्शयहणं शुक्ककृष्णैकादस्थोरूपचचणार्थम्। अतएव मरीचिः,—
"श्राद्धविन्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते स्टतेऽइनि।

एकादम्यान्तु कर्त्त्रशं क्रष्णपचे विशेषतः"—रित ॥
कृष्णपचे या एकादमी तथां विशेषतः कर्त्त्रश्मित योजना।
पित्रकार्ये कृष्णपचसीव विशेषतो याद्यलात्। कृष्णिकादमीतोऽपि
प्रमावास्थाया मुख्यलं पित्रकार्ये दण्डापूपन्यायसिद्धम्। एतद्भं
भवति। प्राभौचसमनन्तरकालो मुख्यकालमन्त्रिक्षष्टलाच्च्रेष्ठतमः।
दर्भकालस्य मुख्यकालप्रत्यासस्यभावात् ततो जघन्यद्रति। अत्रवः
स्वयद्यक्रः,—

"ग्रुचीश्रतेन दातयं या तिथिः प्रतिपद्यते ।

सा तिथित्तस्य कर्त्तया न चान्या वै कदाचन"—इति॥

ग्रुचिना तावच्छाद्धं कर्त्तयं, तत्राभौचवभानुख्यकाले ग्रुद्धभावे

ग्रुद्धानन्तरं या तिथिः प्रतिपद्यते सभ्यते, सा तिथित्तस्य कर्मणी
रङ्गलेन स्वीकर्त्तथा। श्राभौचाद्यनुपघाते तु सुख्यकालो नालस्यादिनार्शतकमणीयः। तदाद सएवः—

"तिथिक्देरो न कर्त्तवो विनाऽऽशीचं यहृक्त्या।

पिएडं त्राह्म दातवं विक्तिनं नैव कारयेत्"—दित ॥

चकारेणाग्नीकरणं समुक्तिनोति । त्राह्मश्रब्देनाच ब्राह्मणतपणमाचं विविचितं, पिण्डदानस्य पृथगुपात्तवात्। विक्तिनं नैव कारयेदिति ब्राह्मणं कर्त्तुमसमर्थश्चेत्पिण्डप्रदानमाचमपि कुर्यात्, सर्वथा
पिचर्चनस्य विक्हेदं न कुर्यादित्यर्थः ' श्रतएव निगमः। 'श्राहिताग्नेः
पिचर्चनं पिण्डेरेव ब्राह्मणानपि वा भोजयेत्"—दिति। श्रच व्यवस्थितोविकस्यः। सित सामर्थे ब्राह्मणतपेणं पिण्डप्रदानञ्च कुर्यात्, तचासामर्थे पिण्डप्रदानमाचिमिति। यन्तु स्तीतेन त्राह्मविन्ने समुत्यन्ने
श्रमावास्थादिस्वामश्राद्धं विह्नितम्,—

"श्राद्धविद्वे दिजातीनामामश्राद्धं प्रकीर्त्तितम् । श्रमावास्वादिनियतं मामशाम्बस्यराष्ट्रते"—इति ॥ मामं मामिकं, सामस्यरं मांवस्यर्किम् । तद्वार्यारजोद्र्यनकृत-विद्वविषयम् । तथाऽऽद्योग्रनाः,—

"श्रपत्नीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला। सिद्धान्नं न प्रकुर्व्वीत श्रामन्तस्य विधीयते"—दति॥ कात्यायने।ऽपि,—

"त्रापद्यनग्नौ तीर्घ च प्रवासे पुत्रजनानि। त्रामत्राद्धं प्रकुर्वित यस्य भार्था रजस्वला"—इति॥ व्यात्रवादोऽपि,—

"श्राक्तंवे देशकालागां विश्ववे समुपस्थिते। श्रामश्राद्धं दिजीः कार्थे श्रद्रः कुर्थात्वदैव हि"—इति॥ न च कात्यायनयात्रपाद्वचनपर्यालोचनया माधिकप्रत्याब्दिक-योर्ष्यामश्राद्धं प्राप्नोतीति मन्नयम्। माधमाम्बत्धरावृते,—इति विशेषवचनेनामश्राद्धस्य तद्भातिरिक्तविषयलागमात्। श्रतएव मरीचि:,—

"त्रमग्निकः प्रवाधी च यस भाषी रजस्ता। त्रामत्राद्धं दिजः कुर्यात्र तत्कुर्यात्मृतेऽस्ति"—इति ॥ तदामत्राद्धं स्तेऽप्रति न कुर्यात्, किन्तु पकान्नेनेव कुर्या-दिखार्थः। सीगाचिरपि,—

"पुष्पवत्स्विष दारेषु विदेशस्त्रोऽधनग्निकः।

श्रेत्रेनेवाब्दिकं कुर्यात् हेमा वाऽऽमेन वा कित्''—इति॥

यनु खत्यमरे भार्यायां रजस्त्वलायां स्तेऽहिन श्राद्धनिषेधः,—

"स्तेऽहिन तु संप्राप्ते यस्य भार्या रजस्त्वा।

श्राद्धं तदा न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं पञ्चमेऽहिन''—इति॥

तस्त्रायं विषयः। श्रपुत्रायाः पत्याएव पत्युर्धताहश्राद्धेऽधिका
राद्यदा स्वयमेव रजस्त्वा स्वान्तदा स्वतेऽहिन श्राद्धं न कर्त्तव्यं,

किम् पञ्चमेऽहिनीति। तथाच स्रोकगौतमः,—

"श्रपुत्रा तु यदा भार्या मंत्राप्ते भर्तुराव्दिके।
रजखला भवेत्वा तु कुर्यात् तत्प वमेऽदिन"—इति॥
प्रभाषखण्डेऽपि,—

"ग्रुद्धा भा त चतुर्घेऽक्ति स्नानात्रारी रजस्वना। दैवे कर्माणि पित्र्ये च पञ्चमेऽदनि ग्रुध्यति'—इति॥ अन्ये तुः— "श्राद्वीयेऽइनि संप्राप्ते यस भार्या रजस्सा। श्राद्धं तत्र न कर्त्तवं कर्त्तवं पश्चमेऽइनि"—इति

श्लोकगौतमवचनमन्यथा पठित्वा, श्राद्वादौ कर्ष्याण भार्यया मरी-वाधिकारत्रवणात्तस्यां रजादर्गनदूषितायामधिकारनिय्त्तेर्भुख्यकास-मतिकम्य पश्चमेऽस्नि श्राद्धं कर्त्त्रथमिति मन्यन्ते।

नन्दिक्षाहेश्वावाद्यादिश्वाद्धापि पञ्चमेऽद्युत्कर्षः प्राप्तोति ?
मैवं, श्राद्धवित्रे दिजातीनामिति हारीतवचनेनामावाद्यादिखामस्वान्नकार्ये मोमकार्ये पूर्तीकविदिक्तिलात् । श्राद्धीयेऽद्दर्नीत्यस्य वचनस्य स्वताद्यतिरिक्तविषयलेन मार्थकलमस्त्विति चेत् । भवेदेतदेवं,
यदि विषयान्तरं वक्तुं प्रकात । न लेतदस्ति, स्वताद्दविषयलन्तु
स्वतेऽद्दनि तु संप्राप्ते दति स्वत्यन्तरवचनादेवावगस्यते । तस्तादेकभार्येण स्वताद्व्याद्धं रजोदर्शनस्यविद्वापरमकास्त्रप्त कर्त्त्वं, भार्यानर्द्यकेन विधकारामपगमान्त्रस्यएव काले कर्त्त्व्यमिति । यद्व
यक्ते तद्वाद्धम् ।

श्राद्धे भोजनीयबाह्यणपरीचा कर्त्त्वा। तत्र श्राद्धं प्रक्षत्य यमः,—
"पूर्व्यमेव परीचेत बाह्यणान् वेदपारगान्।

करोरप्रभवेदीं पैर्विग्रद्धां श्वरितव्रतान्॥

दूरादेव परीचेत बाह्यणान्वेदपारगान्।

दृशान्वा यदि वाऽनिष्टांसत्का लेनैवमानयेत्"—द्ति॥

पूर्वमिति निमन्त्रणात् पूर्वमित्यर्थः। जरीरप्रभवादोषाः कुष्ठा-पस्ताराद्यः। दूरादिति प्रपितामदादारभ्य भोजनीयब्राह्मणपर्य-न्मम्। तथाच कागलेयः,— "उम्म चणमणनिर्विद्याशीलगुणानितै:।

पुरुषवयविख्यातै: सर्वे स्राद्धं प्रकल्पयेत्"—इति ॥

सर्वे पार्वणैकोहिष्टात्मकम्। स्नत्एव मनुनाऽपि पितुः स्रोतियलेन
पुष्यः श्रैष्ट्यमुक्तम्,—

"त्रश्रोतियः पिता यस पुनः स्वादेदपार्गः। त्रश्रोतियो वा पुनः स्वात् पिता स्वादेदपार्गः॥ ज्यायांसमनयोतिद्याद्यस्य स्वास्क्रोतियः पृतता"—इति॥ श्राद्धे भोजनीयात्राद्वाणा याद्यनस्क्वेन दर्शिताः,— "त्रय्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियोत्रद्वाविद्युवा। वेदार्यितत् ज्येष्ठसामा निमध्स्तिसुपर्षकः॥ कर्मानिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाधित्रंद्वाचारिषः। पित्रमात्रपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्बदः"—इति॥

स्वदादिषवंवदेख्या वर्णिताध्यनक्रमाः। श्रोनियाः श्रुताध-यनमण्याः । ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानवान् । युवा मध्यमवय्कः । युव-वञ्च भवंविभेषणम् । वेदार्थविद्धर्मज्ञानवान् । च्येष्ठशामिति सामवि-भेषस्तद्रतं च । तद्गाचरणेन यस्तद्धीते, स च्येष्ठसामा । चिमधुः स्थावदेकदेशः तद्गतञ्च । तद्गाचरणेन तद्ध्यायी चिमधुः । चिसु-पर्णस्थार्गुषयोरेकदेशस्तद्रतञ्च । तदाचरणेन यस्तद्धीते स विसु-पर्णकः । ब्राह्मणा न चित्रयाद्यः । जक्तस्त्रचणा एते ब्राह्मणाः श्राद्धस्याच्यपस्तम्यादकाद्व्यरः । रहस्यतिरिप,—

> "ययोकं भोजयेच्छाई कन्दोगं तत्र भोजयेत्। चर्चो यजूषि सामानि वितयं तत्र विद्यते॥

ष्यदेत पृथिवीं सर्वी सप्तीसत्रनकाननाम् । यदि सभ्येत पित्रर्थे साम्रामचरचिन्तकः ॥ स्वा तु व्रयति पिता यजुवा तु पितामदः । पितुः पितामद्याः साम्रा कन्दोगोऽभ्यधिकस्ततः"—इति ॥ प्रातातपोऽपि,—

"भोजयेशस्वध्यांणं देवे पित्ये च कर्माण । श्रनम्तमचयश्चेव फलं तस्वेति वे श्रुतिः"—इति ॥ यमोऽपिः—

''वेदविद्यावतस्त्राताः स्रोतिया वेदपार्गाः। स्वधर्मनिर्ताः ग्रान्ताः क्रियावन्तस्तपस्तिनः॥ तेभ्यो इयद्य कयद्य प्रमन्नेभ्यः प्रदीयते"—इति। मनुर्पि,--

"श्रीविधायैव देशानि इश्वतशानि दाहिभिः। श्रह्मभाय विश्राय तसी दमं महाफलम्॥ एकैकमपि विदांस देवे पित्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान् बह्ननिप"—इति॥ विस्रोऽपि। "यतीन् ग्रहस्थान् साधून् वा"— इति। भोजये-दिति श्रेषः। ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"शिखिम्यो धातुरकेम्यः चिद्षिष्ठभ्यश्च दापयेत्"—इति। शिखिनो ब्रह्मचारिणः। धातुरकाः धातुरकवस्त्रधारिणो वान-प्रम्याः। चिद्षिजनो वाक्कायमनोद्ष्ष्ठैद्येताः यतयः। श्वन परः परः श्रेष्ठः। ततएव नारदः,— "यो वे यतीननादृत्य भोजयेदितरान् दिजान्। विजानन् वसतो यामे कयं तद्याति राचसान्"—इति॥ ब्रह्माण्डपुराणेऽपि,—

"त्रलाभे धानिभिनूणां भोजयेदुह्मचारिणम्। तदलाभेऽप्युदाधीनं ग्रष्टस्थमि भोजयेत्"—इति॥

उदाधीनो ह्यसम्बन्धः । श्रतएवापसमः। "ब्राह्मणाम् भोजयेदृह्य-विदो योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्थयम्बन्धान्"—इति । योनिसम्बन्धा मात्र-लादयः । गोत्रसम्बन्धाः सपिण्डाः । सन्त्रसम्बन्धा वेदाध्यापकादयः । श्रम्तेवासिसंबन्धाः शिल्पणास्त्रोपाध्यायाः । एवंविधसम्बन्ध्यतिरिकाम् ब्राह्मणान् ग्रहस्थादीन् भोजयेदित्यर्थः । श्राद्धे श्रोत्वियादीनां पङ्कि-पावनत्वेनापि पात्रविश्रेषतां सएवाइ,—

"श्रपाङ्क्योपहता पङ्किः पायते यैर्द्धित्रोत्तमेः।
तानिवोधत कार्त्वीग्न दिजाय्यान्पङ्किपावनाम्॥
श्रयाः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च।
श्रोत्रियान्यजायि विश्वेयाः पङ्किपावनाः॥
विणाचिकेतः पञ्चाद्यः चिसुपर्णः षष्ठक्रवित्।
बह्यदेयात्ममन्तान्यक्न्दोगोज्येष्ठसामगः॥
वेदार्थवित्प्रवका च ब्रह्मचारी सहस्रदः।
श्रतायुश्चैव विश्वेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः"—दति॥

ब्रह्मदेयात्मसन्तानः ब्राह्मविवास्त्राष्ट्रापुत्रः । सरस्रदः गवां स्वर्षस्य वा । यसोऽपिः

''ये सोमपा विरजसो धर्मजाः शान्तबुद्धयः।

बक्र्षंस निमीपर्षः निमधुर्वाऽच यो भवेत्॥ जिनाचिकेता विरजान्कन्दोगो ब्येष्ठसामगः। श्रथर्वशिर्मोऽध्येता मर्वे ते पङ्किपावनाः ॥ शिशुर्णग्रिदोत्री च न्यायविच षड्क्रवित्। मन्त्रत्राह्मणविचैव यश्च साद्वर्म्मपाठकः॥ बाह्यदेयासुतश्चैव भावग्रद्धः सहस्रदः । चान्द्रायणवतचरः सत्यवादी पुराणवित्॥ निष्णातः सर्वविद्यासु ग्रान्तो विगतकलाषः। ग्रवेदाग्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्वरः ॥ विमुनः सर्वदा धीरो बह्मभूतो दिजोत्तमः। अनिमनो न चामिनो मैन श्राताविदेवच ॥ स्रातको जयनिरतः सदा पुष्पविजिप्तयः। च्छजुर्हदुः चमी दान्तः ग्रान्तः मत्वव्रतः ग्रुचिः वेदज्ञः सर्वकास्त्रज्ञः उपवासपरायणः। ग्रहस्त्रो ब्रह्मचारी च चतुर्वेदविदेवच ॥ वेदविद्यावतस्त्राताः ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः''—इति ।

पैठीन पिरिष । "त्रधातः पङ्किपावना भवन्ति जिना चिने तिलिन मधुक्ति पुपर्णश्ची र्णवतम्बन्दोगो ज्येष्ठमामगो बद्घादे यासुमन्तानः सद-सदो वेदाधायी चतुर्वेदषङ्क्षवित् श्रध्यविष्ठिरमो ऽध्यायी पञ्चाद्य-वेदआपी चेति, तेषामे के कः पुनाति पङ्किः नियुक्तो मूर्धनि सहस्ते-रणुपहताम्" दति । शङ्को ऽपि,—

"ब्रह्मदेयानुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः।

बह्मदेयापतिश्वेत बाह्मणाः पङ्किपावनाः॥ यनुषां पारगा यञ्च सामां यञ्चापि पारगः। श्रथविधिरसोऽध्येता ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः॥ नित्यं योगपरो विदान् समलोष्टास्मकाञ्चनः। ध्यानग्रीलो यतिर्विदान् ब्राह्मणः पङ्किपावनः"—इति॥

वोधायनोऽपि। "निमधुक्तिनाचिकेतिक्तिसूपर्णः पञ्चाद्यः षड्क्रू-विक्रियोर्षकोऽध्येता सामगा रति पङ्क्षिपावनाः"—इति। हारीतोऽपि। "स्थितिरविक्किन्नवेदवेदिताऽयोनिसद्धरितमार्णयत्वञ्चेति कुलगुणाः, वेदाङ्गानि धर्मोऽध्यात्मविद्यानं स्थितिचेति षड्विधं श्रुनं, ब्राह्मख्ता देवपित्वभक्तता समता सौम्यताऽपरोपतापिताऽनस्यथता श्रनुद्धतता श्रपार्थं मिनता विथवादिलं क्रतश्चता श्ररण्यता प्रशान्तिचेति वयोद्यविधं श्रीसम्,

> चमा दमोदया दाममहिंचा गुह्पूजनम्। प्रीतं स्नानं अपोहोमसपः साध्यायएवच ॥

सह्यवचनं सन्तोषो दृढवतलसुपवतलसिति षोडग गुणाः वृत्तं,
तसात् कुलीनाः श्रुतगीलवन्तो वसस्याः सत्यवादिनोऽखङ्गाः पाङ्गियाः।
दादगोभयतः श्रोनियस्त्रिनाचिनेतस्तिसुपर्यस्त्रिमधुस्त्रिगीर्वको छेष्ठसामगः पञ्चाग्नः पडङ्गविद्रुद्रशाणूर्द्धरेताः स्तुकासगामी तत्वविस्तेति पङ्गिपावना भवन्ति"। स्थितिगविक्तिश्रमन्तानता। श्रविक्तिस्रवेदवेदितेत्यच दविरासादनार्थदेशविशेषवाची वेदिश्वद्दो इविःसाध्यं
यागं लचयति। श्रावेथलं प्रवरवक्तिस्विद्याद्धत्वम् । धर्मीधर्मशास्त्रं,
विज्ञानं विशेषिकादिशास्त्रविज्ञानम् । स्मितिवेदशास्त्राविसारणम् ।

उपवतलं दशम्यादावेकभक्तता। श्रवानुकन्यो याज्ञवक्कोन दर्शितः,—
"खसीयच्छितक्जामात्वयाज्यश्वश्यसातुलाः।
विनाचिकेतदौ दिवशिष्यसम्बन्धिवास्थवाः"—दति॥
श्रतएव मनुः,—

"त्रनुकन्पस्तयं ज्ञेयः यदा यद्भिरनुष्ठितः।

मातामधं मातुलश्च खसीयं श्वग्रदं गृहम्॥

दौहित्रं विट्पतिं बन्धुम्हित्गयाच्यौ च भोजयेत्"—इति॥
विट्पतिर्जामाता त्रितिथिवा। तदुकं देवस्वामिना। विट्पतिरतिथिरित्यन्ये वदम्तीति। त्रापस्तम्बोऽपि। "गुणवदस्ताभे मोदर्थाऽपि
भोजयितव्यः एतेनान्तेवासिनो व्यास्थाताः"—इति। बोधायनोऽपि।
"तदभावे रहस्वविदृचोयजूषि यामानीति त्राद्वस्य महिमा तस्नादेवंविधं यपिष्डमणात्रयेत्"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"पित्वगुरदोष्ट्रिचामृतिक्खसीयमातुसान्। पूजयेद्वयकयेन दृद्धानितियिगान्धवान्"—दृति॥ श्रव स्विक्पित्वसोद्यंषपिण्डा वैश्वदेवस्थाने नियोक्तव्याः म पिचादिस्थाने। तथा साचिः.—

"पिता पितामहो भाता पुत्रो वाऽष मिपिछकः।

म परस्परमर्थाः (१) स्पूर्न माद्धे स्थलिमस्या ॥

स्थलिक्पुत्राद्यो ह्येते मकुल्या ब्राह्मणा दिजाः।
वैश्वदेवे नियोक्तवा यद्येते गुणवत्तराः"—इति ॥

शिष्यस्यापि वैश्वदेवस्थानएव निवेशः। भोदर्ये विहितस्यार्थस्य,

<sup>. (</sup>१) मधुपकापम्नामधेयोयस्रोत्ताईखितश्रियोऽर्ध्यमित्यचते ।

'एतेनानोवासिनो व्याख्याताः'—इत्यापसम्बेन शिथेऽतिदेशात् । यसु मनुना कस्यान्तरभुक्तम्,—

"कामं श्राद्धेऽर्षयेत्रात्रं गाभिक्ष्यमपि लित्म् । दिवता दि इविर्भुतं भवति प्रेत्य निष्यासम्"—इति ॥ तस्य साचादत्तक्याभिप्रायेत्र, किं लतुकस्यानुकस्याभिप्रायेत् । न श्राद्धे भोजयेत्रित्रमिति खेनैव निषिद्धस्य मित्रस्य काममर्चयेदिति सानुश्रयमेषाभ्यत्रज्ञागत् । विश्वष्ठोऽयत्तकस्यानुकस्यमार्,—

> "त्राणुश्रंस्यं परो धर्मी बासते यत् प्रदीयते । त्रयासतः सीदमानान् सर्वेषायैक्तिमन्त्रयेत्"—इति ॥

त्रानृगंखमुलाष्टो धर्मः, तेनायाचतः त्रयाचनग्रीलान्, त्रतएव बीदमानान् निर्मुणानपि सगुणानामनुकल्पानामभावे सर्व्वापायैर्यचा ते निमन्त्रणमङ्गीकुर्वन्ति, तादृशैरपायैर्निमन्त्रयेदिति । त्रयाचनग्री-सानामभावे याचमानाय निर्मुषाय प्रदीयते दति । एतद्यनुकल्पो-भवतीत्यर्थः। सक्षवति सुस्थकल्पे नानुकल्पोऽनुष्ठेयः। तथाऽऽध मनुः,—

"प्रभु: प्रथमकन्पस्य योऽनुकन्पेन वर्तते।

न सामरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्"—इति ॥

सामरायिकभुत्तरकालिकं स्वर्गादिकं फलमिति । भविष्यत्पुरांचेऽपि,—

"श्राञ्चणातिक्रमोगासि मूर्खं वेदविवर्जिते। ज्यसक्तमग्रिसुत्युच्य न हि भसानि इयते"—इति। वेदविवर्जिते,—इति निर्गुणमात्रोपसच्छार्थम् । ऋतएवोक्तं तत्रैव,— "यितिकानोर्न दोषोऽस्ति निर्मुणान् प्रति कर्षित्। यस्य लेकग्रहे मूर्खेदूरस्थय गुणान्तितः। गुणान्तिताय दातर्थं नास्ति मूर्खे यितिकमः"—द्ति॥ यसु पुराणान्तरेऽभिष्टितम्,—

"यस्तामसमितिकस्य ब्राह्मणं पितताकृते।

सूरसं भोजयेन्यूहोगुणाक्यं नरकं वजित्॥

तस्मात् संपूजयेदेनं गुणं तस्य न चिन्नयेत्।

कैवसं चिन्नयेक्यातिं न गुणान्विततां खग॥

सिक्षष्टं दिजं यस्त युक्तजातिं प्रियंवदम्।

सूखं वा पण्डितं वाऽपि वृक्तदीनमथापिवा।

नातिक्रमेन्नरोविदान् दारिद्याभिद्यतं तथा"—इति॥

तद्रौद्दित्रसम्। श्रतएव मनुः,—

"त्रतस्वमिप दौहिनं स्राद्धे यहान भोजयेत्"—इति ॥ त्रतस्यं नेवसत्रतस्यमध्ययगादिरहितमित्यर्थः । गुख्यसिन्निस्तर्थाः तिकमे तु प्रत्यवायोऽस्ति । तथाच पुराणम्,—

"सप्त पूर्वाम् सप्त पराम् पुरुषानाताना सह।
श्रतिक्रम्य दिजवराम् नरके पातयेत् खग॥
तस्मान्नातिकमेदिज्ञो ब्राह्मणान् प्रातिवेशिकान्।
संबन्धिनस्तया सर्वाम् दौहिन्नं विट्पतिन्तया॥
भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धुं खगाधिप।
नातिकमेन्नरश्चेतानमूर्खानिप गोपते॥
श्रतिकम्य महारौद्रं रौरवं नरकं बन्नेत्"—दिति॥

श्रिपरेवकारार्थः। श्रमूर्खानेत्रातिकस्य नरकं व्रजेत्, न सूर्खा-नित्यभिप्रायः। श्राद्धे वर्जनीया बाह्मणा याद्यवस्कीन दर्शिताः,—

"रोगी दीनातिरिकाङ्गः काणः पौनर्भवस्त्या । श्रवकीणी कुष्डगोली (१) कुनखी श्रावदन्तकः ॥ स्तकाध्यापकः स्नीवः (१) कन्यादूष्यभिष्रप्रकः । सिन्धुक् पिश्रनः घोमविकयी परिविन्दकः ॥ सातापित्रगुरुत्यागी कुष्डाभी तृष्वात्रभः । परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्ट्य निन्दितः"—इति ॥

रोगी जनादादिरोगवान्। जनादादिरोगाञ्च देवलेन वर्णिताः।
"जनादस्वग्दोषोराजयन्ता सामोमधुमेदोभगन्दरोऽमारीत्यष्टौ पापरोगाः"—दित । दीनं न्यूनमधिकमितिरिक्तमङ्गं यसामौ दीनातिरिक्ताङ्गः। एकेनायन्द्या यो न पम्यति, त्रमौ काणः। तेन च
विधरमूकमूर्खादयो सन्द्यन्ते। दिक्दा पुनर्मूसत्यां जातः पौनर्भवः।
त्रवकीर्णो जतनतः। कुनखी दुष्टनखः। स्थावदन्तः स्वाभाविकक्रम्यदन्तः। वेतनं ग्रदीला योऽध्यापयिति, म स्थतकाध्यापकः।
त्रमता सता वा दोषेण कन्यां दूषिता(ह) कन्यादूषी। महापातकाभिधन्नकः। परिविन्दकः परिवेत्ता। कुण्डस्यान्नं योऽस्राति म कुण्डामी।

<sup>(</sup>१) कुरहगोनी, "-परस्त्रयां जाती दी सती कुरहगोननी। पत्नी जी-वति कुरहः स्थान्मृते मर्त्तरि गोननः" - इत्युक्तनत्त्वारी।

<sup>(</sup>२) स्तीवः, "न सूत्रं फेनिजं यस्य विस्त चामु निमन्ति । मेर्व घोन्माद-मुकाभ्यां छोनं स्तीवः स उच्यते"—इत्युक्तजन्तवाः ।

<sup>(</sup>इ) दूषिता,-इति हयानां पदम्। धतरव कन्यामिति कर्माया दितीया।

कुण्डयन्दोगोसकस्याणुपसत्तकः। विहितकर्मपरित्यागी द्यसस्तानी-द्यसात्मजः। परपूर्व्वापतिः पुनर्भ्रपतिः। श्रदत्तादायी स्तेनः। कर्मदृष्टाः शास्त्रविरुद्धाचारोपेताः। एते श्राद्धे निन्दिता वर्ज्या-दत्यर्थः। मनुरुपि,—

"ये स्तेनपतितक्षीवा ये च नास्तिकवत्तयः। ताम् इयकव्ययोर्विप्राननई।म् मनुरम्वीत्॥ जिटलं चानधीयामं दुवालं कितवन्नदा । याजयन्ति च ये पूर्वान् तांस माह्रे न भोजयेत्॥ चिकित्सकान् देवलकान् मांमविक्रियणस्या । यसी च पश्चपालश परिवेत्ता निराक्ततिः॥ ब्रह्मदिट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर्एवच । कुशीसवोऽवकीणीं च ययसीपतिरेवच ॥ पौनभंत्रस काणस यस चोपपितार्यहे। स्तकाध्यापकोयस् स्तकाध्यापितस्या ॥ श्ह्रियोगुर्स्येव वाग्द्यः कुण्डगोलकौ । श्रकारणपरित्यका मातापित्रोग्रेरोस्तथा ॥ व्राह्मीर्थानेस संबन्धेः संयोगं पतितेर्गताः । श्रगारदाही गरदः कुण्डाभी सोमविकयी ॥ ससुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः। पित्रा विवद्मानस् केकरा मद्यपस्या॥ नेकरः तिर्थमहृष्टिः।

पापरोग्यभिष्ठप्रस दास्त्रिकोरसविक्रयी।

धनु:बराणां कत्ता च यञ्चायेदिधिषूपतिः॥ मित्रभुक् सत्वित्तस्य पुचाचार्यस्येवच । भामरी गण्डमाली च श्विद्ययो पिशुनस्त्रा॥ उमानोऽसञ्च वर्चाः खुर्वेदनिन्दकएवच । इसिगोऽश्रोद्रदमकोनचनैर्यश्र जीवति । पिचणां पोषको यश्च युद्धाचार्यसम्बन्धः। स्रोतमां भेदकश्चेत्र तेषाधावरणे रतः॥ ब्रह्मखेशको द्तो वृचरोपकएवच । मुक्रीडी खेनजीवी च कन्यादूषकएवच ॥ चिंस्रो टबलपुत्रस् गणानाञ्चेत याजनः। त्राचारचीनः स्नीवस्र नित्यं याचनकस्त्रया ॥ क्रविजीवी प्रिल्पिजीवी सङ्गिनिंदितएवच। त्रीरसिको मादिविकः परपूर्वापतिस्त्रथा॥ ग्रेतनिर्यातकश्चेव वर्जनीयाः प्रयत्नतः। एतान्विगर्हिताचारामपाङ्केथान्रराधमान्॥ दिजातिप्रवरो विदासभयवापि वर्जधेत्"—इति ।

स्तेनोऽत्र ब्रह्मस्वयितिकद्यापहारी विवित्तः। तट्यापहारिणः पितर्ग्राव्देनोपात्तवात् (१)। पारलोकिकफलदं कर्म नासीति मन्यमान् ना नास्तिकास्तेभ्या वित्ति जीविका येषान्ते नास्तिकष्टत्तयः। जटिलो-ब्रह्मचारी। श्रनधीयानः,—इति जटिलविश्रेषणम्। श्रतश्चानधीयानो ब्रह्मचारी प्रतिविध्यते। न तु ब्रह्मचारिमानं, तस्य श्राद्धे, 'पञ्चाग्रि-

<sup>(</sup>१) पातित्यहेतुमद्दापातकमध्ये बद्धाखापदारस्य परिगयनादिति भावः।

र्बद्धचारिणः'—इति पात्रत्विधानात् । न चाध्यनरहितस्य ब्रह्म-चारिणोऽश्रोचियत्वेन श्राद्धे प्रसत्त्वभावात् प्रतिषेधोऽनुपपन्नइति मन्तव्यम् । यतः,

"त्रतस्त्रमपि दौचित्रं त्राद्धे यत्रेन भोजयेत्"—
दत्यत्र दौद्दित्रग्रहणमविविचित्रमिति आन्या त्रध्ययनरहितोऽपि
ब्रह्मचारी श्राद्धे भोजनीयत्या प्रस्तः प्रतिषिध्यतद्गति। दुर्वालः खलाटः कपिलकेश्रो वा। तद्दुकं संग्रहकारेण,—

"खलाटकश्च दुर्वालः कपिलश्चण्डएवच"-इति ॥

कितवी द्यूतासकः । पुरयाजकाः गणयाजकाः । ऋत्, श्राद्धे इति
विभेषोपादानाहुर्वालादीनां श्राद्धएव वर्ज्यतं, न दैवे दत्यवगस्यते ।
श्रात्यथा, प्रकरणादेवोभयत्र निषेधावगमादिभेषोपादानमनर्थकं स्थात्।
श्रात्यव गौतमः । "इतिःषु च दुर्वालादीन् श्राद्धएवैके"—इति ।
इतिःषु च दैवेऽपि एवं पित्र्यवत्परीच्य दुर्वालादीन्वर्जयत् । एके
भन्यादयः श्राद्धएव न भोजयेत्, दैवे तु भोजयेदित्याक्तरित्यभिप्रायः । चिकित्सकाः जीवनार्थमदृष्टार्थञ्च भेषजकारिणः । 'तस्माद्श्राद्धाणेन भेषत्रं न कार्थं श्रपूता होषोऽमेथ्यो यो भिषक्"—इति
श्रविभेषेणेव निन्दार्थवाददर्भनात् । धनार्थं संवत्सर्पयं देवार्चकीदेवलः । तदुकं देवलेन,—

"देवार्चनपरो नित्यं वित्तार्थी वस्यस्ययम् । श्रमो देवलको नाम चयकविषु गर्चितः॥ श्रपाङ्कीयः स विज्ञेयः सर्वकर्षमु सर्वदा"—इति । श्रापद्यपि मांसविश्रयिणः । श्रमपदि विपणजीविलेनैव निषेधे धिद्धे मांधविक्रयिणद्ति पुनर्विजेषोपादानस्य वैद्यर्थात् । श्रनापदि वाणिन्येन जीवन्तो विपणजीविनः, न लापद्यपि । तम्,

"चाचेण कर्ष्मणा अविदिशां वाडणापदि दिजः"—

इति वाणिक्यस्थापस्त्रस्थतया विश्वितस्थात् । विश्वितस्थानकारणं विना श्रीतस्मान्ताग्रिपरित्यका परित्यकाग्निः । श्रस्परद्धा धनं स्वीकृत्याधिकरुद्धा धनप्रयोजको वार्ध्विकः । तथास स्रतः,—

"समधें धनसुद्धृत्य महाधें यः प्रथक्ति। स वै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः"—इति॥

थच्मी चयरोगी। श्वनापदि पशुपालः। श्रविवाहिते च्येष्ठ श्वना-हिताग्रौ वा सति थः कनीधान् छतदारपरिग्रह श्राहिताग्निर्वा भवेत्, स परिवेत्ता तश्रच्येष्ठस्तु परिवित्तिः। तथाच मनुः,—

"दाराग्निहोचमंथोगं कुर्ते थोऽयजे स्थिते। परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः"—इति॥ त्रयजः सोदर्थे। वित्रचितः। तथाच गर्गः,—

"सेद्यें तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्याद्वारसंग्रहम् । श्रावसयां मचाऽऽधानं पतितस्त्वन्यथा भवेत्"—इति ॥ श्रावसय्यसावसय्याधानं, श्राधानं गार्धपत्याद्याधानम्(१) । श्रमो-द्यें तु न दोषः । तथाच भ्रातातपः,—

"पित्रचपुत्रान्याम् परनारीसृतांस्त्रचा । दाराग्निसोयोगे म दोषः परिवेदने"—इति ॥

<sup>(</sup>१) बावसव्योग्यद्धापः सात्तांचिरिति यावत्। गार्चपत्यादयन्तु सौताः भयः। बादियद्यात् दिवायाग्नाद्यवनीयाग्न्योग्रद्धमम्।

परनारीसुताः चेचजा आतरः । यमोऽपि,—

"पित्व्यपुचान्सापत्यान् परपुचांस्तर्थेतच ।

दाराग्निचधर्मीषु नाधर्मः परिवेदने"—इति ॥

परपुचा दत्तकीतादयः आतरः । मोदर्यविषयेऽपि कचिद्दोषो
नास्ति । तथाच शातातपः,—

"क्रीवे देशान्तरस्थे च पतिते भिनुकेऽपि वा ।
योगशास्त्राभियुको च न दोषः परिवेदने"—इति ॥
योगशास्त्राभियुको विरक्तः । कात्यायनेऽपि,—
"देशान्तरस्यक्कीविकष्टषणानमहोदरान् ।
वेग्शातिमकपतितश्रुद्रतुन्धातिरोगिणः(१) ॥
जन्नम्रकान्धविधरकुन्जवामनस्वोन्धकान् ।
श्रतिष्टद्धानभार्थाञ्च क्रविमक्तान् नृपस्य च(१) ॥
धनष्टिद्रप्रमकांञ्च कामतोऽकारिणस्तथा ।
कुष्टकेशमान्त्रचोरांञ्च(१) परिविन्दन् न दुव्यति"—इति ॥
खोडो भग्नपादद्यः । श्रभार्था नैष्ठिकन्नद्वाचारिणः । कामतोऽकारिणः स्वेन्द्रयेव विवाहान्नियनाः । देशान्तरगतादिषु कानप्रती-

<sup>(</sup>१) रकरमण्यकायः पर्वविश्वेष इति रत्नाकरः । श्रृततुल्यास, "गोरचकान् वाणिजिकान् तथा कार्कशीलवान् । प्रेष्टान् वा-र्दुंधिकांस्वेव विप्रान् श्रृद्रवदास्रोत्"—इति मनूक्तकस्रायाः।

<sup>(</sup>२) चपस्य चैति चकारेग सक्तानित्यनुक्रयाते।

<sup>(</sup>३) कुलटोन्मत्तचौरांख, — इत्यन्यत्र पाठः। तत्पाठे तु, परकुलं पर-गोत्रमटित गच्छित प्राप्नोति या दत्तकः स कुलट इत्यथीनि। धाः।

चामन्तरेण परिवेदने दोषोऽसि । तथाच वसिष्ठः । "चष्टौ दश दाद्यवर्षाण चोष्ठं भातरमितिष्टमप्रतीचमाणः प्राथसिनी भवति"—इति । चनितिष्टमक्रतिवर्षादम् । चचेयं व्यवस्था । चष्ट्-ष्टार्थमर्थाणे वा दाद्यवर्षप्रतीचणं देशानारगतच्येष्ठविष्यं(१), चष्टौ देशित पचद्रयं कार्थान्तरार्थं देशानारगतविषयम् । तथा स्रातिः,—

"दाद्मैत तु वर्षाणि ज्यायान् धर्मार्थयोर्गतः। न्यायः प्रतीचितं भाता श्रूयमाकः पुतः पुनः"—इति॥ क्रीवादयसु न प्रतीचणीयाः। तथाच स्रतिः,— "उत्पन्तः किल्विषी सुष्टी पतितः क्रीवएववा।

राजयस्मामयाती च न नायाः स्वात्मतीसितुम्"-इति॥ विग्नवेस्वातिसकादिषु तु चिर्कालातुरूचा विवाहसभावनानि-रुत्तावधिवेदनं न दोषाय, तन कालावधेरस्रुतलात्। श्वाधानविवयेऽपि कोष्ठातुमस्वाऽधिवेदने न दोषः। तथास स्टूवसिष्ठः,—

"श्रम् यदाऽनग्निरादधादनुजः कथम् । श्रम्पजानुमतः कुर्यादग्निहोत्रं यथाविधि"—इति ॥ श्राधानाधिकारिणि ज्येष्ठेऽनाहिताग्नाविपकिनिष्ठसादनुमखाऽऽधानं कुर्यादिखभिप्रायः । श्रथं न्यायः पित्रादिषु द्रष्ट्यः । तथाचोन्ननाः,—

"पिता पितामहो यस श्रमश्रो वाऽथ कस्यचित्। तपोऽग्निहोचमन्त्रेषु न दोवः परिवेदने"—इति॥ यस कस्यचित् पिता पितामहो वाऽयजो वाऽऽहिताग्निने भवति,

<sup>(</sup>१) बद्दशर्यमर्याधं वा देशान्तरगतेबन्धयः।

तस्य तदनुमत्याऽऽधानकरणेऽपि न दोष दत्यर्थः। एवसेत कन्यापरि-वेदनेऽपि दोषतदपवादौ द्रष्ट्यौ । ऋधीतविस्ततवेदो निराक्तिः। तथाच देवसः,—

"अधीत्य विस्तते वेदे भवेदिप्रो निराक्ततिः"—इति ।
गानाजातीया अनियमत्त्तयो गणास्तेषां मध्यवत्तीं गणाभ्यमारः ।
कुणीसवो गायकादिः । त्रषसीपतिस्तु रजससायाः कन्यायाः पतिः ।
तदुकं देवसेन,—

"वन्धा तु रुपली श्रेया रुपली च स्तप्रजा।
त्रपरा रुपली श्रेया कुमारी या रजसका॥
यस्तेनामुद्दहेत् बन्धां ब्राह्मणो श्वानदुर्व्यकः।
त्रुत्राद्धियमपाङ्कीयं तं विद्यादृष्वतीपतिम्"—इति॥
यस्य रुहे खपपतिर्जारः सदा संवचेत्, सोऽपि वर्ज्यः। तदुर्वः
देवलेन,—

"परदाराभिगो मोहात् पुरुषो जार उच्यते। च एवोपपतिर्ज्ञेयो यः चदा संवचेह्नृहे"—इति॥

वाग्दुष्टो निष्ठुरताक्। पतितैर्भशापातिकसंसर्गिभिः सह ब्राह्मीर्थे। नैश्व सम्बन्धिर्विद्यायोनिसम्बन्धेर्यः संयोगं गतः, सोऽत्र विविच्चतः। न तु साचात् संसगी, तस्य पतितश्रब्देनैवोपात्तलात्। केकरोऽर्धदृष्टिः। श्रयेदिधिष्याः पतिर्थेदिधिषूपतिः। च्येष्ठायामनुढायामुढा कनिष्ठा या, साऽयेदिधिषुः। तदुशं देवलेन,—

"चोष्ठायां यद्यनूहायां कन्यायासुद्धतेऽनुजा। सा वागेदिधिरू जैया पूर्वा तु दिधिषूर्मता"—इति॥ पुवावार्ये। ज्वरपाठकः । श्वामरी हत्त्वर्धमेव श्वमरवद्धार्जकः ।
ग्रहसम्बेधको वर्धिकहत्त्वा वर्त्तमानः । उरश्चा श्वयः । तएव हत्त्वर्धः
पासनीया यस्त्रासावौरश्वकः । महिष्यः पास्त्रायस्वासौ माहिषकः ।
श्रयवा, स्रभिचारिणीपुत्रः । तदाह देवसः,—

"महिषीत्युच्यते भार्या सा चैव यभिचारिणी। तस्यां यो जायते गर्भः स वै माहिषकः स्वतः"—इति॥ एतान् पूर्व्वीकानुभयच देवे पित्ये च वर्जयेदित्यर्थः। यमोऽपि,—

"काषाः कुकाश्च घंढाञ्च कतन्ना गुरुतस्यगाः।

श्रद्धान्नाश्च सुरापाञ्च स्तेना गोन्नाश्चिकित्सकाः॥

राष्ट्रकामास्त्रथोनात्ताः पश्चिकित्रियणञ्च थे।

मानकूटास्त्रलाकूटाः शिल्पनो ग्रामयाजकाः॥

राजस्त्यान्धविधरा मूर्खक्लाटपङ्गवः।

व्यक्तीपेनपीताश्च<sup>(६)</sup> श्रेणियाजकयाजकाः॥

कालोपजीविनस्त्रेव श्रद्धाविकियणस्त्रथा।

दण्डपूजाश्च थे विप्राः ग्रामकत्यपराश्च थे॥

श्रामारदाहिनस्त्रेव गरदा वनदाहकाः।

कुण्डाश्रिनो देवसकाः परदाराभिमर्शकाः॥

श्रावदन्ताः कुनिखनः श्रिल्पनः कुष्टिनश्च थे।

विण्जो मध्दन्तारो इस्ययद्मका दिजाः॥

<sup>\*</sup> दग्डभ्जास,-इति सु०।

<sup>(</sup>१) व्यक्तीयानपीताः मूहायत्यः।

कन्यानां दूषकाश्चेव बाह्यणानाश्च दूषकाः। स्वकाः प्रेष्यकास्त्रेव कितवास कुर्यालवाः॥ ममयानाञ्च भेत्तारः प्रदाने ये च वाधकाः। श्रजाविका माहिषकाः सर्व्वविक्रियणश्च ये॥ धनुःकर्त्ता चूतरुत्तिर्मित्रभुक् शस्त्रविकयी। पाखुरोगा गखमाची यद्मी च भामरी तथा॥ पिश्रनः कूटबाची च दीर्घरोगी द्याऽऽत्रमी। प्रवच्चोपनिवृत्तस्य वृथा प्रवजितस् यः॥ यस् प्रव्रजिताकातः प्रवच्याद्वसितस् यः। तावुभौ ब्रह्मचखासावाद वैवखतो यमः॥ राज्ञः प्रेव्यकरोथश्च गामस्य नगरस्य वा। ससुद्रयायी वान्नाशी नेशविक्रयिणञ्ज ये॥ भवकीर्षी च वीरम्नः (१) गृहम्नः पित्रदूषकः। गोविकयी च दुवासः पूगानां चैव याजकः॥ मद्यपद्य कद्र्यस्य<sup>(१)</sup> मह पित्रा वित्राद्कत्।

<sup>•</sup> एव,--इति से। • गा ।

<sup>†</sup> कूटयाजी,-इति से। ना ।

<sup>(</sup>१) वीरन्नः खिषपिरित्यामी। "वीरका वासम देवामां ये। प्रिमुदास-यते"—इति मुतेः।

<sup>(</sup>२) ''कदर्यः, ''आतानं धर्मकत्यच एवदारांच पीड्यन्। योक्रीभाव् सचिनोत्वधान् स कदर्यद्रति स्रातः'' -- इत्युक्तवद्यवः।

दाम्भिको वर्धनीभक्ता त्यक्तात्मा दारदूषकः ॥

सिद्ध निन्दिताचारः खकर्षपरिवर्जकः ।

परिवित्तः परिवेत्ता भृताचार्थः निरास्तिः (९) ॥

श्रद्धाचार्यः सुताचार्यः श्रद्धाय्यस्य नास्तिकः ।

दव्यस्तदारकाचार्या मानकत्तिस्तिकस्या ॥

चोरा वार्ध्विका दृष्टाः परखानाञ्च दूषकाः ।

चतुरात्रमवाद्यास्य सर्वे ते पिक्कदूषकाः ॥

दत्येतैर्स्वचणेर्युक्तांसांदिजान नियोजयेत्"—दिति ।

विद्यादिगुणयोगेऽप्येतेषां वर्जनीयतं ब्रह्माण्डपुराणेऽभिष्टितम्,—

"त्राद्धार्दगुणयोगेऽपि नैते जातु कथञ्चन ।

निमन्त्रणीयाः त्राद्धेषु सम्यक् फलमभीपाता"—दिति ॥

एवं ब्राह्मणणामावे सम्यक् परीद्य पूर्व्वद्यन्तिमन्त्रयीत । तथाच

एवं ब्राह्मणाग्रागेव सम्यक् परीच्य पूर्व्वेद्युर्निमन्त्रयीत । तथाच हारीतः।"यद्वेनैविम्बिधान् ब्राह्ममाचरिखन् पूर्व्वेद्युर्निमन्त्रयेत्"—इति। श्रमस्मेवे परेद्युर्निमन्त्रयीत । तथाच कूर्मे,—

''यो भविष्यति से त्राह्मं पूर्वेद्युरिभपूजयेत्। त्रसभवे परेर्शुवा यथोत्रैर्मचर्णेर्थुतान्''—इति॥

देवसोऽपि,-

"यः कर्त्ताऽस्त्रीति निश्चित्व दाता विप्राश्चिमक्वयेत्।

<sup>\*</sup> स्वाचार्थी,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) निराक्ततः,—''यस्वाधायाधिमासस्यादेवादीवैभिरिष्टवान्। निराक् कर्त्ताऽमरादीनां स विज्ञेयोनिराक्ततिः" - र्ष्युक्तसन्त्रमः। स्थीत-विस्तृतवेदी वा (१८३ ए॰)।

निरामिषं यहाह्यका वर्ष्यमुक्तजने रहि॥

श्रमभावे परेषुर्व्या त्राह्मणांखाविमक्तयेत्"—इति।

श्रम विश्रेषो मनुना दर्शितः,—

"पूर्व्यद्यरपरेशुर्व्या त्राह्मकर्षाणुपस्थिते।

निमक्तयीत व्यवरान् मम्यिविधान् यथोदितान्"—इति॥

वराष्ट्यराणे,—

"वस्त्र श्रीचादि कर्त्तव्यं यः कर्त्ता आगित जागता।
स्थागोपलेपनं भूमिं हाजा विप्रान्तिमन्त्र येत्॥
दन्त काष्ट्रच विद्यंजेत् ब्रह्मचारी प्रदुचिभवेत्"—इति॥
आह्नभूमिं परिग्रह्म गोमयादिना तत्स्यागोपलेपनं हत्या विप्रान्
राजी निमन्त्र येदित्यर्थः (१)। तथाच ब्रह्माण्ड पुराण्म्,—
"पूर्वेदित्यर्थः राजी विप्रान्यान् हतस्य यन्तना भ्रानान्।
गला निमन्त्र येदेविप श्रद्भ समन्तिः"—इति॥

निमन्त्रणप्रकारः प्रचेतमा दर्शितः,-

"कतापषयः पूर्वेद्युः पितृन् पूर्वं निमक्तयेत्। भवद्भिः पित्रकार्यमः प्रमाद्यम् प्रभीदत्॥ षयोन वैत्रदेवार्थं प्रणिपत्य निमक्तयेत् (१)"—इति।

भाष प्रणतिपूर्वकं निमम्त्रणं गूद्रविषयम्। तथाच पुराणम्,—
"द्विणं चरणं विप्रः सयं वै चिषयस्या।

<sup>(</sup>१) तथाच, भूमिं,—इखनन्तरं परियः इखधा हारहति भावः।

<sup>(</sup>१) कतापसचाः प्राचीनावीती । पिट्टुन् उद्दिश्येति श्रेषः । सक्षेत्र उपवीतिना ।

पादावादाय वैश्वोदी श्रूट्रः प्रणतिपूर्वकम्"-रति। द्विणचरणस्पर्भा जानुप्रदेशे कर्मव्यः। तथाच मत्यः,-

"द्विणं जानुमालम्य लं मयाऽत्र निमन्त्रितः"—इति । पूर्वे निमन्त्रयेदित्यव<sup>(१)</sup> पूर्वपदस्य वैश्वदेवार्थे निमन्त्रयेदिति व्यवहितेनान्वयः । त्रत्रपव कृहस्यतिः,—

"उपवीती ततो भूला देवताऽधैं दिजोत्तमान्। श्रपसयोन पियो च खयं शियोऽधवा सतः(१)"—इति॥ पार्व्यणश्रद्धे ब्राह्मणमञ्जामाद पैठीनिषः। "ब्राह्मणान् सप्त पञ्च दौ वा श्रोचियानामन्त्रयेत्"—इति॥

यदा पश्च ब्राह्मणाः, तदा दैवे दो पिळो पथ दित विभागः।
"दो दैवे पिलकार्ये चीन्"—दित मनुसारणात्। तसादयुग्मसङ्ख्या
समिवभागार्थे पिळो पथ दित युक्तम्। यनु ग्रीनकेन पिळोऽपि
युग्मविधानं कृतं, "एकैकस्य दो दो"—दित, तद्दृद्धिश्राद्धविषयम्।
पित्रादिस्मानेषु सित सामर्थे एकैकस्य चींस्तींन्विप्राम् भोजयेत्।
तथाच ग्रीनकः। "एकैकमेकैकस्य चींस्तीन्वा"—दित। श्रद्धन्तविभवे
सत्येकैकस्य पश्च सप्त वा ब्राह्मणान् भोजयेत्। तथाच ग्रीतमः।
"नवावरान् भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम्"—दिति॥

त्रस्यार्थः। यथोत्साइं यथाविभवं पित्रादिग्द्यानेषु प्रत्येकमयुजः पञ्च मप्त वा बाह्मणान् भोजयेदिति । वचनस्य कयं पञ्चसु मप्तसु वा बा ह्मणेषु पर्यवसानम् ?

<sup>(</sup>१) पितृन् पूर्वं निमन्त्रयेदिति प्रचेतावचने इत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) निमन्तयेदिति पेषः।

"सामर्थेऽपि नवभ्योऽवायभोजयीत सति दिजान्। नोध्यं कर्त्तवामित्यातः केवित्तद्दीषदर्शिनः(१)"—

इति ब्रह्माण्डपुराणवचनादिति ब्रमः। ग्रीनकगौतमाभ्यामुको-ऽयं त्राद्भविसारी मनुना नादृतः,—

> "दौ देवे पिहकार्ये चीन् एकेकमुभयत्र वा। भोजयेत्यसम्दङ्काऽपि न प्रसच्चेत विस्तरे॥ सिक्तयां देशकाली च ग्रीचं ब्राह्मणसम्पदम्। पद्मैतान्विसरो इनि तसान्ने हेत विसरम्"॥

द्वाकारणमेव विसारप्रतिविधात्। श्रतएव श्रद्धवस्यतिरपि,— "एकैकमथवा दौ चीन् दैवे पिळा च भोजयेत्। यक्तियाकासपाचादि न समदीत विसारे"-इति॥ वसिष्ठोऽपि.—

"दा दैवे पिलकार्यं चीनैकैकसुभयन वा। भोजयेखुसम्दद्धोऽपि विसारम् विवर्जयेत्"—इति॥ श्रतएव याज्ञवस्कीनापि सङ्गोचएव पचे। विह्तः,---"दौ दैवे प्राक्रयः पिञ्चलत वैकैकमेववा। मातामहानामणेवं तन्तं वा वैश्वदेविकम्"-इति॥ एकैकसुभयत्र वेति बाह्मणाद्यसभवे वेदितव्यम्। यत्तु मङ्कोनोक्तम्,— "भोजयेदचवाऽयेकं ब्राह्मणं पङ्गिपावनम्"—इति । तद्णसाभविषयम्। यदालेकएव भोका तदैवमाइ वसिष्ठः,—

<sup>(</sup>१) तहीषदर्शिनः त्राह्मणवाळ्यदीषद्शिनः। स प दीवीऽनुपदमेव वच्छते।

"यद्येकं भोजयेक्काई दैवं तन कथं भवेत्। यकं पाने ममुद्धृत्य सर्वस्य प्रकातस्य तु॥ देवतायतने कता यथाविधि प्रवर्त्तयेत्। प्रास्थेदग्रौ तदस्रम्तु दद्यादा महाचारिणे"—इति॥

निमन्त्रणे नियमानारमाइ मध्यः,—

"पठित्रमच्या नियमान् सावयेत् पैतः तान् बुधः । स्रकोधनैः श्रीचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः॥ भवितयं भवितस्य मया च त्राद्धकारिणा"—इति । निमन्त्रितैर्यत्कर्त्तयं तटाचाचिः.—

"ते तन्त्रधेत्यविद्येन गतेयं रजनी यदि। यथाश्रुतं प्रतीचेरन् श्राद्धकासमतन्त्रिताः"—इति॥

ते निमन्त्रिता विप्रास्तं श्राद्धकर्त्तारमविष्नपूर्वकं तथाऽस्त्रित्युक्ता यथाश्रुतं विधितं नियमजातं, श्राद्धकासं श्राद्धे भुतं यावत् जीर्यति तावदत्तिहेरित्रित्यर्थः । तथाच प्रचेताः,—

"त्राऽशनपरिणामान्तु ब्रह्मचयं दयोः स्रतम्"-इति । यमोऽपि,-

"त्रामिकतास्त ये विप्रा श्राह्यकास्त उपस्थिते। वमेयुर्नियताहारा ब्रह्मचर्यपरायणाः॥ श्रहिंसा सत्यमकोधो दूरे चागमनिवया। श्रमारोदद्दनश्चेति श्राह्मशोपामनाविधिः"—इति॥

तथाऽस्तित्यङ्गोकारः सति सामर्थे त्रनिन्दितामकाणविषयः। तथाच कात्यायनः। "त्रनिन्दोनामन्त्रिते नातिकासेत्"। प्रक्रेन न प्रत्याखानं कर्त्त्वमिति । यस्वामन्त्रणमङ्गीहत्व सत्यपि सामर्थे पञ्चानित्रारयति तस्य दोषोऽस्ति । तथाच मनुः,—

> "केतितस्त्र" यथान्यायं इयकये दिजोत्तमः । कथिद्यद्यतिकामन् पापः श्रुकरतां अजेत्"—इति॥

केतिता निमन्त्रितः। यमोऽपि,—

"त्रामिकतस्य यो विप्रो भोत्रुमन्यत्र गक्कति। नरकाणां प्रतं गला चण्डालेखभिजायते"—इति॥ निमन्त्रितत्राह्मणपरित्यागे प्रत्यवायोऽस्ति। तथाच नारायणः,—

"निकेतमं कारियला निवार्यित दुर्यति:।

महारुत्यामवाप्नोति गूद्योनौ च जायते"—इति॥

यस्तामिकता विप्रद्याहते।ऽपि माह्रकासातिकमं करोति

तस्य प्रत्यवाय मादिपुराणेऽभिहितः,—

"त्रामन्त्रतिखरं नैव जुर्धादिपः कराचन।
देवतानां पित्वणाञ्च दातुरत्रस्य चैव चि॥
चिरकारी भवेद्रोची पच्यते नरकाग्रिना"—इति।
दात्रभोत्रोकं द्वाचर्यनियमातिकमे प्रत्यवायस्त तच तचोकः। तच
बद्धमनुः,—

"चतुकालं नियुक्तो वा नैव गच्छेत् स्त्रियं क्वचित्। तच गच्छम् समाप्तोति द्यनिष्टफलसेव तु"—इति॥

<sup>\*</sup> केनित, -- इति पाठः सा॰ गा॰ । एवं परत्र।

<sup>†</sup> ऋतुकाकं प्राप्येति ग्रेथः। ऋतुकाले,—इति समीचीनः पाठः।

गौतमः। "मद्यः श्राद्धी गूद्रातस्यगतसत्युरीवे मामं नयेत पितृन्"—इति। श्राद्धी श्राद्धकर्त्ता मद्यस्तत्त्वणमारभ्येत्यर्थः। मनुः,—
"श्रामन्त्रितस्त यः श्राद्धे दृषस्या यह मोदते।
दातुर्यद्दुष्कृतं किसित् तत्मर्न्ते प्रतिपद्यते"—इति॥

리파:,-

"त्रामिकतस्त यः त्राह्ने त्रध्वानं प्रतिपद्यते । भवन्ति पितरस्तस्य तन्त्रांसं पांग्रुओजनाः"—इति ॥ त्राह्मदिनकत्यं प्रचेतसा दर्शितम्,—

''त्राद्धभुक् प्रातक्त्याय प्रकुर्याद्दन्तधावनम् । त्राद्धकर्त्ता तु कुर्व्वीत म दन्तधावनं बुध"—इति ॥ देवलाऽपि,—

"तथैव यिक्षतो दाता प्रातः स्नाता सद्दाम्बरः।
श्वारभेत नवैः पाचैरकारमं स्ववान्धवैः॥
तिलानविकरेत्तच सर्वतो बन्धयेदजान्।
श्वसुरापद्दतं सर्वं तिलैः ग्रुध्ययजेन च॥
ततोऽतं बद्धसंस्कारं नैकभाजनभन्तवत्।
धोव्ययेपसस्दुश्च यथायित प्रकल्पयेत्"—दृति॥

श्रव द्रवाणि प्रचेताश्राह,-

"क्षणमापासिकासैन श्रेष्ठाः सुर्यनगालयः। महायना ब्रीहियनास्येतच मधूलिकाः॥

क्रव्याः श्वेताश्च कोषाश्च याद्याः खः श्राद्धकर्माणः — इति । यवाः सितश्काः शासयः कसमाद्याः। मदायवा त्रीष्टियवाश्च यवविशेषाः। मधूलिका धान्यविशेषः। कृष्णाः खल्नजाः कृष्णवर्षत्रीदयः। कोदा रक्तशालयः। मार्कण्डेयोऽपि,—

"यवविद्याध्याः तिलमुद्धाः समर्षपाः।
प्रियङ्गवः कोविदारः निष्पावाः (१) श्वाच श्रोभनाः"—इति ॥
प्रच गोधूमानामावश्यकलमिष्णोक्तम्,—
"त्रगोधुमञ्च यच्छाद्धं कतमण्यकतं भवेत्"—इति॥
वायुपुराणेऽपि,—

"विल्वामलकम्हदीकापनसामातदाडिमम्। चयम्यालेवताचोटखर्जूराणां फलानि च<sup>(१)</sup>॥ कश्रेरकोविदारश्च तालकन्दस्तथा विषम्। कालेयं कालगाकश्च सुनिषषं सुवर्चला॥ कट्फलं किद्धिनी<sup>(१)</sup> द्राचा लक्चं मोचमेवच। कवन्ध्रुगीवकं चार तिन्दकं मधुसाइयम्॥ वैकद्भतं नालिकेरं ग्रुगाटकपद्ध्यकम्। पिप्पली मरिषश्चेव पटोलं दृश्तीफलम्॥

निष्पाता,—इति ना॰ ।चे सुनिष्पत्तं,—इति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>१) निव्यावः श्रिम्नीसदृश्चीदृष्टिगापथे प्रसिद्धदृति कल्पतदः।

<sup>(</sup>२) यानेवतः काम्मीरके उ इति प्रसिद्धइति स्राद्धचिन्तामि । प्रा-चीनामनकद्दति प्रकाणकारः।

<sup>(</sup>३) किङ्किनी असरसा द्रान्तित लग्नीधरः। इनायुधेन तु किङ्किनी अन्नम्पूरिति व्याख्यातम्।

सुगन्धिमत्यमां सञ्च कलावाः सर्व एवस । एवमादीनि चान्यानि खादूनि मधुराणि च॥ नागरञ्जान वै देथं दीर्घमूलकसेवच"—रति।

मदीका द्राचा। श्रामातकः कपीतनः । चयस्रविका। श्रचीटः श्रेलोद्भवः। कग्रेर भद्रमुखा। कालेयकं दार्हरिद्रा। सुनिष्यं वितुल-श्राकम्। कट्फलं श्रीपणिका। लक्ष्चो लिकुचः। मोचं कदलीफलं। ककेंधूर्वदरी। तिन्दुकः सितिसारकः। ग्रटङ्गाटकं जलजन्तिकण्टकम्। खरतीफलं निद्गिधकाफलम्। दीर्घमृतकन्तुण्डिकेरीफलम्। विन्नाम-खकादीनि प्रसिद्धानि। पालेवतपक्षपकादीन्यप्रसिद्धानि। शङ्कोऽपि,—

> "श्रामान् पालेवतानिचून्मृदीकां चयदाडिमम्। विदायाय भचुण्डां य त्राद्धकालेऽपि दापयेत्। द्राचामाधुयुनां दयात् प्रकृत् वर्करया सह॥ दयाच्छाद्धे प्रयक्षेन प्रदक्षाटकक्षेषुकान्"—दिति।

श्रादित्यपुराणेऽपि,—

"मधूकं रामठचैव कर्पूरं मरिचं गुडम्। श्राद्धकर्मणि श्रसानि मैन्थवं चपुषं तथा"—इति॥

श्रव विशेषो मार्क्क खेन दर्शितः,—
"गोधूमैरिनुभिर्मुद्धैः चीलकैश्रल कैरिए।
श्राद्धेषु दक्तैः प्रीयन्ते मास्त्रीकं पितामहाः॥
विदार्याश्र भचूडिश्र विसे: श्रटङ्गाटकैस्त्रथा।
केनुकैश्र तथा कन्दैः कर्क्क सुबद्दैरिप॥
पानेवितरातुकैश्राष्ट्राचीटः पनसैस्तर्था।

काकोछः चीरकाकोछः तथा पिण्डासकैः ग्रुभैः॥
खाणाभिय भ्रसाभिय चपुर्वेताहितिभिटैः।
सर्वपाराजन्नाकाभ्यामिन्नुदैराजजम्बुभिः॥
प्रियासामस्रकेर्मुखैः पङ्गुभिय तिसम्बकैः।
वेचाङ्करैस्तासकन्दैयक्रिकाचीरिकावचैः॥
साचैः समोचैर्मकुचैसाया वै वीजपूरकैः।
सुञ्चातकैः पद्मपर्वभैद्यभोज्यैः सुसंख्नतेः॥
रागवास्वचोक्षय विज्ञातकसमन्तिः।
दन्तिस सासं प्रीयक्ते त्राहेषु पितरो नृणाम्"—इति॥

विदारी कृष्णवर्णभृतुषाण्डफलम्। केचुकः कचूराखाष्ट्राकम्। कन्दः ग्रूरणः। जर्ञातुः खादुकर्कटी। चिभिटिक्तिककेटी। धर्षपेति दीर्घः कान्द्रमः। राजगाकं कृष्णभर्षपः। रङ्गुदः तापसत्रकः। प्रियाखोराजादनम्। चिक्रका चिद्या। चीरिका फलाध्यचम्। रागषाख्याः पानविश्रेषाः। चिज्ञातकं अवङ्गीलागन्धपत्राणि। मत्य-पुराणेऽपि,—

"श्रम्भन्तु सद्धिचीरं गोष्टतं प्रक्षंराऽन्तितम् । मासं प्रीणाति सर्वाम् वै पित्हनित्याः नेप्रवः"—इति.॥ मनुर्पि,—

"तिलेबी चियव भाषेर द्विभूलफलेन वा। दत्तेन मासं श्रीयन्ते विधिवत्यितरो मृणाम्॥ दौ मासौ मत्यमां सेन जीवासान् हारिणेन तु। त्रारक्षेणाय चतुरः बाक्षनेनेह पच वै॥ षण्यासांश्काममांसेन पार्षतेने इस वे(१)।

श्रष्टावेण स्व मांसेन रौरवेण नवेव तु॥

दम मासांस्तु स्रपान्त वराष्ट्रमिष्ट्रवामिष्टः।

श्रम्भूर्यायोस्तु मांसेन मासानेकाद्भैव तु॥

संवत्परन्तु गर्यान पर्यसा पार्यसेन वा।

वार्द्वीण मस्य मांसेन स्वित्रद्वाद्यवार्षिकी॥

कालगाकं महाग्रन्तं खन्नं लोहामिषं मधु।

श्रानन्त्यायैव कन्पन्ते सुन्यनानि च सर्व्यमः'—इति॥

वार्द्वीणिसे रक्षवर्ण सुन्यनानि च सर्व्यमः'—इति॥

वार्द्वीणिसे रक्षवर्ण सुन्यन्तानि च सर्व्यमः तया।

रक्षवर्णन्तु राजेन्द्र, कार्ग वार्द्वीणसं विदुः"—दित॥

पश्चिविश्रेषो वा,—

"कृष्णग्रीवी रक्तग्रिराः येतपची विस्क्रमः। म वै वार्थीणसः प्रोतः इत्येषा वैदिकी स्रुतिः"—इति

निगमवचनात्। कालघाकभुतरदेशे प्रियद्धम्। महाशक्को मत्य-विशेषः। खद्गः खद्गस्याः। लोहो लोहितवर्षक्शाः। सुन्यन्नानि नीवा-रादान्नानि। त्राद्धे कोद्रवादिधान्यानि वर्जयेत्। तथाप व्यासः,—

> "त्रश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रकः पुलकास्त्रयाः । चित्रपूर्वेषु ग्राक्षेषु कालानसग्रुभासया"—दति॥

<sup>(</sup>१) पार्वतादयो स्माजातिविशेषाः।

<sup>(</sup>२) जनपानकाने यस्यास्यं नासिकादयं च जले निमच्चति, सोऽयं चिषिव इत्युचते। चिभिनासिकादयमुखैः पिनतीति खुत्यत्तेः।

कोद्रवाः कोश्दूषकाः। पुलकाः पुलाकाः हान्द्रभोऽत हुः । भंस्कारकद्रयोषु हिङ्गुद्रयमश्राद्धेयम्। कालः हान्यार्जुकः। श्रमल-श्चित्रकः। शुभा शुभाखाः शाकविशेषः। एतानि शाकान्यश्राद्धे-थानि। ननु,—

"मधूदं रामठञ्चेव कर्पूरं मरिचं गुड़म्"-इति

श्रादिपुराणे हिङ्गुद्रव्यस्य श्राद्धेयत्वसुनं, तत्क्रधं तस्याश्राद्धेयत्व-सुच्यते,—इति। सत्यं, "श्रातराचे षोडिश्यनं ग्रह्णाति"—इति वर्श्चापि विधिन्नतिषेधदर्शनादिकस्योऽसु। एवमेवान्यचापि। भारदाजोऽपि। "सुद्राहकीमाषवर्जं विद्लानि दद्यात्"—इति। सुद्रः कृष्णेतरः, श्राहकी तुवरी, भाषो राजमाषः, एतैर्व्विना विद्लानि दद्यादित्यर्थः। मादग्रहणं कुलत्यादीनासुप- खचणार्थम्। श्रतप्व चतुर्विंशतिभतम्,—

"कोद्रवात्राजमाणंश्व कुल्तत्थात्वरकां लथा। निष्पादां स्तु विश्रेषेण पद्मैतांस्तु विश्रेषेत्॥ यावशालानपि तथा वर्जयन्ति विपश्चितः"—इति।

वर्काः वनसुद्गाः । श्रन्यत्प्रसिद्धम् । श्रव निष्यावनिषेधः कृष्ण् -निष्याविविषयः,

"कृष्णधान्यानि सर्व्वाणि वर्जयेत् श्राद्धकर्माणि"—इति स्मर्णात् । "निष्यावाञ्चात्र शोभनाः"—इति मार्क्कण्डेयपुराणं कृष्णेतरनिष्याविषयतया स्ववस्थापितं भवति । सरीचिरणि,—

"कुलत्याश्चणकाः श्राद्धे न देथाश्चैव कोह्वाः। कटुकानि च सर्चाणि विरसानि तथैवच"-इति॥ विष्णु पुराषेऽपि,—

"श्राद्धे न देशा पालक्का तथा निष्पावकोद्रवाः। मस्रकारवास्त्रककुस्तत्थश्रणशियवः"—इति ॥

पासङ्घा सुतुन्दः, मस्रो मङ्गस्यकः, चारो यवचारादिः। विष्णुर्गपः। "सहण्यिगुमर्षपस्यमार्जकसुमाण्डासावुवानां सुपासङ्घान्तण्डुलीयकतुस्मम दिषीचीरादि वर्जयेत्"—इति । स्रसृणो सहणः कान्दस्तात् सुजभावः। धर्षपोऽच राजमर्षपः। "तुसुमां राजमर्षपः। "तुसुमां राजमर्षपः। "तुसुमां राजमर्षपः। "तुसुमां राजमर्षपः। सर्वपाः। अर्जकः सेतार्जकः। जमना अपि,—

"ना सिकाशण च्छना कक्ष सभागमृति इभवाग्। कुभी कम्वक द्रमा कको विदारां य वर्ण येतृ ॥ वर्ज ये हुन्त्र नं स्राद्धे का श्विकं पिण्डम् सकम्। कर्ष्यं येऽपि चान्ये वै रसगन्योत्क टास्त्रण"—इति॥

नासिका दीर्घनासायगताऽस्यपस्ता। इत्राकं सिसिन्धः। सुभी त्रीपर्षिका। कम्बुकं रत्तासावु। यञ्जनो इरिद्रकावर्षः पसाण्डुविशोषः। काञ्चिकं पार्नासकम्। करञ्जञ्जिरविस्वफसम्। पुराणेऽपि,—

"वांग्रद्भरीरं सुरसं सर्जनं श्रुटकानि च। श्रवेदोकास निर्धासा सवणान्गीवराणि च॥ श्राद्धकर्मणि वर्ण्यानि यास नार्था रजस्वताः"—इति॥ वांग्रद्भरीरं वंग्राङ्करः। सर्जनः पीतसारकः। श्रवेदोका वेदे निविद्धा निर्धासाः असनप्रभवादयः। श्रोवराणि सवणानि क्रतसव-

नद्याण्डपुराणेऽपि,—

णानि । रजखनाः दिनचयादूर्द्धमनिष्टसरवयः । भरदाजोऽपि,—

"नकोद्दृतन्तु यसोयं पव्यक्षाम् तथैवच ।

खन्णाम् खुभाण्डपसं वज्रकन्दच पिप्पनी ॥

तण्डूनीयकन्नाकच माहिषच पयोदिध ।

ग्रिम्मिकानि करीराणि के।विदारमवेधकम् ॥

खुसत्यग्रणजम्मीरकरमाणि तथैवच ।

श्रावन्यद्रकपुष्यं ग्रिगुः चारं तथैवच ॥

नीर्यान्यपि धर्माणि भस्त्यभोज्यानि यानि च ।

एतानि नैव देयानि धर्मिस् श्राद्धकर्मणि॥

श्राविकं मार्गमौद्रच धर्मिकग्रपञ्च थत् ।

माहिषचामरञ्चेव पयो वज्यं विजानता"—इति॥

श्राविकमवीनां पयः । मार्गं स्गीणां पयः । श्रीद्रमुद्रीनां पयः ।

ऐकग्रफं वखवापयः । माहिषं महिषीपयः । चामरं चमरीपयः ।

"दि:सिसं परिद्राधञ्च तथैवागावलेहितम्। गर्कराकीटपाषाणैः केग्नैर्यसाप्पुपद्रुतम्॥ पिष्णाकं भिष्यतस्वित तथातिस्ववणस्य यत्। दिधि भाकं तथा भच्यसुष्णस्रोवविवर्ज्ञितम्॥ वर्ज्ञयेस तथा चान्यान् गर्वानभिमतानिप। पिद्धाः कतास्य ये भचाः प्रत्यसस्ववणीकताः॥ वाग्भावदुष्टास्य तथा दुष्टैस्रोपहतास्वया। वाग्भावदुष्टास्य तथा दुष्टैस्रोपहतास्वया। दि:स्वित्रं दि:पक्तम् (१)। परिद्राधमिवद्राधम्। त्रवावले हितं पूर्व-मेवान्येनास्वादितम्। मिथतं विलेखितं निर्जलं दिधि। सिद्धा भन्ना त्रामलकादयः, प्रत्यचलवणेन सिश्रिताः। शङ्कोऽपिः—

> "कृष्णाजाजी विडझैन सीतपाकी तथैनच। वर्जयेक्षवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च॥ अवस्तावरुदितं तथा आद्धेषु वर्जयेत्"—इति।

कृष्णाजाजी कृष्णजीरकः। विडम्बिडाकाख्यम्। सवणं कत-सवणम्। त्राद्धे कुषाण्डादिनिषिद्धद्रयोपादाने प्रत्यवायोऽस्ति। तथाच सरत्यन्तरमः—

> "कुग्राण्डं महिषीचीरं त्राटक्योरात्रमर्थपाः । चणकाराजमावाय प्रन्ति त्राह्ममंग्रयः ॥ पिण्डानुकच ग्रुण्डीं च करमर्दाय मालिकाम् । कुग्राण्डं बज्जवीजानि त्राह्रे दला प्रयात्यधः"—इति॥

करमर्दः सुघेणः। बक्तवीजानि वीजपूरादीनि। नित्यभोजने प्रतिषिद्धमपि श्राद्धेन देयम्। श्रतण्वीतं षर्द्धिणनाते,—

"वीरादि महिषीवचें त्रभच्यं यच कीर्त्तितम्"—इति ।
्नित्यभोजने वर्च्यानि प्राकानि पैठीनिधनोक्तानि । "बन्ताकनाज्ञिकापौतकुसुंभास्त्रन्तकाञ्चेति प्राकानामभच्याञ्च"—इति । पौतं
पौतिका । बन्ताकनिषेधस्तु श्वेतबन्ताकविषयः। श्रतएव देवलः,—

<sup>(</sup>१) दिःपकां च तदेव, यत् स्प्रकारणास्त्रापीत्त्रतमानिकाश्यवन्तरं श्रीत्यादिनिहत्तये पुनः पाकात्तारयुक्तम्। न लर्ज्ञपाकानन्तरं तत्शास्त्रोता-सम्भारणरूपपाकान्तरसिद्धं यञ्जनादि। स्रतीतार्थनिस्तानर्थं भात्।

"कष्टूरं स्रेतरुक्ताकं कुभाष्डस्य विवर्जयेत्"—इति । कष्टूराष्ट्रारुषारुषात्रणी, तस्याः फलं कष्टूरम् । कुभावुभवदर्भुलं रुत्तालावुषदृषं कुभाष्डम् । भविष्यत्पुराणेऽपि,—

> "लग्रुनं ग्रञ्जनस्वेत पत्ताष्टुक्कवकानि च। रुन्ताकनालिकालावु जानीयाच्चातिदूषितम्"-इति ॥

सर्गं श्वेतकन्दः पलाण्डुविशेषः, "सर्गं दीर्घपत्रस्य पिष्क्रगन्धो महीवधम्।
परण्यस्य पलाण्डुस्य स्तार्कस्य परारिका॥

ग्टझनं पवनेष्टस पलाण्डोर्दम जातयः"—इति

सुत्रेनोक्तलात् । कवकं कवाकम् । हारीतोऽपि । "न वटप्रची-जुम्बरद्धित्यनीपमातुलङ्गानि वा भचयेत्"—इति । मनुर्पि,—

"लोचितान् चचनिर्धासान् त्रखन्त्रभवांस्तया। शेलुं गव्यञ्च पीयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्"—इति॥

कोहिता वचिर्वाश जाचादयः। कोहितग्रहणात् निर्यासलेऽपि पाटलश्वेतवर्षहिङ्गुकर्पूरादेरप्रतिषेधः। ग्रेलुः क्षेत्रातकः। पीयूषोऽभिन् नवम्पयः। ब्रह्मपुराणे,—

> "हतात्फोनं हतामाण्डं पीयूषमध चाईगोः। म गुडं मरिचामन्तु तथा पर्युषितं दिधि॥ दीणं तममपेयञ्च नष्टस्वादु च फोनवत्"—इति।

हतादुद्धृत्य तत्फेनमानं न पेयम्। हतादुद्धृत्य मण्डं तद्ग्रव न पेयम्। त्रार्ट्गोः प्रमवप्रस्त्यनिष्टत्तरजस्कायागोः पीयूषं न पेयम्। गुडं मरिचोपगतं पर्युषितं द्धि च, दीर्षं स्फुटितं तक्तं दीर्घकालिखात्या नष्टखादु च फोनवच म पेयम्। याज्ञवस्क्योऽपि,—
'सिन्धन्यनिर्द्शाऽवस्तागोः पयः परिवर्जयेत्।
श्रोद्रमेकश्रफं स्त्रेणमारक्षकमचाविकम्''—इति॥
या वर्षेण सन्धीयते सा सन्धिनी, श्रनिर्दशा श्रनिर्गतदश्रराचा,
श्रवत्सा वस्तरिहता। एतासां गवां पयः परिवर्जयेत्। श्रारक्षकपयोः
निष्धश्रारक्षकमहिषीयितिरिक्षविषयः। तदाद सनुः,—

"त्रनिर्देशाया गोः चीरमोद्रमैकश्यं तथा। त्राविकं सन्धिनीचीरं विक्तायास गोः पयः॥ त्रारणानास सर्वेषां स्माणां महिषीविना"—इति।

विष्ठोऽपि। "गोमहिश्यकानामनिर्देशहानां पयो न पेयम्"— इति । गोतमोऽपि । "स्वन्दिनीयमसमस्यिनीनाञ्च"—इति । चीरं न पेयमिति शेषः । स्वन्दिनी स्वतएव स्वत्ययःस्वनी । यमस्यं-मसप्रसः । बोधायनोऽपि । "चीरमपेयं विवत्साया श्रन्यवसा-याञ्च"—इति । श्रापसम्बोऽपि,—

"इतियसैव वृत्तस्यो वैश्वः श्रुद्रोऽघवा पुनः । या पिवेल्कापिनं चीरं न ततोऽन्योऽस्यपुख्यकत्"—इति ॥ जात्या विश्वद्भमपि नेशकीटादिसंसर्गदुष्टमाचं संवर्जयेत् । तथाप देवसः

"विद्याद्धमपि चाहारं मिचकाक्रमिजन्तुभिः। केशरोमनखैर्व्वाऽपि दूषितं परिवर्जयेत्"-रति॥ श्रव मिचकाक्रमिजन्तवो स्ताः विविचताः। एतैः केश्ररोमादि-भिष्य दूषितं सित सम्भवे वर्जयेत्, श्रसमावे तु केश्रादिकसुद्धृत्य यम्प्रोद्ध हिरण्यभैं क्रमा भुष्तीत। तथाच सुममुः। "नेप्रकीट-चुतवचोपहतं श्वभिराष्ट्रातं लेहितं वा श्रद्धि पर्युषितं पुनः सिद्धं चण्डालाद्यवेक्तिं श्रभोज्यं श्रन्यच हिरण्डोदकैः स्पृष्ट्वा"—इति। चुतवचः चुतवाग्जातो ध्वनिः। श्रापद्यपि श्रादिभिरवलीढं न भुष्तीत। तथाच देवलः,—

"श्रवलीढ़ं यमार्जारध्वांचसुक्रुटमूषकैः। भोजने नोपभुद्भीत तदमेधं हि मर्चतः"—इति॥ भविष्यत्पुराणेऽपि,—

"सुरासश्चनमंस्पृष्टं पीयूषादिषमस्वितम्। संसर्गादृष्यते तद्धि शूट्रोक्षिष्टवदाचरेत्" - इति ॥ श्रवादिश्रव्येन कवाकादिद्षृष्ट्रस्थं परिग्रह्मते। सात्यमारे वर्ज्या-नारमुक्तम्,—

'नापणीयं समश्रीयात्र दि:पकं न पर्युषितस्।

हतं वा यदि वा तेसं विप्री नाद्यात् मखन्युतम्।

यमस्तरग्रुषि प्राष्ट तुन्धं गोमांमभन्नणे:॥

रस्तदत्तास्य ये स्नेश स्वण्यञ्जनानि च।

दातारत्रोपतिष्ठन्ति भोका भुञ्जीत किस्तिवस्॥

एकेन पाणिना दत्तं श्रुद्रादत्तं न भन्नयेत्"—इति।

श्रापणस्थात्रप्रतिवेधोऽत्रापूपादिस्यतिरिक्तविषय:। तदाद श्रङ्खः;,—

"श्रपूपाः सक्रवोधानास्तकं दिध हतं मधु।

एतत् पण्येषु भोक्रयं भाष्डलेचि न चेद्भवेत्"—इति॥

पर्यीषतिनिषेधोऽपि वटकादिस्यतिरिक्तविषय:। तदाद स्मः,—

"म्रपूपाश्च करभाश्च धानावटकमक्तवः। ग्राकं मांसमपकश्च स्वपं कमरमेतन ॥ यवागूः पायसञ्चेव यचान्यत्वेष्टसंयुतम् । सर्व्यं पर्युपितं भोज्यं ग्राकं चेत्परिवर्जयेत्"—इति ॥

देवसोऽपि,-

"अभोज्यं प्राज्ञराष्ट्रारं ग्रुकं पर्युवितश्च यत् । अपूपा ववगोधमविकारा वटकादयः"—रति ॥

वटका माषादिपिष्टमया प्रसिद्धाः। युनरपूपग्रहणं त्रीद्धादिपिष्टः विकारोपादानार्थम्। क्षसरं ष्टष्टतिलचूर्णमयुतमोदनम्। श्रन्यदोदना-दिकं खेरसंयुतं प्रतेन दश्रा वाऽभिधारितम्। एतसर्थं पर्युषितमग्रहकं भोज्यम्। ग्राक्तस्यक्षं वृष्टस्यतिनोक्तम्,—

"श्रायमं ग्राप्तमाखातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः"—इति॥
श्रायमीषदमं वा यदम् कालान्नरेण वा द्रव्यान्तरमंसर्गेण
वाऽत्यमं भवति तच्छुकं, न तु खभावतोऽत्यम् । यदग्रिपकं यद्राश्रान्तरितं, तत्पर्युवितम् । ग्राक्तप्रतिषेधो दध्यादिव्यतिरिक्तविषयः ।
तदाद श्राह्मः,—

"द्धि भच्चश्च ग्रुकेषु सर्वश्च द्धिसभावम् । श्वजीवपकं भच्छं स्थात् सर्पिर्युक्तमिति स्थितिः"—इति ॥ श्वनग्निकल्या स्वजीवं , तेन पकं ग्रुकं पर्युवितश्चापदि प्रचासितं

## भोक्यम्। तदाइ यमः,-

<sup>\*</sup> मांसं मस्रक,--इति सु॰।

त्वीसपनं, -- इति सी॰ ना॰।

<sup>्</sup>र तुवीसं, - इति सो॰ ना॰।

"श्रुकानि हि दिजोऽनानि न भुद्धीत कदाचन।
प्रचालितानि निर्देषाण्यापद्धर्योऽचवा भवेत्॥
मस्रसाषसंयुकं तथा पर्युषितञ्च यत्।
तन्तु प्रचालितं कला भुद्धीत द्धाभिधारितम्"—इति।
श्राञ्जयदुष्टमपि न भुद्धीत। तथाय याज्ञवक्यः,—

"कद्यंबद्धचोराणां क्रीवरक्रावतारिणाम्। वैणाभिग्रस्थार्थुव्यगणिकागणदीचिणाम्॥ विकित्सकातुरकुद्धपुंचलीमत्तविद्ध्याम्। कृरोग्रपतितवात्यदांभिकोच्छिष्टभोजिनाम्॥ श्रवीरास्त्रीखर्णकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम्। श्रस्त्रविकयिकधारतन्तुवायश्रद्धत्तिनाम्॥ नृशंगराजरजककृतम्रबधजीविनाम्। चेसधावसुराजीवसद्दोपपतिवेश्मनाम्॥ एषामस्त्रं न भोक्षयं सोमविकयिणस्त्रया"—इति।

कदर्यो बुधकः । तथाच स्रत्यन्तरम्,— "त्रात्मानं धर्मकत्यञ्च पुचदारांच पीड्येत् ।

लोभाद्यः पितरौ श्रुत्यान् स कदर्य दित स्थतः",—दिति ॥
बद्धः श्रुद्धः लितः । रङ्गावतारी नटः । वैणो वीणावादनोपजीवी ।
दीची दीचासंस्कारवान् । तस्य चाभोज्यास्वसमग्रीकोभीयपग्रुवपाघोमपर्यन्तम् । "त्रसंस्थिते अग्रीकोभीये यजमानस्य स्टड्डे नाजितस्थम"—दिति श्रुतेः । श्रातुरः पापरोगगसः । कुद्धो दृत्तरान्तरकोपः । मन्तो धनादिना गर्वितः । क्रूरो निष्कृपः । उग्रः परदुः-

खकारी। रजको वस्त्रगणकारी। चेलधावो वस्त्रप्रचालकः। एषां कद्यादिमोमविक्रथिपर्यन्तानां चैवर्णिकानामचं न भोक्रश्यिमित्यर्थः। यमोऽपि,—

"चक्रोपजीवां गान्धवंः कितवस्यस्तरस्या।
ध्वजां दारोपजीवां च श्रद्राध्यापक्रयाजको॥
कुलालश्चिक्रयां च वार्ध्यो चर्मविक्रयो '—इति।
चक्रोपजीवां प्रकटोपजीवां। गान्धव्वां गायकः। ध्वजी मद्यविक्रयी। इतरे प्रमिद्धाः। एते अभोज्याचा इत्यर्थः। आपस्तम्बोऽपि,—
"दावेवाश्रमिणौ भोज्यो ब्रह्मचारी ग्रही तथा।
सुनेरचमभोज्यं स्थात् सर्वेषां सिङ्गिनां तथा"—इति॥
सुनिश्रव्देन यतिवानप्रस्तौ ग्रहोते। सिङ्गिनः पाश्रपताद्यः।
श्रिक्षराश्रपि,—

"षणामान् यो दिजो भुङ्गे शृद्धशात्रं विगर्दितम्। म तु जावन् भवेच्छूद्रो स्तः श्वा चाभिजायते" - इति॥ यनु सुमन्तुनोक्रम्,—

"गोरसञ्जेव सक्तूत्र तेलं पिष्णावसेवच । श्रपूपान् भवयंच्हूद्राद्यचान्यत्पयसः कृतम्"—इति॥ यच विष्णुपुराणेऽभिहितम्,—

भम्पोच्य विप्रो ग्रह्मीयाच्कूद्रासं ग्रह्मागतम्"-इति । तदापदिषदम् । अतएव याज्ञवस्थः,--

"श्रदत्तात्वश्रिहीनस्य नाजमसादनापदि"—दति । श्रीग्रहीनः शहरः । मस्स्थिपि सद्दन्धे तदाह मनुः,— ''क्रवादान् प्रकृतीकार्याक्षित्र यामनिवासिनः। श्रानिर्देष्टां से कप्रकारित्र स्वेत वर्ष्ण येत् । कस्तिकं अवं इनं चकाक्षं यामकुक्तुटम्। मार्मं रज्ज्ञालस्य दात्यूचं ग्राक्रमारिके॥ प्रतुदान् जालपादां स्व को यष्टिनखिविष्किरान्। निमञ्जतस्य मार्यादान् श्रीनं वस्त्र सेवच॥ वकस्ति वस्ताकास्य काकोलं खन्नरीटकान्। मार्यादान् विद्वरादां स्व मार्यानेव च मर्च्याः"—इति॥

क्यादाः प्रकृतयो रहभादयः । यामनिवासिनः भक्तयः पारावतादयः । श्रनिर्देष्टा श्रपरिज्ञातमातिविभेषा स्गपित्तिणः । एकप्रका
श्रश्यादयः । टिहिभः निष्ठुरभ्रन्दभाषी पिचिविभेषः । कलस्विकश्चरकः ।
सवी जलकुकुरः । चक्राकश्चकवाकः । मारमः पुष्कराकः । रक्जुवालकोरक्जुवत्पुच्छकः" । दात्युषः कालकण्टकः । प्रतुदः ग्र्येनः । आलपादाः
आलाकारपादाः । कोयप्रः पिचिविभेषः । नखिविध्वराश्चकोरादयः ।
निमक्जन्तोमत्यादा निमक्त्य भत्यभचकाः पिचिविभेषाः । भौनं गुनोद्ववमामम् । वसूरं गुष्कमांमम् । काकोलो गिरिकाकः । खन्चरीरः
खन्ननः । मत्यादा श्रनिमक्जन्तो मत्यादा विविचिताः । विद्वराष्टापाम्यश्कराः । श्रव मत्यनिषेधो राजीविभेष्ठपुण्डकादियतिरिक्तविषयः । श्रवणवोक्तन्तेनेव,—

<sup>•</sup> रचनुकुकः,—इति सु•।

रं श्रुनायां भवं मांसम्,-इति मुः।

"राजीवाः सिंदतुष्डाञ्च समस्ताञ्चेव सर्व्वाः"—इति। राजीवाः पद्मवर्षाः मत्याः। सिंदतुष्डाः सिंद्रमुखाः। मस्तैः ग्रुत्याकारावयवैः पृष्ठभागगतैः सद्द वर्त्तन्ते इति समस्ताः। एते सर्वमः स्राद्धे नित्यभोजने च भक्ष्या दत्यर्थः। देवसोऽपि,—

> "उषूत्रकुररखेनग्द्रभकुकुटवायसाः। चकोरः कोकिलो रच्जुदासकस्रापमदुकौ॥ पारावतकपोतौ च न भस्थाः पचिषः स्वताः। मभस्याः पद्मजातीनां गोखरोष्ट्रासकुक्षराः॥ मिस्याप्तर्चमरभाः सर्पाजगरकास्त्रथा। मासुमूषकमार्जारमकुलगामग्द्रकराः॥ म्वाद्वमूषकमार्जारमकुलगामग्द्रकराः॥

कुररः जल्लोशः । सङ्गुर्जन्नकातः । दीपिशव्दो व्यात्रविशेषपरः ।
गोलाङ्गुलो वानरविश्वेषः । सर्क्षटग्रहणं सर्व्वेषां पश्चनखानासुपलचणार्थम् ।
श्रतप्य सनुः । "सर्व्वान्यञ्चनखांक्षया"—दित । न भचयेदिति योजना ।
श्रव पश्चनखानां भच्छलनिवेधो गोधादिपञ्चकव्यतिरिक्रविषयः ।
तथाच देवलः,—

"पञ्च पचनखा भद्धा धर्मतः परिकीर्त्तिताः।
गोधा कूर्यः प्रज्ञः श्वाविट् प्रत्यकश्चेति ते स्राताः"—इति॥
धर्मत इति हिंगामकला कथादिप्राप्ता भद्धा इत्यर्थः। न पायमपूर्वविधिः, रागप्राप्तलासञ्ज्ञचणस्थ। नापि नियमः, पचप्राप्यभावात्।
श्वतो गोधादिपञ्चनखपञ्चकथितिरका न भद्धा इति परिषञ्चीव
परिश्रियते। एवच मित विश्वेषनिषेधवलास्तकांसभचणे प्रत्यवायो-

नेतरचेत्यवगम्यते । त्रतएवोक्तं मनुना,—
"न मांसभचणे दोषो न मधे न च मैथुने ।

प्रवित्तरेषा भृतामां निवित्तस्त महाफला"—इति ॥ यत्त् तेनैवोक्तम्,—

"नाक्तना प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पदाते कचित्। न च प्राणितधः खर्म्यक्तसात्मासं विवर्जयेत्॥ समुत्पित्तस्य मांसस्य बधवन्थी च देखिनाम्। प्रसमीच्य निवर्त्तेत सर्व्यमांसस्य भन्नणात्"—इति॥ यच याज्ञवस्कीनापिः—

"वंषत्म नरके घोरे दिनानि पशुक्तोमिशः। संमितानि दुराचारो यो इन्यविधिमा पशून्"—इति॥ तिमिषद्भप्राणिहिंसापूर्व्यक्तमांसभचणविषयं, न तु क्रयादिप्राप्त-मांसभचणविषयं, प्राणिवधनिन्दापूर्व्यक्तमेव मांसनिषेधसार्णात्। यच मनुनैवोक्तम्,—

"पालम् लाशनै की थीं भी न्यात्रा नाञ्च भोजनै:।

न तत्पालमवाप्रोति यन्त्रां सपरिवर्जनात्"—इति॥

तत्र मांसवर्जनस्य महापालसाधनत्वं प्रोचितादिस्यतिरिकाविषयम्।
अत्राप्तोक्तकोनैव,—

"प्रोचितं भचयेनांसं ब्राह्मणस्य च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्य प्राणानामेव चात्यये"—दति ॥ प्रोचितमिष्टिशिष्टं मांसं, ब्राह्मणस्य काम्यया ब्राह्मणकामनया च,

<sup>\*</sup> नाषायाकामनायां च,-इति से। ना ।

यथाविधि नियुक्तः त्राद्धे निमन्तितस्य, प्राणात्यये सुन्निमित्ते याधि-निमित्ते वा, मांसं भव्ययेदित्यसं प्रमत्यतुप्रसत्या।

निमन्तितेभी ब्राह्मणेभी यहें व तदाह कात्यायनः,—
"तैसमुदर्भनं स्नानं दन्तधावनमेवच ।
क्रमरोमनस्रोभम् दद्यासीभोऽपरेऽहनि"—इति ॥

स्नानं स्नानमाधनम्। दन्तधावनं दन्तधावनमाधनं काष्टादि, दशा-दित्यर्थः । एतत्त्रेसादिदानमनिषिद्गतिथिविषयम् । निषिद्गतिथिषु तिस्तरीसप्रतिनिधिलेनामसकोदकं दशात् । तथाच मार्कखेयः,—

> "श्रकः षट्म मुहर्त्तेषु गतेषु च यताम्\* दिजान्। प्रत्येकं प्रेषयेत् प्रेथ्याम् प्रदायामलकोदकम्" — इति ॥

श्रामनकोदकदानमण्यमावास्त्राचितिकविश्यम् । "धार्योफले-रमावास्थायां न स्वायात्"—इति स्वत्यक्तरे निवेधात् । तैसादिदाने विशेषो देवलेन दक्षितः,—

तेसमुदर्त्तनं स्नानं स्नानीयञ्च प्रथानिष्टम् ।
पानेरो दुम्बरेई द्यादेश्वदेविकपूर्वकम्"—इति ॥
श्रोदुम्बरं ताम्रपाधम् । यनु प्रचेतमोकम्,—
"श्रादुभुग्यो नखग्रम्शुच्छंदनं न तु कारयेत्"—इति ।
तिनिधद्वतिथिविषयम् । श्राद्धदेशे प्रकस्थानि द्र्याणि पुराणेऽभिदितानि,—

"उपमूखं मक्रबूनान् कुशांस्त्रनोपकस्पवेत् । यवांस्त्रिकान् त्रीदीः कांस्थमापः गुर्द्धो समाहताः॥

<sup>\*</sup> गतेव्यथ च तान्,--इति मु॰।

पार्षराजततामाणि पाचाणि सास्यमिकाधु ।
पुष्पधूपसुगन्धादि चौमस्च चेचणम्"—इति ॥
तिला जिल्ला याह्यास्त्रसम्भवे ग्राम्याः। अक्तिलसचणसुकं सत्यव्रतेन,—

"जित्तिसासु तिलाः प्रोक्ता क्रण्यवर्णा वनेभवाः"—इति। तेषां प्रमस्त्रसम्बद्धाःस्य

"श्रट्यां ये समुत्पन्ना श्रक्षष्टफिलतास्त्या। ते वै श्राद्धे पित्रास्त तिलास्ते न तिलास्तिलाः""—इति॥ निमन्त्रितत्राह्मणानासुपवेशनार्थमामनं रुषी। तत्र विशेषो मतु-नोकः। "कुतपञ्चाश्रने द्यात्"—इति। कुतपो नेपालदेशप्रभवमे-षादिरोमनिर्धितकम्बलः। तदुकं स्ट्रायन्तरे,—

"मधाझः खन्नपाचञ्च तथा नेपालकम्बलः।

रूषं दर्भास्तिला गावा दौ हिच्चाष्टमः स्टतः॥

पापं कुत्वितमित्याङ्गस्य मन्तापकारणम्।

प्रश्चिते यतस्तमात् कृतपा दति विश्रुताः"—दति॥

कांस्यपार्णराजततामपाचाणि भोजनार्थमर्चार्थं चोपकस्यानि।

प्रच भोजनार्थं पलामपचपाचाण्येवोपकस्यानि न लन्यपर्णपाचाणि।

तथावाचिः—

"न म्हण्मयानि कुर्वीत भोजने दैविषययोः। पालाग्रेभ्यो विना न स्युः पर्णपात्राणि भोजने"—इति॥

<sup>•</sup> ते वै आडेषु देयाः स्युक्तिकास्ते जित्तिकाः स्राहताः, - इति सु॰।

श्रधीर्थं लत्यपर्णपाचार्णिनिविद्वानि । श्रतएव वैजावापः,—
"वादिरौडुम्बराण्रध्याचार्णि श्राद्धकर्माण् ।
श्रयसम्हण्ययानि स्तुर्पि पर्णपुटास्त्या"—इति ॥
श्रवीपकन्पनीयं पुष्पं ब्रह्माण्डपुराणे दर्शितम्,—
"श्रुक्ताः सुमनसः श्रेष्ठास्त्रथा पद्मोत्पनानि च ।
गन्धक्ष्पोपपन्नानि यानि चान्यानि क्रास्त्रशः"—इति ॥
मार्कण्डेयपुराणेऽपि\*,—

"जात्यञ्च सर्वा दातव्या मिस्तिः श्वेतयूथिकाः।
जाते।द्वरानि सर्व्याणि कुसुमानि च चम्पकम्"—इति॥
यत्यिक्तरमोक्तम्। "न जातोकुसमानि न कदलीपत्रम्"—इति।
कतुरिप,—

"त्रसराणां कुले जाता जाती पूर्वपरिग्रहे।
तस्या दर्शनमाजेण निरागाः पितरो गताः"—इति ॥
श्रव जातीकुसुमनिषेधो वैकस्पिकः। श्रव वर्ज्यानि कुसुमानि
मत्येनोकानिं,—

"पद्मविल्वार्कधुसूरपारिभद्राटक्षकाः। न देथाः पित्रकार्येषु पयश्चैवाविकं तथा"—इति॥ पारिभद्रो मन्दारः, श्राटक्षो वाषकः। ग्रङ्खाोऽपि,—

<sup>\*</sup> गास्येतत् सु॰ प्रक्तके।

<sup>†</sup> तेनैवोक्तानि,--इति सु ।

क्रिकारः,—इति सो॰ ना॰।

"उग्रम्भीन्यग्रभीन चैत्यवृचोद्भवान च्रिं।
प्रव्याणि वर्जनीयानि रक्षवर्णान यानि च्रिं—रित ॥
प्रव रक्षवर्णनिषेधो जलोद्भवयितिरक्षविषयः। श्रतण्वोक्षन्तेनैव,—
"जलोद्भवानि देथानि रक्षान्यपि विशेषतः"—इति ।
विष्णुरिप । "वर्जयेदुग्रग्भीनि\* कष्टिकजातानि रक्षानि पुष्पाणि
च, सितानि सुग्भीनि कष्टिकजातान्यपि द्धात्"—इति ।
धूपद्रव्यमपि विष्णुधर्मान्तरे दर्शितम्,—
"धूपो गुग्गुलको देयस्त्रथा चन्द्रनस्ररजः ।
श्रगक्ष सकर्पूरस्रकृष्कस्त्रक् तध्यवर्"—इति ॥
तुरुष्कः सक्षकोद्धः, तक् सवङ्गम् । मरौचिरपि,—
"चन्द्रनागरूणी चोभे तमास्रोषीरपद्मकम्"—इति ।
वर्जनीयधूपद्रव्यं विष्णुराष्ट । "जीवजञ्च सर्वं न धूपार्धम्"—इति ।
(जीवजं कस्त्र्यादि ।) "चन्द्रनकुङ्गमकर्पूरागरूपद्मकान्यनुलेपनार्थि"—इति ।

दीपार्थक्षेस्ट्रबमास मरीचि:,--

"चतादा तिस्ततीसादा नान्यद्रव्यामु दीपकम्"-इति । श्रव चान्यद्रव्यनिषेधो वसामेदोरूपद्रव्यविषयो<sup>(२)</sup> न पुनः कौसु-भादितैस्रविषयः। श्रतएव,—

<sup>\*</sup> वर्षयेदुयमभीन्यमसीनि,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) चैत्रवस्तः पून्यत्वेन खातोवसः।

<sup>(</sup>२) इन्मेर्स्सु वया वसा, - इत्यमरः।

"हतेन दीपो दातश्यस्वधवाऽन्यौषधीर्षः। वसामेदोद्भवं दीपं प्रश्यक्षेन विवर्जयेत्''—इति ॥ चौमस्रचोपकस्पनं वस्तासाभविषयं, स्रति समावे सौमं वस्त-मुपकस्पनीयम्। श्रतएव स्राधान्तरम्,—

"कौशेयं चौमकार्पामं दुकूलमहतं तथा।
श्राद्धेव्येतानि यो दद्यात्कामानाप्रोति पृष्कलाम्"—इति॥
कौशेयं क्रमिकोशोत्यतन्तुजम्। चौममतमीलक्ष्यवतन्तुसम्भवम्। दुकूलमिति स्वावस्तम्। श्रहतम्,—

"र्षद्भौतं नवं श्वेतं सद्यं यस धारितस्।

श्रहतं तदिजानीयात् धर्यकर्षसु पावनम्"—इति<sup>(१)</sup>॥

एवं दर्भादिमेचणानां द्रव्यमुपकास्य साक्षा शक्षां वासः परि-दधात् । तथाच स्रतिः,--

"स्नालाऽधिकारी भवति देवे पिश्चे च कर्माणि"—इति। "त्राद्धकः कुक्कवासाः स्थात्"—इति।

द्यागाननारं यत्नर्त्तयं तदाच यमः,-

"ततः खाला निवन्तेभाः प्रत्युत्याय सतास्रिः। पाद्यमाचमनीयस्य सम्ययकेचयात्रमम्"—इति॥

हतास्त्रिः खागतिमत्युक्षा त्रध्वक्षतोपहतिग्रुद्धार्थं पादप्रचा-स्नार्थमाचमनीयस्रोदकं क्रमेण प्रयस्त्रेदित्यर्थः। तदनन्तरं ग्रहाक्रणे मण्डसद्यं कार्यम्। तथाच मत्यः,—

<sup>(</sup>१) की भेयं क्रमीत्वाद्यारभ्य एतदन्तीय्रायो नास्ति मुदितातिरिक्क-पुक्तकेष्

"भवनस्थायतोभू भौ (१) -----

गोमयेनानु सिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डले''—इति। गोमयस्हितेन गोमूत्रेण मण्डले कार्ये इति ग्रेषः। श्रत्र विग्रेषमारु ग्रमुः,—

"जदक्षवमुदीचं साह्चिणं दचिणाप्तवम्"—इति । जदीचां वैश्वदेविकं मण्डलमुदक्षवणं, दचिणं पित्रं मण्डलं दचिणाप्रवणं कुर्यात्। तच मण्डलकरणप्रस्त्याश्राद्वपरिसमाप्तेवैश्व-देविकं कर्मा प्रदचिणं यद्वीपवीतिमा कार्यं पित्र्यमपस्यं प्राचीमा-वीतिना<sup>(१)</sup> कार्यम्। तथाच मनुः,—

"प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतिन्त्रणा। पित्रमानिधनात्कार्थं विधिवहर्भपाणिना"—इति॥ अवैव विश्रेषान्तरमाह कात्सायनः,—

"दिचिणं पातयेत् जानु देवान्यरिचरन् घटा। पातयेदितरच्चानु पितृन्यरिचरन् घटा"— इति॥

ग्रातातपोऽपि,—

"उदझुखसु देवानां पितृणां दिचणासुखः"—इति। बोधायनोऽपि,—

<sup>\*</sup> उदङ्मुखमुदीयं-इति सी॰ ग्रा॰।

<sup>(</sup>१) सर्वेष्वेवादश्यास्तकेषु स्नोकस्यास्य दितीयपादी न दश्यते।

<sup>(</sup>२) यज्ञोपवीतिप्राचीनावीतिनौ, ''उपवीतं यज्ञसूत्रं प्राद्धृते दिल्खे करे प्राचीनावीतमन्यस्मिन्'—हत्यनेनोन्वेथौ । खपसव्यं पित्रतीय, "तर्क्जन्यकुष्ठयोरनारा खपसव्यमवस्रविव तेन पित्रभी द्यात्"— इत्युक्तेः।

"प्रदिचणम् देवानां पितृणामप्रदिचणम्। देवानाम्हजवो दर्भाः पितृणां विगुणाः स्वताः"—इति॥ मण्डलकरणानन्तरकर्त्त्रथमात्र प्रभुः,— "उत्तरेऽचतमंद्रकान्पूर्व्वाचान् विन्यसेत् कुप्रान्। दचिणे दचिणागांस्य सतिलान्त्रिन्यसेद्वुधः"—इति॥ मत्त्वपुराणेऽपि,—

"त्रजतािभः सपुत्राभिसद्भार्यापस्यवत्।
विप्राणां चालयेत्पादानिभनन्द्य पुनः पुनः"—इति॥
त्रपस्यवत् पूर्वसुदौर्यमण्डलं पश्चाइचिणमण्डलमभ्यर्थित्यर्थः।
दैवपूर्वकं विप्राणां पादप्रचालनं कुर्यात्। त्रतएव ब्रह्मनिरुक्तम्,—
"पाद्यञ्चैव तयैवार्थं दैवमादौ प्रयोजयेत्।
प्राचोदेवीित सन्त्रेण पाद्यञ्चैव प्रदापयेत्"—इति॥
पाद्यादिदानं नामगोचोद्यार्णपूर्व्वकं कर्त्त्रयम्। तदुकं माद्यपुराणे,—

"नामगोनं पितृणान्तु प्रापतं द्यक्षव्ययोः"— दिति ।

पादप्रचालनानन्तरं यत् कर्त्तवां तदाद समन्तुः,—

"दर्भपाणिदिराचम्य लघुवामा जिवेन्द्रियः ।

परिश्रिते ग्रुचौ देशे गोमयेनोपलेपिते ॥

दचिणाप्रवणे सम्यगाचान्तान् प्रयतान् ग्रुचौन्।

श्रामनेषु सदर्भेषु विविक्तेषूपवेश्ययेत्"— दिति ॥

विविक्तेषु परस्परमसंस्पृष्टे व्यित्यर्थः । सनुर्पि,—

"श्रामनेषु तु क्रुप्तेषु विधिश्रत्यु प्रथक् प्रथक् ।

उपसृष्टोदकान् सम्यग्विप्रांस्तानुपवेश्ययेत्"—इति ॥
उपवेशनप्रकारो यसेन दर्शितः । "त्रासनं संस्पृशन् सक्येन पाणिना
द्विणेन ब्राह्मणसुपसंग्रह्म समाध्यसिति चोक्नोपवेश्ययेत्"—इति ।
धर्मेऽपि,—

"जान्वासभ्य ततो देवानुपवेद्य ततः पिहन्।
समस्ताभिर्याद्वतिभिरामनेषूपवेद्ययेत्"—इति ॥
स्रादिपुराणेऽपि\*,—

"विप्रौ त प्राङ्मुखौ तेभ्यो दो त पूर्वं निवेशयेत्।

शक्रोदेवीतिमन्त्रेण पाद्यं चैव प्रदापयेत् ।

उत्तराभिमुखान्विप्रांम्तीन् पित्रभ्यस्य मर्वदा"—इति॥

याज्ञवक्कोऽपि.—

"दौ दैवे प्राक् चयः पिश्चउदगेकैकमेव वा।

मातामहानामध्येवं तन्तं वा वैश्वदेविकम्"—इति ॥

मातामहानामध्येविमिति पंख्यादिङ्नियमयोरितिदेशः। वैश्वदैविकं कर्म श्राद्धदयार्थमादृच्याऽनुष्ठेयं तन्त्रेण वेत्यभिप्रेत्य तन्त्रं वा
वैश्वदैविकमित्युक्तम्। श्रतएव मरीचिः,—

"तथा मातामस्त्राद्धं वैश्वदेवसमन्वितम्। कुर्वित भक्तिसम्पञ्जलम्बं वा वैश्वदैविकम्"—इति ॥ अच इयोर्पि त्राद्धयोवैश्वदैविककर्मणः तम्त्राष्टित्तविधामादेक-

<sup>\*</sup> चादिवधुरागेऽपि, -- इति सु॰।

<sup>†</sup> नास्तीदमङ्घं मुदितातिरिक्तपुस्तकेषु।

प्रयोगविधिप्रयोज्यलं भिन्नप्रयोगविधिप्रयोज्यलञ्च प्राप्तम् । ततश्चैकाः धिकारपूर्वसाधनलं भिन्नाधिकारपूर्वसाधनलञ्चावगस्यते\*।

उपविष्टबाद्वाणनियमाः स्रात्यनारे दर्शिताः,—

"पविचपाणयः सर्वे ते च मौनवतान्विताः। उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्भं वर्जयनः परस्परम्"—इति॥

मौनिलञ्च ब्रह्मोद्यकथाव्यतिरिक्तविषयम्। अतएव यमः,-

"ब्रह्मोदास कथाः कुर्युः पितृणामेतदीसितम्"—इति। उपिविष्टेस्विप ब्राह्मणेषु यतिर्बह्मचारी वा यदागच्छति, तदा मोऽपि श्राद्धे भोजयितयः। तदाइ यमः,—

> "भिचुको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः। उपविष्टेब्बनुप्राप्तः कामन्तमपि भोजयेत्"—इति॥

कागलेयोऽपि,—

"पूजयेत् त्राद्धकासेऽपि यति च ब्रह्मचारिणम् । विप्रानुद्धरते पापात् पित्रमात्रगणानिप"—इति ॥

मनुर्पि,—

"त्राह्मणं भिचुकं वाऽपि भोजमार्घमुपस्थितम्।

ब्राह्मणेरभ्यतुष्ठातः प्रक्तितः प्रतिपूजयेत्"—इति ॥

ब्राह्मणोपवेप्रनामन्तरं कृत्यं पुराणेऽभिहितम्,—

"त्राह्मभूमो गयां धाला धाला देवं गदाधरम्।

ताभ्यास्थेव नमस्रात्य ततः त्राह्मं प्रवर्त्तयेत्"—इति॥

<sup>\*</sup> तत्त्रेकाधिकारात् पूर्वंसाधकातं भिन्नाधिकारात् पूर्वंसाधकात्याद-ग्रम्यते,—इति सी॰प्रा॰। ॰धिकारापूर्वंसाधनत्विमिति त्वस्माकं प्रतिभाति।

त्राह्ं करिखद्त्येवसुपविष्टान् ब्राह्मणान् प्रकेदित्यर्थः। स्न-एवोकं तचैव,—

"उभौ इस्तौ यमौ इत्ता जानुभ्यामक्तरे स्थितौ।

सप्रश्रयस्थोपविष्टान् सर्व्यान् पृच्छेत् दिजोक्तमान्"—इति॥

कुरुष्वेति तैः श्वनुज्ञातो देवताभ्यः पित्रभ्यश्चेति मन्त्रं चिः पठेत्।

तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे,—

"देवताभाः पित्वभ्यस्य महायोगिभ्यएवतः।
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः॥
श्राद्येऽतसाने श्राद्धस्य चिरावत्तं जपेत्वदा"—इति।
श्रान्तरं सर्व्वतस्तिसान्तिकिरेत्। तदुक्तं निगमे। "श्रपहता इति
तिस्नान्तिकिरेत्"—इति। तिस्नान्तिकीर्थं दर्भासनं दद्यात्। तदुक्तं
पुराणे,—

"कुरुष्विति स तैरुक्तो दद्याइर्भासनं ततः"—इति। दर्भासनदानस् ब्राह्मणहस्ते उदकदानपूर्वकं कार्यम्। श्रतएव याज्ञवस्काः,—

"पाणिप्रचाननं दत्ता विष्टरार्थान् कुग्रानिप"—इति ॥
विष्टरार्थानासनार्थान् कुग्रानासनेषु दत्तेत्वर्थः। तदुक्तं पुराणे,—
"त्रासने चासनं दधादासे वा दिचणेऽपि वा"—इति।
वासे वा दिचणेऽपि वेत्ययं विकन्धः पिचर्यदेवार्थमाञ्चाणासनदानविषयतया व्यवस्थितो द्रष्टव्यः। श्रतएवोक्तं तचैव,—
"पिष्टकर्षाणि वासे वे देवे कर्षाण दिचणे"—इति।
देवे कर्षाणासनदाने विशेषः काठनेऽभिष्टितः। "देवानां स्ववा-

दर्भाः"—इति। श्रामनं दत्ता पुनर्निमक्तयीत। तदाइ मंगहकारः।
"ततः पुनरपो दत्ता निमक्तयेत्। देत्रे चणः क्रियतां, ततः श्रोम्
तथिति विप्रो ब्रूयात्। प्राप्नोतु भवानिति कर्त्ता पुनर्बूयात्,
प्राप्तवानिति विप्रः पुनर्बूयात्"—इति। निमक्तपञ्च निरङ्गुष्ठं इसं
ग्रहीला कर्त्तथम्। तदुकं पुराणे,—

"निरङ्गुष्ठं ग्रहीला तु विश्वान् देवान् समाइयेत्"—इति । श्रृष्ठध्यतिरिक्तं इसं ग्रहीला निमन्य विश्वान् देवान् समाइये-दित्यर्थः। श्रावाइनेतिकर्त्तथतामाइ यमः,—

"यवद्रस्थानो देवान् विज्ञाप्यावाहनं प्रति । भावाहयेद्रमुज्ञानो विश्वेदेवास द्रत्युषा ॥ विश्वेदेवाः प्रयुप्तेति मन्तं अप्ता ननोऽचनान् । भोषधयेति<sup>(१)</sup> मन्त्रेण विकिरेन्तु प्रद् चिणम्"—दति ॥ प्रद् चिणं द चिणपादादिमस्तकान्तमचनान्विकिरेन् भारोपये-

दित्यर्थः । विश्वेदेवासु द्या वृहस्यतिना द्र्याताः,—
"कतुर्द्चो वसुः मत्यः कासः कामस्ययेवच ।
धुनिस् रोचनस्रैव \* तथा चैव पुरूरवाः ॥
श्रद्भवास् । द्योते सु विश्वेदेवाः प्रकीर्त्तिताः"—इति ॥

<sup>\*</sup> धुरी विजीचनस्रीव, — इति सुर। धुरिस जोचनस्रीव, — इतानान

<sup>ौ</sup> माहवाच,—इलव्यत्र पाठः।

<sup>(</sup>१) श्रीषधयेति,—इखप विसर्गणीये सन्धिरार्षः। श्रोधधय इति,— इति इचित् धाठः।

तेषां मध्ये पुरूरवाईवमंज्ञका विश्वेदेवा अवावाद्याः, पार्वण-श्राञ्जलात्। त्रतएव ग्रञ्जः,—

"द्ष्टिश्राद्धे क्रत्रदंशः मंकीक्यों वैश्वदैविके ।

नान्दीसुखे सत्यवस् काम्ये च धुनिरोचनौ ॥

पुष्ट्रवार्द्रवो चैव पार्वणे ससुदाचनौ ।

नैमित्तिके कासकामावेव सर्व्यव कीर्त्तयेत्"—इति ॥

दृष्टिश्राद्धं कर्माङ्गश्राद्धम् । तद्य पार्स्करेण दर्शितम्,—

"निषेककासे मोमे च सीमक्तोख्यमे तथा ।

श्रेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं दृद्धिवस्कृतम्(१)"—इति ॥

दृद्धिवदित्यनेन दृद्धिश्राद्धास कर्माङ्गश्राद्धमन्यदिति श्रायते ।

नान्दीसुखं दृद्धिश्राद्धम् । तत्ब्यक्षं दृद्धवसिष्ठ श्राष्ट्र,—

"पुत्रजसाविवाहादौ दृद्धिश्राद्धसुदाहतम्"—इति । श्रादिशब्देनासप्राश्चनपूड़ाकरणादिसंस्कारा ग्रह्मने न तु गर्भा-धानपुंसवनगीमन्तोस्रथनानि, तत्र क्रियमाणस्य कर्माङ्गशद्धतात्<sup>(१)</sup>। काम्यं फलकामनोपाधिकम्<sup>(२)</sup>। पार्वणममावास्याश्चाद्धम्<sup>(४)</sup>। नैमि-निकं सपिष्डीकरणम् । ननु,

<sup>(</sup>१) निषेककाकोगभाधानकाकः। सोमः सोमयागः। सीमन्तोव्यन-प्रस्तिने गर्भावस्थाकर्भव्यसंस्कारिवचित्री।

<sup>(</sup>२) रक्तमेव रहिन्नाडं तत्र तत्र तत्त्र विन्द्रदेवानां सामाधं क्रम्माकृत्वेन रहिन्नाडत्वेन च परिमाबितिमत्त्रवृद्यन्त्रेयम्।

<sup>(</sup>३) "कामाय तु दितं काम्यमभिग्नेतार्थसिक्करे"—इति प्रराबोध सम्बंते।

<sup>(8) &</sup>quot;समावास्थां यत् जियते तत् पार्व्यसमुदाइतम्"—इति स्मरका-मिति आवः।

"एको दिष्टनु यत् आद्धं तन्नीमित्तिकशुष्यते"—
दित नैमित्तिकण्य एको दिष्टे कृद्रतास्त्रथं विपिष्डीकरणे प्रयुव्यते दित। यत्यं, तथापि 'तद्यदैवं कर्त्त्र्यम्'—दत्येको दिष्ट्यः
देवषीनतेन कामकासमंज्ञकानां विश्वेषां देवानामन्यानुपपर्नेः
एको दिष्टयुक्तं विपिष्डीकरणं नैमित्तिकण्यनेन सच्ययोच्यते। विश्वा
देवानावाद्यार्च्य पाचायाद्यादि सुर्यात्। तथाच याज्ञवस्क्यः,—

"यवैरन्वपकीर्याच भाजने सपविचने ।

प्रस्रो देखा पयः सिधा यवोऽसीति यवांसाथा"—इति ॥ मत्त्वपुराणेऽपि,—

"विश्वान् देवान् यवैः पुत्रीरश्वाधनपूर्व्यकम् । पूरयेत्पाचयुग्यन्तु स्थाय दर्भपवित्रके"—इति ॥ प्रचेता अपि,—

"एनैकस तु विषय प्रष्यं पाचे विनिचिपेत्। यवोऽसीति यवान् कीर्नां<sup>(१)</sup> गन्धपुष्येः सुपूजितम्"-इति॥ वर्ष्यपाचाणि सौवर्णराजतादीनि। तदाच कात्यायमः। "सौवर्ण-राजतौदुम्बरसद्भमणिमयानां पाचाणामन्यतमेषु, यानि वा विद्यन्ते, पचपुटकेषु वा"—इति । यानि वा तैजसानि कांस्थादीनि, तेषु वेत्यर्षः । राजतं पाचं पित्र्ये विनियुच्यते, न देवे । तदाच राजतं पाचमधिकाय,—

<sup>(</sup>१) कीला विकिष्य। "च विक्षेपे"—इति सारवात्।

"शिवनेत्रोद्भवं (१) यसादतस्तत् पित्वसभम् ।

श्रमङ्गसं तत् यत्नेन देवकार्येषु वर्जितम्"—इति ॥

श्रम्भण्यं त्रियात्रं भेदेन कार्यम् । तदुकं चतुर्विग्रतिमते,—

"दे दे ग्रसाके देवानां पात्रे कत्वा पयः चिपेत्" ।

पवित्रकरणेतिकर्त्त्र्यतामास् याज्ञवस्क्यः,—

"पवित्रे स्य इति मन्त्रेण दे पवित्रे स कार्येत् ।

श्रन्तर्दर्भे कुग्रस्किन्ते कौग्रे प्रादेशसमिते"—इति ॥

श्रम्तद्भे कुग्रम्तरे कत्वा किन्ने । श्रतप्व यज्ञपार्श्वः,—

"श्रोवधीमन्तरे कत्वा श्रङ्गुष्ठाङ्गुलिपर्व्यणोः ।

किन्द्यात् प्रादेशमात्रन्तु पवित्रं विष्णुरव्रवीत् ॥

न नखेन न काष्ठेन न स्रोस्थात्"—इति ।

श्रनन्तरं, स्नाद्यार्था इति मन्त्रेण देवतार्थं बाह्मणसमीपेऽर्ध्यपात्रं स्नाप्येत् । तथान्य गार्ग्यः,—

"खाइति वैव देवानां होमकर्मणुदाहरेत्"—इति । देवानां होमकर्मणुर्णदाने कर्मणुपस्तिते पात्रं स्थापितां स्वाहार्ष्या इति मन्त्रमुद्धारयेदिति प्रकरणादेव गम्यते । त्रर्थपात्रं स्थापियता विप्रहर्नेऽधं दद्यात् । तदाह याज्ञवस्क्यः,— •

"या दिव्या इति मन्त्रेण इस्तेष्वर्धं विनिचिपेत्।" श्रर्धदाने विशेषमाइ गार्ग्यः,—

"दन्ता इस्ते पविचन्तु संपूज्यार्थं विनिचिपेत्"—इति ।

<sup>(</sup>१) "सोऽरोदीत्, यदरे।दीत् तत् वतस्य वतन् तस्य यदन् वाशीर्यत तत्रजतसभवत्"—इति जाश्चाववान्त्रसम्बानुसन्धेयस्।

इसे विति वञ्चवषममुपक्रमगतेकवचनानुरोधादविविचतम्। तदमनारमुदकपूर्वकं गन्धादि देधम्। तथा च याज्ञवस्कः,—

"दस्तोदनं गन्धमाखं धूपदानं प्रदीपकम्"—इति । गन्धादिदानमाच्छादमस्याष्युपलचणं, तदन्तर्गतलात् । एवमामन-प्रस्रत्याच्छादनपर्यन्तं वैश्वदेविकार्षनं काण्डानुसमयेन<sup>(६)</sup> कला श्राम-नाद्याच्छादनपर्यन्तं पित्रर्षनं प्राचीनावीत्यप्रदिषणं सुर्यात् । तदाद याज्ञवक्त्यः,—

"अपस्यानातः क्रला पिष्टृणामप्रद्चिणम्"—इति ।

मतु दैवे पित्ये च शायनाद्याच्छादनपर्यन्तानां पदार्थानामपि

पदार्थानुसमयेनैवानुष्ठानं न्याय्यं न तु काण्डानुसमयेन । पदार्थानु—

समये चि तेषां प्रधानप्रत्याचित्तर्भवित अवैष्ययं च, अन्यथां केषाञ्चित्

प्रधानप्रत्यायितः केषाञ्चिन्नेति वैष्य्यमापद्येत । सत्यम्, आसनादि
पदार्थेषु वचनवन्नात्काण्डानुसमयप्य स्वीक्रियते । वाचनिकत्वञ्च,

'अपस्यं ततः क्रला'—इति वैश्वदेविकासनादिपदार्थकाण्डादुर्द्वः

पिचर्चनविधानात् । आसनादिदानप्रकारभाच्च सप्य,—

"दिगुणांस्त सुप्रान् दला सुप्रान्तस्त्रेत्यृचा सह । श्वावाद्ध तहनुद्वातो अपेदायान्तु न स्ततः ॥ यवार्थास्त तिसीः कार्याः सुर्यादर्थादि पूर्ववत् । दलाऽधैं संस्रवांस्त्रेषां पाचे स्नता विधानतः ॥

<sup>(</sup>१) देवे एकेकं काखं क्रांका पिन्ये तत् कर्त्तयमिति काखानुसमयः। देव रकेकं पदार्थं क्रांका पिन्ये स पदार्थः कर्त्तव्यं इति पदार्थानुसमयः। पदार्थसमूद्धः काख्मम्। तथाच देवे खासनप्रस्थान्काद्वान्तक्रात्व-धर्माक्षमापनानन्तरं पिन्ये तत्वस्थोपदेश्रादन काखानुसमयः।

पित्यः स्थानमधीति न्युकं पात्रं करोत्यधः"-इति ॥ दिगुणान् दिगुणभुग्नान् धितनान् कुण्ञानाधनार्थं दरात्। तदुकं काठके। "पितृणां-दिगुणांकिनैः" इति ।

श्रामनदानात्पूर्वं पश्चाद्योदकं दद्यात्। तथा श्राश्चलायनः।
"अपः प्रदाय दर्भान् दिगुणभुग्नानामनं प्रदाय"। अपः प्रदायिति
श्राद्धे चणः क्रियतामिति पूर्व्वत् जलं दन्ता। पितृनावाहियिथे दिति
ब्राह्मणान् स्पृद्धा श्रावाहयेति तैरनुज्ञातः उश्रन्तस्वेति मन्त्रेणावाह्य
नमो वः पितर दति तिलान् मस्तकादिदिचिणपादान्तमवकीर्यायान्तु नः पितर दति मन्त्रेणोपतिष्ठते। तथाच प्रचेताः.—

"प्रिर:प्रसृति पादान्तं नमो व इति पेहके"-इति । उपखानानम्तरक्रत्यसुन्नं पुराखे,-

"जपेदायान्तु नः इति मन्तं मन्यगभेषतः। रचार्थं पित्रमचस्य चिःकतः सर्वतो दिशम् तिनांसु प्रचिपेसम्बसुचार्यापहता इति"॥

त्रधांचाक्कादनानां पूर्व्वत् कुर्यात्। त्रनाधापात्रासनादौ
विश्रेषोविष्णुना दर्शितः। "द्विणाग्रेषु द्विणापवर्गेषु समसेषु
विष्वपत्रासिश्चेक्क्नोदेवीरिति"। त्रयमर्थः। द्विणाग्रेषु दर्भेषु
द्विणापवर्गतयाऽऽधादितेषु पवित्रान्तर्हितेषु समसेषु विष्वर्धापात्रेषु
ग्रनोदेवीरिमष्टयद्दति मन्त्रेण प्रतिपात्रमप श्रामिञ्चेदिति।
ग्रीनकोऽपि। "पात्रेषु दर्भान्तर्हितेष्वपः प्रदाय ग्रमोदेवीरिमष्टयदत्यनुमन्त्रितासु तिलानावपति, तिलोऽमि सोमदेवत्यो गोसवो
देवनिर्धातः। प्रवसिद्धः प्रवस्थया पित्वनिमाँसोकाभ्यीणयादि नः

स्वधानम इति"। श्रन च पित्रादीनां चयाणामेकेकस्थानेकमाद्य-णनिमन्त्रणे पर्वेषामेकमाद्यणिनमन्त्रणेऽपि चीखेवार्धपाचाणि न तु ब्राह्यणमञ्ज्ञया। श्रतएव वैजवापः,—

"सीर्ला पितृणां नीखेन कुर्यात्यानाणि धर्मानित्। एकस्मिना बद्धपु ना ब्राह्मणेषु यथानिधि"॥ सीर्ला तिसानर्धीद्वेषु चिश्चेत्यर्थः। त्रर्थपनित्रद्वायुग्मसङ्ख्या कर्त्त्वम् । तदुकं चतुर्विंग्रतिमते,—

"तिसस्तिसः ग्रलाकाः स्यः पित्रपाचेषु पार्वणे"--इति । तिसप्रचेपानन्तरं गश्चपुष्पाणि प्रचिषेत् । तदुक्तं ब्रह्मपुराणे,-"त्रर्धाः पुष्पेस गन्धेस ताः प्रपूच्यास गास्तवन्"-इति । या त्रर्धार्द्धाता त्रापसा गन्धादिभिः पूज्या दत्यर्थः। त्रनन्तर-कर्त्तव्यमाच ग्रीनकः,-"ताः प्रतिग्राच्यिव्यन् खधार्था दति"। ता-त्रपो ब्राह्मणेः प्रतिग्राइचियन् खधार्था इति मन्तेण खापयेदित्यर्थः। ततः पविचान्तर्हितेषुदकपूर्वकं या दिया इति मन्त्रेणार्घीदकं दद्यात् । तथाच पैठीनिषः। "ततो ब्राह्मण्डस्तेषुट्कपूर्व्वं दर्भाग्यदा-योदकपूर्वकमधीदकं ददाति या दिया इत्युक्षाऽसावेतसे ऋर्षी-द्कमित्यप उपसुधीवमेवेतरयोः"—द्ति । श्वन विशेषमा इधर्मः। "या दिया आप इति पानं पाणिभ्यासुद्धृत्य नाम गोनश्च ग्रहीला मपविचह्रसेऽर्थं दद्यात्"—इति । यन्तु पैठीनस्विचने हसेव्यिति बक्ज-वचनम्, तत् त्रींस्त्रीनेकैकचेति विहितन्नाद्मणसङ्घापचे। ब्राह्मण-इस्तेष्ट्कपूर्वं दर्भाग्यदायेति पित्रर्थबाह्मणार्चनएव बडवचनप्रयो-गात्। श्रन्यथा, एवमितरयोरिति पितामसप्रिपतामसार्थनास्त्रणा-

र्चनस्य प्रथम्बिधानं न स्थात्। (१) एवमध्यं दता तेषामची दतानां मंस्रवान् विप्रहस्तेभ्यः पाचेषु गिलतान् पिल्याचे संग्रह्म तत्याचं न्युक्जमधी सुखं "पिल्रभ्यः स्थानमिष"—इत्यधः सुर्यात् भूमौ निद्दः धात् दत्यर्थः । न्युक्जकरणानन्तरकर्त्त्रथमा इ वैजावापः,—

"तस्रोपरि कुणान्दला प्रदशाहै वपूर्वकम् । गन्धपुष्पाणि धूपस दीपवस्त्रोपवीतकम्" – इति ॥ दैवपूर्वकिमित्ययं पदार्थानुसमयो याज्ञवस्क्योक्तकाण्डानुसमयेन पद विकल्पते इत्यविरोधः । एवं गन्धपुष्पादिभिर्वाद्वाणानभ्यर्थाग्री करणाख्यं कर्ष कुर्यात् । तदाद कात्यायनः,—

"गन्धान्त्राह्मणसात्मला पुष्पाच्यृतभवानि च।
धूपं चैवानुपूर्वीण श्रमौ कुर्यादतः परम्"—इति ॥
श्रमौ करणप्रकारमाच याज्ञवस्यः,—

"त्रग्नौ करियवादाय प्रक्तायमं इतमुतम् । कुरुष्वेद्यभ्यनुज्ञातो ज्ञलाऽग्नौ पित्यज्ञवत् ॥ ज्ञतग्रेषं प्रद्धान्तु भाजनेषु समाहितः । यथासाभोपपनेषु रौष्येषु तु विग्रेषतः"—इति ॥

श्रमौ करियन् एतमुतमन्त्रमादाय "श्रमौ करियो"—इति आह्य-णान् प्रच्छेत्। एतमञ्जेन प्राकादेनिरामः। ततः कुरुखेति तैरनु-ज्ञातः, "शानिध्यमुपसमाधाय\* सेचणेनावदाय सोमाय पित्रमते खधा-

<sup>\*</sup> सन्निधावपसमाधाव,--इति मु॰।

<sup>(</sup>१) दत्त्वार्र्ध्यं संख्वांक्तेषां (७२८) इति याज्ञवस्थवचमं याच्छे एव-मध्यं दत्त्वेत्यादिना ।

नमो आये कव्यवारनाय खधानमः"—इति पिण्डपित्यश्चविधानेनाग्नौ जुड्डयात् । ततोमेचणं इता इतग्रेषं यथासाभोपपक्षेषु पिचादि-भाजनेषु दद्यात् न वैश्वदेवभाजनेषु । तदुकं पुराणे,—

"श्रमीकरण्णेवन् न दद्यादैश्वदैविके"—इति।

त्रग्नौकरण्य प्राचीनावीत्युपवीती वा कुर्यात्। तत्रक्रतिस्तर्यः पिण्डिपित्यञ्चस्य दैविकलपेत्रकलाभ्यासुभयविधलेन विकस्पिती-भयधर्मकलात्, तिद्वक्रतिस्ताग्नीकरणहोमेऽपि प्राचीनावीतिलोप-वीतिलयोर्विकल्पोऽवगम्यते। त्रच च ययात्राखं व्यवस्या द्रष्ट्या। त्रग्नीकरण्य सार्त्तलेन विवाहाग्नी कर्त्तव्यम्। यदा तु धर्वाधाने-नीपासनाग्निनीस्ति, तदा दचिणाग्नी जुड्डयात्, तदमिधाने सौकि-काग्नी। तथा च वायुपुराण्म,—

"त्राइत्य द्विणाग्निन्तु होमाधं वे प्रयक्षतः। त्रान्यधं खौकिकं वाऽपि जुड्डयात्कर्मसिद्धये"—इति । त्रान्यधंमौपासनाग्निकार्य्यसिद्धार्थम् । द्विणाम्यसिवधाने पाणौ होमः कर्त्तयः । तथा च सात्यन्तरम्,—

"इस्रेऽग्रीकरणं कुर्यादग्री वा माग्निको दिजः"-इति।

सामिकः सर्वाधानेनाहितामिर्द्विणान्यसिक्षाने इसे सौकि-केऽमी वाऽमीकरणं कुर्यादित्यर्थः । यदा तर्धाधानेनाहितामि-रणमिनान् तदौपासनामावमाकरणं कुर्यात्, तदभावे दिजपाणा-वपु वा । तथाच मार्कण्डेयः, । "त्रनाहितामिस्तौपासनाम्यभावे

पित्रादिभोजनपात्रेषु.—इति सु॰।

<sup>†</sup> यदा लर्डीधानेनाचिताबिरनाचिताबिर्नादिनादुन्तान्,-इति मु॰।

दिजेऽपु वा" - इति । अमाहिताग्रिशक्ते नार्धाधानेमाहिताग्रिर्ध-द्यते । अस्वग्रीकरणं जलसमीपे आञ्चकरणे वेदिनव्यम् ।

तदाइ कात्याचनः,—

"विष्णुधर्मात्तरे वाऽषु मार्कण्डेयनयः स्रतः । स यहाऽपां समीपे साष्ट्राद्धं श्रेयो विधिसहा"-इति । वसु मनुनोक्तम्,-

"त्रम्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवीपपाद्येत्"—इति ।
तद्वस्त्राचारिविषयम्। तदाः जात्वक्षः;—
"त्रम्यभावे तु विप्रस्य पाणौ द्यान्तु द्विणे।
त्रम्यभावः स्रतस्तावद्यावद्वार्थां न विन्दति"—इति।
विद्यमानेऽप्यमौ काम्यादिषु चतुर्षु त्राद्धेषु नाह्यणपाणावेव
होमः। तदाद्वर्यद्वाकाराः;—

"त्रव्यष्टकां च पूर्वेद्युर्मासिमासि च पार्वणम् । काम्यमभ्युद्येऽष्टम्यासेकाह्यम्याष्ट्रमम् ॥ चतुर्व्वाद्येषु साग्रीनामग्री होमो विधीयते । पित्रवाद्यणहस्ते सादुत्तरेषु चतुर्व्वपि"—इति ।

"हेमना शित्र यो सतुर्णा मपर पद्माणा महस्यो हिष्ठाः" – इति वि-हितान्य हका श्राद्धाना । त्रचा हका श्राद्धाना सुत्तर दिने नवस्यां किय-माणं श्राद्ध मन्य हक्यम् । पूर्विषुः सप्तस्यां कियमाणं श्राद्धं 'पूर्विषुः' — इति परेन जन्नणयो सम् । प्रतिमानं कियमाण मापर पन्तिकं श्राद्धं 'मासिमासि' — इत्यने नो सम् । पार्विणं सर्वे श्राद्ध प्रकृती स्तममावस्था — श्राद्धम् । कास्यं पुत्रा दिषसका मनया कियमाणं श्राद्धम् । श्रास्थु- दियकश्राद्धमभ्युदय इति पदेनोक्तम् । श्रष्टकाख्यश्राद्धमष्टम्यामिति पदेनोक्तम् । एकोद्दिष्टपदेन मिपिष्डीकरणं लचणयोक्तं, मिपिष्डीकरणे एकोद्दिष्टसापि सद्भावात् । एषां मध्ये श्राचेषु चतुर्षु साम्रिकानामग्रावेवाग्रीकरणहोमः, उत्तरेषु साग्नीनां पित्रवाह्मणहस्तएवेति\* ।
पाणौ होसे सु विभेषः कात्यायनेन दर्शितः,—

"पित्रे यः पित्रमुर्द्धन्यस्तस्य पाणावनश्चितः।

श्वला मन्त्रवदन्येषां ह्यणीं पाचेषु निचिपेत्" - इति ।

यनु यमेनोक्तम्, -

"दैविष्ठमरेऽनिधः क्रलाऽग्रीकरणं दिजः"—इति।
तच विकच्येन व्यवस्था द्रष्ट्या। दैविकनाद्याणपाणा सोमपचेऽपि पित्रवाह्मणपाचेम्बेव भेषं निचिपेत्। श्रतण्व वायुपुराणम्,—

"इता दैवकरेऽनियः भेषं पिश्चे निवेदयेत्।
न हि स्रताः भेषभाजो विश्वेदेवाः पुराणगैः"—इति।
पाणा होने यत्कर्त्त्वं तदाह भौनकः। "अनियश्चेदाद्यं रहीता
भवत्स्वेवाग्नौकरणम्—इति पूर्ववत्त्रथाऽस्त्विति"। श्रयमर्थः। श्राद्यं
हतश्चतत्रत्रं रहीता "भवत्स्वेवाग्नौकरणहोमं करिये"—इति पूर्ववत्
पृद्वा तथाऽस्त्विति तैरनुज्ञातोजुङ्ग्यात्,—इति। यमोऽपि,—

"श्रमोकरणवत्तव होमोदैवकरे भवेत्। पर्यासदर्भानासीर्य्य यतो हाश्रिसमो हि सः"-इति। पर्यासदर्भाः परिसारणयोग्यदर्भाः। दैवकरग्रहणेन पित्रवाह्यण-

<sup>\*</sup> इमनाधिष्यरेथोरिखारभा स्तदन्तोग्रामो नास्ति ना॰ एकाने।

करोऽष्युपनच्यते । उभयचापि विकल्पेनाग्नौकरणस्य विधानात् । पाणितले ज्ञतस्यानस्य विनियोगमाद ग्रह्मपरिग्निष्टकारः,—

> "यच पाणितले दत्तं यचान्यदुपक ल्पितम्। एकी भावेन भोक्तव्यं प्रथमावो न विद्यते॥ श्रात्रं पाणितले दत्तं पूर्वमञ्जन्यबुद्धयः। पितरसेन हप्यन्ति प्रेषानं न सभिन्त ते"—इति।

यदा दैवविप्रकरे होमखदा । पहमातामहश्राद्धदयार्थं महादेवा-नुष्ठेयः । वै यदेवभेदेऽपि तचाधिकरणकारकस्य संप्रतिपन्नलात् । यदा पित्रव्यवाद्याःकरे होमखदा मातामहबाह्मणकरेऽपि पृथगनुष्ठेयः, वैय-देविकतन्त्रलेऽपि तचाधिकरणकारकस्थासंप्रतिपन्नलात् (१) ।

तथा च कात्यायन:.-

<sup>(</sup>१) दैवन ह्या चल्ले हो मविधान पच्चे दैवन्ना ह्या यह स्वरंगि स्याधार इति सर्व तस्याधिकर या कारकत्या स्वरंगित सर्व तस्याधिकर या कारकत्या स्वरंगित् । वैश्वदेवभेदेऽिय स्वस्मिन् वैश्वदेवन्ना ह्या यह के स्वरंगिकर या हो में क्रतेऽिय प्राक्षों सर्वाधारे सं क्रतो मवतीति नास्य प्रनराष्ट्रिः। पित्र नाह्य यह के हो मपच्चे हि पित्र नाह्य यह क्रते । पित्र नाह्य यह के हो मपच्चे हि पित्र नाह्य या वर्णते कि क्वाच्य यह से हो मिविधिक्त पित्र प्रच्य वर्णते कि क्वाच्य या प्रवर्णते । तस्य च भाता महाना मप्येवं ने मिविधक्त पित्र प्रचार वर्ण प्रवर्णते । तस्य च भाता महाना मप्येवं ने मिविधक्त पित्र प्रचार वर्ण पित्र नाह्य या प्रवर्णते । तस्य च भाता मह नाह्य यह क्रते । वस्य च भाता मह नाह्य या स्वरंगित स्वर

"मातामइस्य भेदेऽपि कुर्यात्तम्त्रे प माग्निकः"—इति । वैश्वदेविकस्य भेदे तन्त्रे च मातामइस्य मातामदार्थन्नाद्यण-स्थापि पाणौ दोमं साग्निकः कुर्यादित्यर्थः । पाचाणि दिः प्रचा-स्वयेत् । तथा च ब्रह्माण्डपुराणम्,—

> "प्रचास्य इसपाचादि पञ्चादङ्गिर्दिधाभवत्। प्रचासनं जलं दर्भेसिसमित्रं चिपेच्छुचौ"—इति।

इस्तेन निर्मष्टं पात्रादीति मध्यमपदकोपी समापः । श्रादि-ग्रन्देन धतादिधारणार्थं युद्धते । एवं प्रधाक्तिषु प्राचेषु क्रतग्रेषं प्राचीमावीती पिल्पाचेषु निधाय सम्पादितान् पदार्थान् परिवेषयेत् । तथा भ ग्रीनकः,—

"झलाझौ परिधिष्टन्तु पित्वपाचेव्यनन्तरम् ।
निवेदीवापसच्चेन परिवेषणमाचरेत्"—इति ।
भ्रापसच्चेनेति इतग्रेषनिवेदनेनान्वेति न परिवेषणेन । श्रतएव कार्ष्णाजिनिः,—

"श्रपष्ठचेन कर्त्त्रचं पिद्यं क्रत्यं विशेषतः।
श्रम्भदानादृते धर्वमेवं मातामहेष्वपि"-दित ।
पित्वेषणप्रकारो मनुना दिर्णितः,—
"पाणिभ्यासुपसंग्रह्य ख्यममस्य बर्द्धितम् ।
विप्रान्तिके पितृन् ध्यायन् श्रनकेरूपनिचिपेन्"—दित ।
श्रमस्य वर्द्धितमन्नेन पूर्णं परिवेषणपानं विप्रान्तिके भोजनार्थ-

कुर्यात्तत्रेव,—इति ग॰ ग्रा॰ ।

पाचे । खयमिति वचनात् खयं परिवेषणं मुख्यम् । त्रतएव वायु -पुराणम्,—

"प्राचित्रामन्ता प्रोक्ता ख्यं तु परिवेषणात्" — इति । यनु तनेवोक्रम्, —

"परिवेषणं प्रमसं हि भार्यया पित्तत्त्रये। पित्तदेवमनुष्याणां स्तीषद्यायोयतः स्रतः"—दति।

तिद्तरापेचया वेदितव्यम्। भार्य्ययाऽपि मवर्णयेव परिवेषणं कार्यम्। तथा च नारायणः,—

> "यद्र्यं यत्पवित्रञ्च यत्प्रयं यसुखावसम् । दिजातिभ्यः सवर्णाया इस्तेनैव तु दीयते"—इति ।

हसीन हस्तदयेनेत्यर्थः । ४सीनापि न माचाद् देथं, ऋषि तु द्धादिदारा । ऋतएव बद्धणातातपः,—

"उभाश्वामपि इस्राभ्वामाइत्य परिवेषयेत्"—इति । मास्येनोकम्\*,—

"इस्तदत्तासु ये स्नेश सवणयस्त्रनाद्यः। दातारस्रोपतिष्ठन्ति भोका भुस्तीत किल्विषम्"—इति। विष्णुपुराणेऽपि,—

"नापवित्रेण इस्तेन नैकेन न विना कुग्रम्। मायसेनैव पात्रेण श्राह्मेषु परिवेषयेत्"—इति। भायसेन भयोमयपात्रेण नैव परिवेषयेत्। परिवेषणे कानि

<sup>\*</sup> इसन,-इसादिः स्तदन्तीग्रमी नास्ति ना॰ प्रसके।

पात्राणि प्रश्वसानीत्यपेचिते विष्णुः। "घतादिदाने तेजसानि पात्राणि वा प्रस्मापाचाणि वा प्रश्वसानि। त्रत्र च पित्रगाया भवति,— सौवर्णराजताभ्याञ्च खन्नेनौदुम्नरेण च। दत्तमचयतां यान्ति परमुपाचेण वाऽष्यय"—दति। खन्नेन खन्नम्बर्गश्चकृत्वतदर्थादिना। परमुपाचेण काकौदुम्नरि-काख्यद्वदार्कतद्थादिनाः। त्रस्थान्यपि प्रिविषणीयान्याद्व मनुः,—

"भक्त्यं भोज्यस विविधं मूलानि च फलानि च। चणानि चैव मांमानि पानानि सुरभीणि च॥ जपनीयं तु तत्प्रवं ग्रनकै: सुप्तमाहितः। परिवेषयेनु प्रयतः गुणान् सर्वान् प्रचोदयन्"—इति। भौनकोऽपि,—

"शानं सर्वमुपानीय निवेद र पृथक् पृथक्।

विधिना दैवपूर्वे तु परिवेषणमारभेत्"—इति ।

सम्पादितं सर्वपाचेषु प्रचिष्य पात्राभिमन्त्रणं कुर्यात् । तदाष्ठ
प्रचेताः । "सर्वे प्रकृतं दला पात्रमालभ्य जपेत्"—इति । त्रव विशेषमार याज्ञवलकाः,—

"द्लाइनं पृधिवीपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम् । क्रांबदं विष्णुरित्यने दिजांगुष्टं निवेधयेत्"—इति । श्रमनारकर्त्त्रयमाद्यात्रिः,—

"हस्तेन मुक्तमनाद्यमिद्मन्नमितीरयेत्। स्वाहित च ततः कुर्यात् खमत्तादि निवर्त्तयेत्॥

<sup>\*</sup> खड़ेन,-इबादि स्तदनां नाति ना॰ शा॰ स॰ प्रक्तनेषु ।

गांत्रसंबन्धनामानि इदमसं ततः स्वधा । पितृन् कमाद्दीर्येति स्वसत्तां विनिवर्त्तयेत्"—इति ।

त्रवमर्थः। विश्वेभ्यो देवेभ्य इति देवतो हे येन प्रब्दो सार्षानम्मरमिटमस्मित्र्युचारयेत्, ततः खाद्देति मन्त्रसुचारयेत्, ततौ न ममिति
खलपरित्यागं क्र्यात्। ततः पिचादिक्रमात् संबन्धगोषनामोचारणपूर्वकं देवतो हे य कले दमस्मिति प्रदेयं द्रयं निर्दिष्य, खधित कथदानप्रका यकं मन्त्रसुचार्यं, न ममिति खलपरित्यागं सुर्यात्। सनन्तरका यमाद्द सघुयमः,—

"त्रविद्योगं क्रियादीनं मन्तदीनश्च यद्भवेत् ।

सर्व्यमच्चिद्रमित्युक्का तती यक्षेन भोजयेत्"—इति ।

त्रिच्चिद्रं जायतामित्युक्का । श्वनन्तरकर्त्त्रथमाद प्रचेताः,—

"त्रपोग्रानं प्रदायाय साविद्यों चिर्जपेद्य ।

सधुवाता इति त्रचं (१) मिध्यत्येतिच्चिकं तथा"—इति ।

सधु दत्येतत् चिरावर्त्तनीयमिति चतुर्थपादस्वार्थः । सावित्रीं

सथाद्यतिकां जपेत् । तथा च याज्ञवन्त्यः,—

"सथाष्ट्रतिकां गायचीं मधुवाता इति त्रचम्। जप्ता थथासुखं वाष्यं भुज्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः"—इति। यथासुखमित्यच जुबध्धमित्यध्याद्वारः। त्रतणव व्यासः,—

<sup>\*</sup> सम्बन्धनामगोचे। चारणपृर्व्वतं,-- इति सुरः।

<sup>(</sup>१) डचं,--इतार्थोऽयं प्रयोगः। "ऋषि चेरत्तरपदादिकीष्य इन्द-सि"--इति पालिनिकारकात्।

"ज्वध्वमिति ते चोन्नाः सम्यग्विधतभाजनाः। क्रतमीनाः समश्रीयुरपोशानाद्नन्तरम्"-र्ति । ब्राह्मोका बिलं न दद्यात्। बतएवाचिः,-"दत्ते वाऽयथवाऽद्ते भूमौ यो निचिपेदिखिम्। तद्वं निष्मसं याति निराग्रेः पित्निर्गतम्"--इति ॥ भोजनोपक्रमानन्तरकर्त्तव्यमाच् कात्यायनः। "त्रश्रत् जपेद्वाच-तिपूर्वां गायनीं यप्रणवां सक्तिर्वा रचोन्नीः पित्रमन्त्रान् पुरुष-स्क्रमप्रतिर्थमन्यानि च पविचाणि (१)"--द्रति । मनुर्पि,--"साधायं त्रावयेति। धर्मां प्रास्ताणि चैव हि। भाखानानीतिश्वासंस् पुराणानि खिलानि च<sup>(१)</sup>"—इति । श्रव सुक्रजपो यद्योपवीतिना कर्त्तवः । त्रतएव यसद्ग्निः,-"श्वपस्रवेग कर्त्तवं सर्वं श्राद्धं यथाविधि। सूक्तांचजपं मुक्ता विप्राणाञ्च विमर्ज्जनम्"-रित ॥ दाह्मीकृनियमाना च तृह्यातापतः,-"श्रपेजितं योग दद्यात् श्राद्वार्थमुपकस्थितम् 📗 क्रपणी मन्द्वद्भिष्तु न स श्राद्धपलं सभेत्।

<sup>(</sup>१) ऋरंग्वेदीय ८। १।१० पद्मसद्भागता ऋचः रचीन्नाः ।

<sup>(</sup>२) खाध्यायेविदः । धर्म्भश्रास्त्राशि मानवादीनि । पाल्यानानि सीपर्धमैनावन्यादीनि । इतिद्वासामद्वामारतादयः । प्रश्वानि "सर्मस्य
प्रतिसर्गस्य वंश्वामन्तन्तराखि च । वंश्वानु चरितस्व प्रश्वा पञ्चनज्ञास्य "-इत्वृक्कणचायानि अस्तप्रश्वादीनि । खिलानि स्नीस्क्राश्वितसङ्क्यादीनि ।

भपेषितं याचितवं श्राद्धार्थसुपकाण्यतम् । न याचते दिजोमूदः स भवेत् पित्वघातकः"—इति । नतु,

> "याचते यदि दातारं ब्राह्मणे ज्ञानपुर्वकः । पितरसाख दुव्यन्ति दातुर्भीकुर्न संग्रयः"—इति । "क्षच्यदादग्रराचेण सुच्यतेऽकर्मणसतः । तस्मादिदान्नैव दद्यास्र याचेस च दापयेत्"—इति

वायुपुराणस्ति विद्ध्येयातामिति चेत्। मैवम्। तयोरसुपकाष्यितविषयलेनाषुपपत्तेः। उपकाष्यितवस्तुनोऽप्यत्यन्ताधिकस्य दानप्रतियसौ प्रङ्कासिताभ्यां निषिद्धौ। "नात्यन्ताधिकं दशास्र
प्रतिग्रङ्कीयात्"—इति। सनपेश्वितवस्तुनो निवारणप्रकारमास्र
निगमः,—

"नामपानादिकं याद्धे वारयेन्युखतः कचित्।
भिनष्टलाद्दश्चलादा वारणं चलकंष्ठया"—इति।
वारणं याचनस्राणुपलचणार्थम्। मुखतोयाचने मौनभक्नाविश्रेषात्। भपेचितवस्त ददामीत्युक्षा न देयम्। तथाच यमः,—
"यावद्धविष्यं भवति यावदिष्टं प्रदीयते।
तावद्श्रान्ति पितरो यावन्ताच ददाम्यचम्"—इति।
भोजनकासे दाव्यनियमाः ब्रह्माण्डपुराणे दर्शिताः,—
"न चात्रु पातयेत् कर्त्तां नाग्रद्धां गिरमीरयेत्।

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> जातु,—इति सु॰।

न चोदीचेत भुद्धानान् न च कुवींत मस्ररम् । न दीनोनापि वा कुद्धो न चैवान्यमना नरः । एकायमाधाय मनः श्राद्धं कुर्यास्प्रदा बुधः"—इति ।

भोकृतियममाच सुमन्तुः,--

"यक्षीधनी रसान् सन्यगदाद्यद्यः रोषते । या द्वर्तेभीजनन्तेषां कामती । नावशेषणम्"—इति । निगमेऽपि । "द्वष्णीं भुस्तीरन् न विस्नोकयमाना यनुद्भृत्यः

पाचम्"-इति । बोधायनोऽपि,--

"पादेन पादभाकम्य योभुक्ते आपदि दिजः। नैवासौ भुष्यते ब्राद्धे निराबाः पितरागताः"—इति।

प्रचेता चपि,—

"पीलाऽऽपोधानमश्रीयात् याचे दत्तमगर्हितम् । धर्वेन्द्रियाणां चापखं न सुर्यात्याणिपादयोः"—इति ।

मनुरपि,—

"त्रत्युष्णं सर्वमत्रं स्थादत्रीरंसैव वाग्यताः।
न स दिजातयोत्रृयुर्दाचा प्रष्टा इविर्मुणान्"—इति।
श्रत्नीरंसैवेत्येवकारः प्रमादात्यरस्यस्थार्येऽपि भोजनानिवस्थर्थः।

त्रतएव ग्रह्यः,—

<sup>\*</sup> सन्यगाददाद्यदि,—इति सु॰।

<sup>†</sup> जमतो,--इति ना॰।

<sup>!</sup> **चविचोवयन्ती**नाडुत्व,—इति गुः।

"त्राद्धपंत्रौ तु भुजानो त्राह्मण्रे त्राह्मण् सृधेत्। तद्जमत्यजन् भुद्धा गायत्र्यष्ट्यतं जपेत्"—इति।

पुनः सएव,—

"ह्रद्वारेणापि योत्र्याद्वस्तादाऽपि गुणान्वदेत्।

अतकाचोद्वरेत्पाचं मुद्देद्वस्तेन वाऽपि तत्।

प्रौढ़पादोविष्टःकचोविष्ठर्जानुकरोऽथवा।

प्रज्ञुष्ठेन विनाऽस्राति मुख्यब्देन वा पुनः ।

पौताविष्रष्टन्तोयादि पुनर्द्वत्य वा पिवेत्।

खादिताद्वं पुनः खादेन्यादकानि फलानि वा।

मुखेन वा धमेदकं निष्ठीवेद्वाजनेऽपि वा।

दत्यमस्रन् दिषः स्राद्धं हला गच्छत्यधोगितम्"-इति।

पादः श्रामनाद्याकृद्पादः। विष्टःकचन्नर्वामोविष्ठिर्भृत

पौड़पादः श्रामनाद्याक्ड्पादः। विश्वःकचन्तरवाभोविहिर्भृत-कचित्रयः । दाव्यमिमाच ग्रह्यः,—

"त्राद्धे नियुक्तान् भुद्धानाम् एक्केस्नवणादिषु।

उक्किष्टाः पितरोयान्ति एक्कतो नाच संग्रयः।

दातुः पति वाक्कवै जिक्का भोकुञ्च भिद्यते"—इति।

प्रत्यानिप भोकृनियमानाच प्रचेताः,—

"न सृशेदामहत्तेन भुञ्जानोऽत्रं कदाचन। न पादौ न गिरोवस्तिं न पदा भाजनं सृशेत्। भोजनन्तु न निःशेषं कुर्यात् प्राज्ञः कयञ्चन।

<sup>\*</sup> प्रौद्यादः,--इत्वादिरेतदन्तेष्य्योगास्ति गा॰ प्रस्तते।

यन्यय दक्षः चीरादा चौद्रात् यकुम्यएवय"— इति ।
न च, ''न निन्देयुनीविषययेयुः"—इति जमद्ग्रिवचनविरोधः,—
इति वाच्यं, तस्याधिकाविषयत्वात् । चत्रप्रविक्रनोनेव ।
"यस्य पुनद्रसृष्ट्यनस्थासंक्रतप्रमीतानां भागधेयत्वात्"—इति ।
उच्छिष्टस्थासंक्रतप्रमीतादिभागधेयत्वस्य मनुराष्ट्र,

"त्रवंक्षतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् । जिक्क्ष्णभागधेयं खाद् दर्भेषु विकिरस् यः"-रति । एवं नियमेन भुक्षतस् विप्रेषु यत् कर्भस्यन्तदास् प्रचेताः,— "त्यप्तान् बुद्धाऽसमादाय सतिसं पूर्ववळ्येत्"—रति । पूर्ववत्यस्थास्तिकाङ्गायत्रीं मधुमतीस् जयेत्,—रति । तदास् कात्यायनः। "गायत्रीं मधुमतीं मधुमध्यिति च ब्रह्मा स्थिति प्रकात"—रति । प्रजानन्तरं स्थासः,—

"हप्ताः स्रोति च प्रष्टासी नूयुस्तुप्ताः सा रत्यय" — रति । जनमरकर्त्तस्यमाच मतुः,—

"वार्ववर्षिकमन्नाचं वंगीयाञ्चाच वारिणा। वसुत्वुजेह्नमवतामग्रतो विकिरमुवि"—इति।

सर्ववर्षा खञ्चनविशेषा यसिंसातार्ववर्णिकम्। त्रच विशेषमाष्ठ प्रचेताः। "चे त्रश्नीति श्ववि चिपेत्"—इति । श्रुवि दर्भासृताया-मिति । त्रतएव मनुना, "दर्भेषु विकिर्य यः"-इत्युक्तम् । विकिरं दत्ना खाचानेत्। त्रतएव मरीचिः,—

> "त्राद्धेषु विकिरं दत्वा योगाचामेकातिश्रमात्। पितरस्यः चएसामभवन्युक्तिष्टभौजिनः"—रितः।

यननरं गण्डूवार्यमुदकं दद्यात् । तयाच मदासमावाकाम्,— "ततस्वाचमनार्याय दद्याद्यापः सक्तसक्तत्"—इति ।

पिश्वनाद्वाणपूर्वकं इस्तप्रचालनाचमनार्थमुदकं द्यात् । तदाइ-विष्णुः । "उद्कृष्विम्वाचमनमादौ द्यात् ततः प्राक्ष्मखेषु ततसु प्रोचणम्"—इति । श्राद्धदेशं मस्रोद्ध्य दर्भपाणिः सर्वं कुर्यात्\* । ततः पिण्डनिर्वपणं कुर्यात् । तदाइ याज्ञवस्काः,—

"मर्वमन्नसुपादाय सतिसं दिचणामुखः।

उच्चिष्टमिन्धी पिण्डान् दशानु पित्यश्चवत्"—रति ।
श्रयमर्थः । श्रष्टाणार्थपक्तिनासिस्रं भवंमस्रमुपादाय पिण्डान्
सलोच्चिष्टसंनिधी पित्यश्चकत्येन पिण्डान् दशात्। एतञ्च वर्त्त्रपणाभावे वेदितव्यम् । यदा तु चर्तश्रपणमङ्गावस्तदाऽग्नीकरणिग्रष्टचर्त्रोषेण सद्द सर्वमस्रमादाय श्रीमिन्धी पिण्डान् दशात्।
तदाच मनुः,—

"नीं स्त तसाद्विः ग्रेषात् विष्डान् हाला समाहितः। श्रीदनेनेव विधिना निर्व्वपेद्द चिणासुखः"—इति। उच्छिष्टस्विधिस्तरपमादाचिः,—

"पितृषामासमस्यानाद्यतिस्वयस्तिषु।

<sup>\*</sup> यतत्परं, 'पैष्टक ना स्वामेषु प्रथमं इस प्रचासन पूर्वक मासनार्थमुदकं दस्वा पश्चादेश्वदेविक ना स्वामेषु दस्वा पश्चादेश्वदेविक ना स्वामेषु दस्वा प्रवादित्व स्वामेष्ठ दस्वा प्रवादेश्वदेविक ना स्वामेष्ठ दस्वा प्रवादेश्वर दर्भेपाबिः सर्वम् प्रविक्यं ना क्षेत्र स्वामेष्ठ स्वामेष्

उष्क्रिष्टमिन्नधानम् नोष्किष्टासनसिन्धौ"—दित । चित्रदिक्षिति उच्छिष्टसंमर्गरहितासस्यदेशोपसचणार्थम् । स्रतएव व्यामः,—

"त्ररितमात्रमुख्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत् । यत्रोपस्पृत्रातां वाऽपि प्राप्तुवन्ति न विन्दवः"-इति । पिण्डदाने कालमार मतुः,—

"पिण्डिनर्वपणं केचित् पुरस्तादेव सुर्वते" - इति ।

भोजनात् पुरस्तादर्चमानन्तरमग्नौकरणानन्तरं वा पिण्डनिर्वपणं केचिदिच्छन्ति। ऋपरे तु भोजनामन्तरमाचमनादर्वामृद्धं वा ब्राह्मणविमर्जनात् पश्चादा पिण्डनिर्व्यपणं कचिदिच्छन्तीति, केचिदित्यनेनावगम्यते। भोजनात् पुरस्तात् पिण्डनिर्वपणं व्यपिण्डीकरणात्
प्राम्विचितेष्वप्रशस्तेषु श्राद्धेषु, पिण्डीकरणादिप्रशस्तश्चिषु पश्चादेव
पिण्डनिर्वपणम्। तदाच स्रोकाचिः,—

"श्रप्रश्रसेषु यागेषु पूर्वं पिण्डावनेजनम् ।

भोजनस्य, प्रश्रसे तु पञ्चादेवोपकस्पयेत्"—इति ।

श्राचमनात् प्रागूर्ध्वं वा श्राह्मणविसर्जनादूर्ध्वं वा पिण्डिनिर्वपण
मिति प्रजाः श्राखाभेदेन व्यवस्थिताः । तथाच स्मत्यन्तरम्,—

"सुनिभिभिन्नकान्तेषु पिण्डदानन्तु यत् स्टतम् ।

तत् खश्राखामतं यत्र तच कुर्यादिचन्नणः"—इति ।

तदायकायनप्राखिनामाचमनात् प्राणुध्यं वेति पचयोः समलेन विकल्पः । तथाचायकायनः । "भुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान् निद्धादाचान्तेषु वा"—इति । यस्यां प्रास्तायां कास्नविशेषोन श्रुतः, तप प्रयोगभीकर्यार्थमात्रमनादूर्धं पिण्डनिर्वपण्पचएव ग्रहीतयः। पिण्ड-निर्वपण्तिकर्त्तवता ब्रह्माण्डपुराण्डिभिह्निता,—

> "मयोत्तराभ्यां पाणिभ्यां कुर्यादुक्षेखनं दिजः। प्रवर्षणं ततः कुर्यात् त्राद्धकर्मण्यतिकृतः। खण्डनं पेषणं चैव तथैवोक्षेखनिकया।

वजेणाय कुग्रैर्नाऽपि उज्ञिखेत् तु महीं दिजः"—इति ।
खण्डनं कुग्रादेन्छेदनं, पेषणं भूघर्षणं, वज्रग्रन्देन स्पृत्र उच्यते (१) ।
अञ्जेखनमन्त्रम् कात्यायनेन दर्शितः । "उज्ञिखापहताइति" ।
अनमारं प्रोचयेत् । "तामभ्युच्य"—इति आस्वायनसारणात् ।
तत्र कुग्रानास्नृणुयात् । तदुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे । "चिपेत् कुग्रांसाम्
च दचिणायान्"—इति । ततोऽवनेजनं कुर्यात् । तदान् सुमन्तुः—

"त्रषाववनेनिच्छेति पुरुषं पुरुषं प्रति । चिस्तिरेकेन इस्तेन विद्धीतावनेजनम्"—इति ।

ष्याविति पित्रादीन् नामगोत्राभां सम्बोध्य एकेन द्विण-ष्टसंन प्रतिपुरुषं त्रिस्तरवनेजनसुद्किनविषणं कुर्यादित्यर्थः। त्रवाय-सायनेनावनेजने मन्त्रान्तरसुक्तम् । "प्राचीनावीती सेखां त्रिक-दक्षेनोपनयेष्कुत्थन्तां पितरः"—दत्यादि । तद्विरुद्धं, ग्राष्टाभेदेन यवस्थोपपत्तेः। पिण्डदानमन्त्राः कात्यायनेन दर्शिताः। "श्रथावे-तत्तद्दित ये च लामन्त्रियेके"—द्वि । श्रथावित्यसुक्रगोत्रासुक-शर्षाविति संनेष्य एतत्ते द्वि मन्त्रेण पिण्डदानं कुर्यात्। एके

<sup>(</sup>१) इत्यमेव पाठः सब्बेषु ग्रुक्तकेषु ।

ये च लामस्विति मन्त्रेण पिण्डदानं कुर्यादित्याष्ठः । पिण्डदानं च सर्वं जाम्बायः कर्त्त्रयम् । तदुकं वायुपुराणे,—

"मधुमर्पि सिलयुतांस्तीन् पिण्डा निर्वपेर्वधः । जानु कता तथा स्यं भूमी पिलपरायणः"-इति ॥ पिण्डदानानन्तरकर्त्त्रथमारु मनुः,-

"न्युष्य पिष्डान् पिष्टभ्यस्त्रं प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं इसं निम्हन्याक्षेपभागिनाम्"— रति ॥

तत्र मन्त्रो विष्णुना दिर्शितः। "त्रच पितरो मादयधिमिति दर्भमृत्तेषु करावधर्षणम्"—इति। त्रनन्तरकर्त्त्रथमात्र कात्यायनः। "त्रच पितर दत्युक्तोदङ्मुख त्रातमनादादृत्यामीमदन्त पितर-दित जपित"—इति। त्रातमनात् प्राणायामोत्यवायुपीडावधि उदङ्मुख त्रामीत, ततोऽनुक्क्रमुन्नेव पर्यादृत्यामीमदन्तेति मनसा जपिलोच्छ्रसेत्। त्रच विशेषः कर्मप्रदीपे दर्शितः,—

"वामेनावर्त्तनं के चिदुद्गनां प्रचचते । भारत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्यथाईतः ॥ अपंसोनैव चारत्य ततः प्राणान् प्रमोचयेत्"—इति ।

श्वमी मदनेत्वत्मस्वणानमरं विष्णुः। "श्रमी मदनेत्वत्मस्य ग्रेषावन्नाणं कृता ग्रुत्थमां पितर इति पूर्ववदुद्किनियमं पिण्डो-परि, ततोऽसावभ्यंत्रेत्वभाञ्चनं द्याद्शावंच्येत्वञ्चनं, त्रथ वस्तमभावे

आन्वास,—इति मु॰ पुक्तके पाठः।

<sup>†</sup> ततकांतु,-इति सु॰ प्रसाने पाठः।

द्यामूर्षां वा एतदः पितरो वाषो मानोत् प्रेत्य\* पितरो युङ्च्वम्"-इति। तदननारं थाप्रः,—

"गन्धपुष्पाणि धूपञ्च दीपञ्च विनिवेदयेत् । एतदः पितरो वाघो द्यान्दता प्रथक् प्रथक्"—इति ॥ अर्चनानन्तरं मत्यः,—

"यत् किञ्चित्पचाते गेडे भद्धं भोज्यमगर्डितम्। श्रनिवेद्य न भोक्तवं पिण्डमूखे कथञ्चन"-इति॥ तदनकारं दृडसातिः,—

"त्रमभ्यचीद्याचं तु तेषासुपरि निचिपेत्"—इति । त्रमन्तरं विष्णुः । "श्रूषेतानुपतिष्ठेत ममो वः पितर इत्यादिना मनोन्याञ्चवामस् इति द्वचान्तेमार्थेतान् पिण्डां साख्येत् परेतन पितर इति" । त्रमन्तरक्रत्यमास्यसायमः । "श्रीयं प्रत्येयाद्ये तमधाश्रम् स्तोमेरिति श्रीयमग्रीकरणाश्रिं गार्हपत्यं यदन्तरिचं पृथिवीम्"—इति । श्रमन्तरक्रत्यमास् मत्यः,—

"त्रथाचान्तेषु चाचम्य वारि दद्यात् सक्तत् सक्तत्"—इति । ब्राह्मणञ्चलेषु सक्तसक्तद्यो दद्यादित्यर्थः । एतदाचमनात् प्राक् पिण्डदानपचे वेदितव्यम् । त्राचान्तेषु तु पिण्डदानपचे त्राचम्य पिण्डदानं कता ब्राह्मणच्छेषूदकं सकत् सक्तद्यात्, कुत्राख देयाः । पद्मपुराणेऽपि,—

"श्रचान्तेषूदकं दद्यात् पुष्पाणि सयवानि च"-इति । त्रच यवग्रहणं तिस्रोपसचणार्थं, च ग्रन्दः पुनर्णुदकदानससुच-

<sup>\*</sup> हामानुगतान्यत्,—इति मु॰ प्रस्तके पाठः।

वार्थः । क्रतकार्यत्नेन तेषुच यवादिषु कुचचित् ग्रुचौ देगे विस्ष्टेषु पुनरूदकादिकं दद्यात् । तथा च मत्यः,—

"त्राचान्तेषु पुनर्दद्यात् अलपुष्पाचतोदकम्"—इति । त्रमन्तरकर्त्तव्यमाद् यएव,—

"दत्त्वाऽऽभीः प्रतिग्रह्मीयात् दिजेभ्यः प्राक्तुखो बुधः।
श्रेयोराः पितरः सन्तु सन्तित्युक्ते पुनर्दिजैः॥
गोचं तथा वर्द्धतां नस्त्येत्युक्तश्च तैः पुनः।
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्तिरिवच ॥
श्रद्धा च नो मा व्यगमदश्च देयञ्च नोऽस्विति।
एताः सत्याभिवः सन्तु सन्तित्युक्तश्च तैः पुनः"—इति॥
श्रनन्तरं पाचचालनं क्रवा स्वस्तिवाचनं सुर्यात्। श्रतएव
नारायणः,—

"श्रवाखिता तत्पावं खिला कुर्विना ये दिजाः। निरागाः पितरक्षेषां ग्रश्चा यान्ति यथागतम्"—इति॥ पात्रवाखने विशेषमाद्य जाह्यकर्षः,—

"पात्राणि चालयेत् त्राह्ने खयं प्रिक्योऽयवा सुतः। न स्त्रीभिनं च बालेन नासकात्या कयञ्चन"—इति॥

खिताचनप्रकारमाइ पारस्करः। "ससीति भगवन् ब्रूहीति वाचनम्"—इति। यज्ञोपवीती वैश्वदैविकइस्ते उदकं दत्ता पुरूर-वार्द्रवसंज्ञनेभ्योविश्वेभ्योदेवेभ्यः स्वसीति भगवन् प्रूहीति कर्त्ता ब्रूयात्। विप्रेण च ससीति वक्तव्यम्। पिटनाह्मण्डसोव्ययेवमेव\*।

<sup>\*</sup> बच्चोपवीती,-इत्यारभ्य रतदन्तोग्रयो नास्ति गा॰ प्रस्तके ।

त्रनमरक्त्यमार याज्ञवस्काः। "ततः कुर्यादचय्योदकमेवच"— इति । त्रचय्यमस्तिति बाह्मण्डसे जलं द्यादित्यर्थः। मार्कण्डेयोऽपि,—

"पितृणां नामगोत्रेण जलं देयमनन्तरम्। बाह्यणानां दिजेवांच्यमचय्यमिद्मस्विति"—इति ॥ इसेवित्यधाइत्य योजना। श्रननारं द्विणां द्वात्। मनुः,-"स्विस्तवाचनकं कुर्यात् श्रचय्योदकमेवच । सतिलं नामगोवेण द्याच्छा च द्विणाम्॥ गोभूहिरखवासांसि भवानि ग्रयनानि च। द्द्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेवच । वित्तमात्र्येन रहितः पिल्भ्यः प्रीतिमाचरन्"-इति ॥ श्रव विशेषमाच पारस्करः। "हिरण्यं विश्वभ्यो देवेभ्यो रजतं पित्रभः श्रन्यच् गोक्षणाजिनं यावक्क्यं दद्यात् । एकपंक्ष्पविष्टानां विप्राणां श्राद्धकर्माण । भच्यं भोज्यं समं देयं द्विणा लनुसारतः"--दित ॥ श्रनुसारत इति, निमन्त्रितब्राष्ट्रणविद्याग्णतारतस्येनेत्यर्थः । पिश्र-इंग्रेन दिचणादानं प्राचीनावीतिना कार्यम्। श्रतएव जमद्ग्रिः। "त्रपस्थना तत्रापि मत्थो भगवान हि मे मनः"—इति । तत्रापि द्चिणादानेऽपीति। यत्त् तेनैवोक्तम्,—

<sup>\*</sup> स्विनं,--इति ना॰ स॰ गुलक्षयाः

<sup>†</sup> नव्यानि,—इति मु॰ एक्तके।

<sup>‡</sup> यावच्छज्ञुदात्,—इति गा॰ एक्तके।

"सर्वं कमापसकोन दिचिणादानवर्जितम्"—इति । तद्वाञ्चणोद्देशेन दिचिणादानपचे द्रष्टव्यम् । स च पचे। देवलेन दर्शितः,—

"त्राचान्तेभो दिलेश्यसु प्रयक्त्येव द्विणाम्"—इति ॥ बाह्मणोद्देशेन द्विणादाने क्रममाह सएव,—

''द्चिणां पित्वविप्रेभ्या दद्यात् पूर्व ततो दयोः''—इति। वैश्वदेविक ब्राह्मणयोरित्यर्थः। अच पित्वविप्रेभ्य इति समिन-याहाराञ्चतुर्थ्यचे पष्टी (१)। अनम्बरं याद्यवस्काः,—

"दला तु दिवणां प्रत्ना खधाकारमुदाहरन्।
वाचातामित्यनुज्ञातः प्रक्षतेभ्यः खधोच्यताम्॥
जूयुरस्तु खधेत्युक्ते भूमौ विश्वेक्ततो जलम्।
विश्वेदेवाश्व प्रीयक्तां विप्रश्चोक्त दृदं अपेत्॥
दातारो नोऽभिवर्धकां वेदाः सक्ततिरेवषः।
ज्ञद्धा च नो मा व्यगमद्गुष्ठ देवश्च नेऽस्त्विति॥
रत्युक्तोक्ता प्रिया वाषः प्रणिपत्य प्रसादयेत्।
वाले वाले दति प्रीतः पित्वपूर्वं विसर्जयेत्"—इति॥
जनम्मरं पुचार्यो मध्यमपिष्डं पत्न्ये दश्चात्। तथा च वायु-पुराष्टे,—

"पत्थे प्रजार्थों दद्यानु मध्यमं मन्तपूर्वक्षम्"—इति । मध्यमं पिण्डमित्यर्थः । तस्रकारः । तत्र प्राचीनावीती, "ऋषां

<sup>(</sup>१) पिटिविप्रेभ्यद्रत्यच चतुर्धी निर्देशात् तत्समिनवा हारात् द्यारि-त्यच यद्यपि चतुर्थ्यथरवेति भावः। पिटिविप्रेभ्यद्रस्च पिटभ्यद्दि पाठस्तु प्रामादिकरव।

वौषधीनागुं रसं प्राययामि भृतकतं गर्भं धत्स्य"—इति पत्या-प्रञ्जलौ मध्यमपिण्डं प्रयक्केत्। तत्प्रायन मन्त्रस्त मस्येन दर्शितः,—

"श्राधत्त पितरो गर्भमनाः सन्तानवर्द्धनम्"-इति ।

मनुर्पि,-

"पितत्रता धर्मपत्नी पित्रपूजनतत्परा । मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्मस्यक् स्तार्थिनी । त्रायुश्यनं सतं विन्देत् यशोमेधासमन्तितम् ॥

धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिकं गालिकं तथा"-इति ।

पिष्डप्रदानसायोग्यलमा सएव,-

"अप्राप्तयौवने दृद्धे सगर्भे रोगसक्षवे।

वासपुत्रकसनेऽपि न द्यात् पिण्डमञ्जलौ"—इति। पत्या श्रमन्त्रिधानादौ पिण्डानां प्रतिपत्त्यन्तरमाच चन्नस्पतिः,—

"त्रत्यदेशगता पत्नी गर्भिणी रेशिणी तथा।

तदा तं जीर्ण्डघभः कागो वा भोक्रुमईति"-इति ॥

त्रापसम्बोऽपि प्रतिपत्त्यन्तर्माइ,-

"यदि पत्नी विदेशसा उच्छिष्टा यदि वा स्ता। दुरातमा मानुकूला च तस्य पिण्डस्य का गतिः ॥ आकाशं गमयेत्पिण्डं जलस्यो दिचणासुखः। पितृणां स्थानमाकाशं दिचणा दिक् तथैवच"—इति॥

यन् देवलेगोक्रम्,-

<sup>\*</sup> तस्रकार इत्यादिः रतदन्तीयन्यो नास्ति मुदितातिरित्तपुक्तकेष्।

प्रस्वदानस्थेतारम्य एतदन्तीयन्यो नास्ति मुदितातिरिक्षप्रसानेषु।

"ततः कर्मणि निर्वत्ते तान् पिष्टांस्तदनन्तरम् । बाह्मणोऽग्निरजो गौर्वा अचयेदपु वा चिपेन्" दिते ॥ तत्पुचार्थित्वाभावविषयम् । तीर्थत्राद्धे पिष्डानामस्त्वेव प्रचेपः । नदुक्तं विष्णुधर्मीत्तरे,—

"तीर्थश्राद्धे सदा पिष्डान् चिपेत्तीर्थं समाहितः।
दचिषाभिसुखो श्रता पिश्चा दिक् सा प्रकीिर्त्ता"—इति॥
श्रनन्तरसुच्छिष्टं समार्जयेत्। त्रतृष्व यात्रवरुव्यः,—
"तत्रैव सत्सु विप्रेषु दिजोिच्छिष्टं न मार्जयेत्"—इति।
श्रयमर्थः। विप्रविसर्जनात् प्रागुच्छिष्टं न मार्जयेदपि तु तेषु
विसर्जितेषु पिष्डप्रतिपत्ती च स्तायामिति। यत्तु व्यासेनोक्तम्,—
"उच्छिष्टं न प्रमुच्यान्तु यावन्नास्तमितो रविः"—इति।

यच् वसिष्ठेनीक्रम्,—

"श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनचयात्"। चोतन्ते वै खधाकाराखाः विवन्तः क्रतोदकाः"—दति ॥ तद्गृहान्तरसभावविषयम् । श्रतएव प्रचेताः,— "सत्यवर्गवतो सङ्ग्रे कव्योषं खगोचनेः ।

माप्तायां आद्ध्याचायां दिजोच्चिष्टं न मार्जयेत्"—दित ॥ उच्छिष्टमार्जनानन्तरं वैश्वदैवं कता प्रेषमसं ब्राह्मणैः सर भुष्तीत । तथा च मक्यपुराणम्,—

<sup>•</sup> उच्छियात्रानि तत्कमात्,— इति ना॰ प्रक्तके ।

<sup>।</sup> सासायं शाहकाले। त्यं, - इति मु॰ पुलके।

"ततस् वैश्वदेवान्ते ससत्यस्तवान्धवः।

भुज्जीतातिथिसंयुक्तः सर्वे पित्रनिषेवितम्"-इति ॥ थहा श्राद्धं निर्वर्श्व वैश्वदेवादिकं क्रियते, तदा तच्छेषादेव तत्कार्थम् । तदाः पैठीनसिः,—

'आद्धं निर्वर्क्य विधिवदैश्वदेवादिकं ततः।

कुर्याद्भिचां ततो टचाद्भन्तकारादिकं तथा"-इति।

त्राद्मिञ्देन नित्यश्राद्धं परिग्टहाते । तत इति पिलपाक्मेषा-दित्यर्थः । नित्यश्राद्धं प्रथक्पाकेन कार्यम् । श्रतएव तद्धिकत्य मार्कएडेयः। "पृथक्पाकेन नेत्यन्ये"-इति। श्रव नित्यश्राद्धमण-नियतम् । तदाइ सएव,--

"नित्यक्रियां पितृणाञ्च केदिष्क् नित मानवाः। न पितृणां तथैवान्ये ग्रेषं पूर्ववदाचरेत्"—इति ॥ यम् जौगाचिणोक्रम्,-

"पित्रधं निर्वपेत्पाकं वैश्वदेवार्थमेवच । वैयदेवं न पिचर्षे न दार्पं वैयदैविकम्"—इति॥ तदाहिताग्रिकर्वकश्राद्धविषयं, त्राहिताग्रेः श्राद्धात्रागेव वैश्व-देवसः तेनैव विश्वितलात्।

"प्चानं कर्म निर्वत्य वैश्वदेवं च माग्रिकः ! पिष्डयज्ञं ततः कुर्यात्तते। स्वाहार्यकं वृधः"-इति ॥ पचानां कर्माम्याधानमन्वाद्यावं दर्भश्राद्भम्(१) । यन् पुराष-वचनम्,—

<sup>(</sup>१) "पूर्वेद्युरिसं एक्षाति उत्तरमहर्यज्ञित"-इति खुवा, दर्शपौर्व-96

"प्रातिवासिरको होमः<sup>(१)</sup> श्राद्धादौ क्रियते यदि ।

देवा हयं न रम्हिन कथ्य पितरस्तथा"—इति ॥

तत् पित्याकादैश्वदेवकरणे वेदितव्यम् । श्रतण्व पैठीनसिः,—

"पित्याकात् ससुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः ।

श्रासुरन्तद्भवेष्ट्राद्धं पित्हणां नोपतिष्ठते"—इति ॥

यदाऽग्नौकरणानन्तरं विकिरणानन्तरं वा वैश्वदेविकं कर्म

क्रियते, तदाऽपि प्रथक्षाकादेव तत्कार्थं, तष्केषादैश्वदेवकरणे

दोषस्थाचापि समानत्वात् । श्राग्नौकरणानन्तरं वैश्वदेवकरणं च

"वैश्वदेवाज्ञतीरग्रावर्वाग् बाह्यणभोजनात्।

मासाक्षस्याग्राधानस्यामावस्यायां विधानात् पद्यानां कमें। प्राधानमिति सावः। एवं पिखः पिळ्यद्यादनु पश्चादाद्रियते इति खुत्पच्या धन्वाहार्यंपदेन दर्षे आद्यमुखते। तथा चोक्तम्। "पिळ्यद्यन्तु निर्ध्यं विप्रसम्भद्यते द्वि स्थान्याहार्यं व्याद्यं कुर्ळान्मासानु-मासिकम्"—इति। "समावास्यां दितीयं यदन्याहार्यं तदुचते" - इति द

- (१) प्रातिवासिरको होनो वैश्वदेव होनः।
- (२) तक्क्षात् अभीकरस्यभेषादिकिरस्यभेषाय । तक्क्षादेश्वदेवकरसेऽपि
  पिरूपाकात् समुद्भुत्येव तत्करसं भवति, तदानीमिप अभीत्सर्भस्थाः
  कृतत्वात् । स्वस् पिरूपाकात् समुद्भुत्य इति, प्रातिवासरिकोष्टोमइति वचनदयोक्तदोषोऽत्रापि समानस्य भवतीति भावः ।

<sup>\*</sup> वैश्वदेवाक्षतीः सर्वा पर्वाग्, -- इति सु॰।

जुड्डयाङ्ग्तयज्ञादि आहं कला ततः स्वतम्"--रित ॥ यदि पित्रपाकप्रेषादेश्वदेवं यदि वा पाकान्तरादुभयथाऽपि पित्रपाकप्रेषादेव भोजनम् । तदाइ याज्ञवस्काः,—

"प्रदिचिणमनुष्रच्य भुद्भीत पित्रचेवितम्"—इति । त्रसति तु पित्रप्रेषे पाकामारं क्रवाऽपि भोकव्यमेव । त्रभोजनस्य निषिद्धवात् । तथाच देवसः,—

"श्राद्धं कला तु यो विप्रो न भुकक्तेऽय कदाचन।
देवा इयं न रम्हन्ति कयानि पितरस्तथा"—इति ॥
यतः पित्रभेषभोजनं नित्यं, श्रतएवैकाद्य्यादौ नित्योपवामपचे
भोजनप्रत्याचायः सार्यते,—

"उपवासी यदा निताः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्। उपवासं तदा कुर्यादान्नाय पिल्सेवितम्"—इति॥ पिल्सेवितभोजनियमोऽनुज्ञापचणव। त्रतणव ग्रातातपः,— "ग्रेषमन्त्रमनुज्ञातं भुज्ञीत तदनन्तरम्। इष्टैः मार्धन्तु विधिवदुद्धिमान् सुममाहितः"—इति॥ भोजनानन्तरं दाल्भोक्नोर्नियममाच त्रच्यतिः,— "तान्त्रिगां ब्रह्मचारी स्थाच्छाद्धक्रच्छाद्धिकैः सह।

"ता विशां ब्रह्मचारी स्थान्क्राद्धक स्क्राद्धिकैः सह। श्रान्यथा वर्त्तमानौ तौ स्थातां निरथगामिनौ"—इति। सस्यपुराणेऽपि,—

"पुनर्भोजनमध्यानं यानमायामस्युनम्।

म मुडकं तु,--इति सु॰।

श्राद्धक्रम्प्राद्धभुक्षेव सर्वमेतद्विवर्जयेत्\*॥
स्वाधायं कलद्द्धैव दिवास्त्रम्च स्वेष्ट्या"—इति ।
श्राद्धभोजिनो विश्रेषमाद्द यमः,—
"पुनर्भाजनमध्यानं भारमाद्यासमैथुनम्। ।
सन्ध्यां प्रतिग्रदं होमं श्राद्धभुक्षष्ट वर्जयेत्"—इति ॥
सन्ध्यादोमयोः प्रतिषेधस्वद्यतप्रायस्मित्तस्य। इते तु प्रायस्तिते कुर्यादेव। श्रतएव भविस्थत्पुराणम्,—

"द्यक्तनः पिनेषापो गायत्या त्राह्मभुग्दिनः । ततः संध्यामुपासीत जपेच जुड्डयादपि"—इति॥ एनमुक्तरीत्या पार्वणं कर्त्तुमसमर्थः संकल्पविधिना त्राह्मं कुर्यात्। तदुक्तं स्रत्यनारे,—

"त्रद्वानि पित्रयज्ञस्य यदा कर्त्तुं न ग्रक्तुयात्। संकन्पत्राद्धसेवासौ कुर्यादर्घादिवर्जितम्"—॥ यामोऽपि,—

"त्यकाग्नेः पार्वण्मेव नैकोहिष्टं सिपण्डनम्। श्रत्यकाग्नेस्तु पिण्डोक्तिसस्मात् संकरुश भोजयेत्।"—इति॥ श्रयमर्थः। श्रास्त्येन योऽग्निं त्यजित स त्यकाग्निः, क तस्य श्राद्धे-ऽधिकारः, किंतु त्यकाग्नियतिरिक्तस्य साग्निकस्य। विधुरादेश्व(१)

<sup>\*</sup> सर्वमेव विवर्णयेत्,-- इति नाः।

<sup>†</sup> भाराध्ययनमेथुनम्,—इति सु॰।

<sup>ी</sup> यायजेत्, — इत्यादर्शपुक्तकेषु पाठः। परन्तु भोजयेदिति पाठस्यान्यच्य दर्शनात् सङ्गततया च सत्य मृति निवेश्वितः।

<sup>(</sup>१) विधुरोस्तभार्थः।

पिण्डोपलचितत्राद्धेऽधिकार उत्रः। यसादत्यत्राग्निनाऽधिकारिणा त्राद्धमवध्यं कर्त्त्रयं, तसादिस्रते पार्वणविधावग्रतः मंकरपविधानेन कुर्यादिति । संकल्यविधानलचणं सएवार,-

"संकल्पं तु यदा कुर्यात्, म कुर्यात् पानपूरणम्। नावाद्यनाग्रीकर्णं पिण्डांस्व न दापयेत्"-इति॥ उच्छिष्टपिष्डोन दातवः,

"संकल्पं तु यदा आहूं न खुर्यात् पाचपूरणम्। विकिरस न हातवः---

इति सरायनारात्। एवं दर्जी कर्नां यार्वणश्राद्भमुकं, अय निद्वतिभूतं प्रत्याब्दिकं निद्यते। तत्र सौगाचि:,-

"श्राहं सुर्यादवायना प्रमीतिपत्रकः स्वयम्। इन्दुचये मासि मासि दृद्धी प्रत्यब्द्मेवच"-इति॥ त्रचेतिकर्त्त्रयतामाच जात्रकर्षः,-

"पितुः पिलगणसम्य सुर्यात् पार्वणवस्ताः। प्रत्यन्दं प्रतिमासञ्च विधिर्ज्ञीयः समातनः"-इति ।

पित्रगण्याः सपिण्डीकतः । तस्य प्रतिसावत्सर्कमनुमासिकञ्च त्राद्धं पार्वणविधिना कुर्यात् । यमद्ग्रिरपि,--

"श्रासाद्यं सहिपाछलमीरसो विधिवत् सुतः। कुर्वीत दर्भवच्छाई मातापिबोर्छते।इनि"-इति ॥

<sup>\*</sup> तसादिक्तते,-इति पाठी (च भवितुं युक्कः ।

<sup>†</sup> चापाद्य,—इति घाठीमम प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) दश्चे मातामद्यागामपि स्राज्यसचादिति भावः।

<sup>(</sup>२) कर्षूनीम पिरहरानार्थमवटिविशेषोऽन्वरुषाश्राद्धे स्टिशे विह्नतः। बाद्धं पिद्धलप्राप्तेरादिभूतं, मरगोत्तरं कर्त्तर्थेषु खाद्धेषु मध्ये प्रधम-कर्तर्थं का। खाद्धधोड्धं, "द्वारश्चप्रतिमास्यानि बाद्धं वास्तासिके तथा। सपिरहीकरणक्षेत्र द्वतित् खाद्धधोड्श्रम्"—इति कात्या-यनेनेव विद्यतम्।

<sup>(</sup>३) कात्वायनीये करणे सिपंग्हीकरणे कर्षू विधानानुपक्तमात् सिप्ग्ही-करणस्य घोड्यश्राज्ञानार्गतत्वाच कर्षू समन्वतपरेनान्यस्काश्राज्ञ-ग्रहणमेन युक्तमुत्पद्धामः।

<sup>(</sup>१) प्रेतपन्तोऽश्वयुक्तव्ययचः।

"श्वमाद्यां तु चयो यस प्रेतपचेऽयवा पुन:।
पार्वणं तस्य कर्त्तव्यं नैकोहिष्टं कदाचन"—इति॥
यतेषु न काण्येकोहिष्टं, किं तु सर्वच पार्वणमेव। तथाच
प्रचेताः,—

"दण्डगदणमाचेण नैव प्रेतो भवेद्यतिः।

ग्रतः स्रतेन कर्त्तयं पार्वणं तस्त सर्वदा"—इति॥

ग्रव केषित्पार्वणैकोद्दिष्टयोर्न्यथा व्यवस्थामाद्यः,—

"प्रत्यस्दं पार्वणैनेव विधिना चेषजौरयो।

कुर्यातामितरे कुर्युरेकोद्दिष्टं स्रताद्य"—इति

गात्रकर्ण्यवचनात्()। तद्युक्तम्,

"एकोद्दिष्टं तु कर्त्तव्यमौरसेन स्रतेऽहिन।

स्रिण्डोकरणादूर्धं मातापिनोस्तु पार्वणम्"—इति

पैठीनसिवचनविरोधात्(१)। जात्रकर्ण्यवचनं तु च्याद्यतिदिक्त
प्रत्यस्दकर्त्तव्याचयद्यतीयादिविषयलेनाष्युपपद्यते। यनु समन्तुनो
क्रम्,—

"कुर्याच विधिवच्छाद्धं पार्वणं योऽग्निमान् दिजः। पिषोरनग्निमान्धीर एकोहिष्टं खतेऽहनि"—इति॥ तद्युक्तम्,

<sup>(</sup>१) तथा चौरसचोचजयोः पार्कश्चमन्येषामेकोहिसमिति केषांचित्रमते खबस्या पर्यवस्यति ।

<sup>(</sup>२) यैठीनसिवचने बीरसस्यायेकोहिङविधानात्तद्विरोधः।

''वक्रययस्तु ये विप्रा ये चैकाम्रय एवच'?)। तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोहिष्टं न पार्वणम्"-इति सरयनारे साग्निक्षाणेकोहिष्टविधानात् (१)। एकोहिष्टलचलमा ह याच्चवस्यः,—

"एकोहिष्टं दैवहीनमेकाचैकपविचकम्। श्रावादनाग्नौकरणर्हितं द्यपभ्यवत् । उपतिष्ठतामित्यचयस्थाने विप्रविसर्जनम्। श्रभिरम्यतामिति वदेद्श्र्युक्तेऽभिरतास इ"-इति।

कात्यायनोऽपि। "त्रयेको दिष्टमेकं पाचमेकोऽर्थ एकं पिएडं • नावाइनं नाग्नौकरणं नाच विश्वदेवाः खदितमिति द्विप्रिप्रश्नः सुखदितमित्यनुज्ञानसुपतिष्टतामित्यचयासाने श्रभिर्म्यतामिति विसर्गे श्रभिरतास्त्रेत्यपरे"—इति । तस्त्रेकोहिष्टं चिविधं, नवं नविमिश्रं पुराणं चेति। श्रच प्रथमाहाद्येकादशाहान्तविहितं नव-श्राद्धम्। तथा चाङ्गिराः,—

"प्रथमेऽकि हतीये च पश्चमे सप्तमेऽपिता। नवमैकाद्ग्रे चैव तश्ववश्राद्धसुच्यते"- इति ॥ वसिष्ठोऽपि,--

<sup>\*</sup> यकः विवह इति गाः।

<sup>. (</sup>१) वक्ष्ययः श्रीतायिमनाः। एकाययः सार्त्तायमनाः।

<sup>(</sup>२) तथाच पार्वमैकोद्रियोर्व्वनस्पय्यस्यैव साधीयसीति भावः।

"सप्तमेऽकि हतीयेऽकि प्रथमे नवसे तथा"।

एकाद्ये पश्चमे खुर्नवश्राद्वानि वट् तथा॥

केचित्पश्चेव, नवसं भवेदन्तरितं यदि।

एकाद्येऽकि तत् सुर्यादिति स्रितिकतो विदुः(१)"—इति॥

यव पचदयस्य व्यवस्था चिवस्न मिना दर्धिता,—

"नवश्राद्वानि पश्चाफ्ठराश्वसायनश्रास्तिनः।

श्वापस्तानाः विद्याफ्ठविभाषासैतरेथिकाम्।"—इति।
वैद्यादीनां विशेषो भविष्यतपुराणे दर्धितः,—

"नव सप्त विद्यां राज्ञां नवश्राद्वान्यनुक्रमात्।

श्वाचन्तयोर्वर्णयोस्त्र(१) विद्याफ्रमंदर्षयः"—इति॥

षषां नवत्राद्धानासुपरि कर्त्तवं मासिकं नवसित्रम्। तथा धाय-सायनः। "नविसत्रं षषुत्तरम्<sup>(१)</sup>"—इति। मासिकानासुपरि कर्त्तवं प्रत्याब्दिकादि पुराणम्। श्रतएव हारीतेन प्रायश्चित्तकार्थंडे क्रसेक्

<sup>\*</sup> प्रथमेऽकि हतीयेऽकि सप्तमे नवमे तथा, -- इति नाः।

विभाषा तैत्तिरीयिकाम्, -- इति सु॰ ।

<sup>ा</sup>याचाना स्वास्त्र मेगा, - इति वा॰ सु॰।

<sup>(</sup>१) नवमदिनविश्वितं श्राद्धं यदि दैवात्तदानीं न क्रतं, वदैकादश्चे क्रि तत् कर्त्तवस्थितायर्थः।

<sup>(</sup>२) बाद्यन्तयोर्वस्योत्रीक्षसमूत्रयोः।

<sup>(</sup>३) बसामुत्तरं बहुत्तरम् । नवकाद्वावामुपरि कर्त्तकामिक्षर्थः ।

नतमासिकयोः प्रायश्चित्तमभिधायोत्तरकासीनं त्राह्नं पुराणप्रध्देन स्थवदत्य प्रायश्चित्तं विदितम्,—

"चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मासिने।

एकाइस्तु पुराणेषु प्रायिश्वः विधीयते"—दिति॥

दत्यं पार्वणैकोदिष्टे त्रभिदिते, त्रयोभयात्मकं सिपण्डीकरणमुच्यते। तत्र स्तीमाचिः,—

"त्राद्वानि षोड्यापाद्यं विद्धीत सपिण्डनम्"—इति ।

थोड्य श्राद्वानि जात्तकर्णेन दर्धितानि,—

"दाद्य प्रतिमास्यानि श्राद्यषाएमासिके तथा ।

वैपचिकाब्दिके चेति श्राद्धान्येतानि धोड्य"—इति ॥

श्रवाद्यषाएमासिकाब्दिकयब्दाः जनमासिकोनषाएमासिको-

नाब्दिकपराः । दादशमाधिकानां कालो याच्चवस्क्येन दर्धितः,—
"स्तेऽइनि तु कर्त्तवं प्रतिमासं तु वत्यरम् ।
प्रतिसम्बद्धारश्चैवमाद्यमेकादग्रेऽइनि"—इति ॥

वसरं वसरपर्यनं मासि मासि स्तेऽहिन श्राह्वं कर्त्त्र्यं, सिपण्डी-करणादूर्धं प्रतिसम्बसरं स्तेऽहिन कर्त्त्र्यं, श्राद्यं तु मासिकसेका-द्रेगेऽहिन कर्त्त्र्यम् (१)। जनवाण्यासिकादीनां कालमाह गासवः,—

> "जनवाष्माधिकं वष्ठे मासाई सूनमाधिकम्। वैपचिकं त्रिपचे खादूनाच्दं द्वादग्रे तथा\*"-इति॥

<sup>\*</sup> दादग्रेऽइनि,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) बाद्यं मातिकमूनमासिकमित्वर्यः। तथाच बाद्यमेकादयेऽइनीतस्य बाद्यं दादग्रमासिकानामादिमूतं तेम्यः पूर्व्यं कर्त्तवमित्वर्था वोधाः।

स्रोकगौतमोऽपि,—

"एकदिचिदिनैक्ने चिभागनोनएव" वा।

श्राद्धान्यूनाब्दिकादीनि कुर्यादित्याच गौतमः"-दिति॥ जनमासिकस्य कालविकन्यमाइ गोभिसः,-

"मरणाद्दाद्या हे सामासूने वोनमासिकम्"-इति। जनानां वर्डं कालमाइ गार्थः,—

"नन्दायां भागविद्ने चतुर्द्ग्यां चिपुष्करे। जनमाहं न कुर्वीत रहशी पुषधनस्थात्"-इति॥ मरीचिर्षि,-

"विपुष्करे च नन्दासु सिनीवास्थां(१) स्गोर्दिने। चतुर्याञ्च नोनानि क्रस्तिनासु चिपुष्करे"-इति॥ तिथिवारनचनित्रोषाणां चयाणां मेसनं निपुष्करम्। इयोर्म-सनं दिपुष्करम्। के ते विशेषाः? दितीयामप्रमीदाद्यशे अट्रा-तिथयः, भानुभौमग्रनेश्चरवाराः, पुनर्वसूत्तरप्रस्मुनीविशाखोत्तरा-षादापूर्वभाद्रपदानचवाणि<sup>(२)</sup>।

<sup>\*</sup> जिमामन्त्रम एव,--इति सु॰।

<sup>(</sup>१) नन्दास प्रतिपत्षक्षेत्रकादशीषु। "सा दृष्टेन्दुः सिगीवाकी"—इति कोषात् चतुरंशीयुक्तामावस्या सिनीवासीशब्देनीचते।

<sup>(</sup>२) तदुतां व्योतिषे,—

<sup>&#</sup>x27;'विवसचरणधिष्यं भडा तिचिर्यदि जायते। दिनकर प्रनिद्या एक्षायां कथञ्चन वासरे। मुनिभिवदितः सोऽ्यं योगस्त्रिपुष्करसंचितः"—इति।

(श्रिषसेतानि घोड़ प्रश्नाद्वानि स्ता ततः सिपछनं विद्धीत। तथ कास्त्रमाद्वाचिः। "श्रथ सिपछीकरणं सम्तर्धरे पूर्णं त्रिपचे वा यदद्वां यद्विरापद्यते (१)"- इति। बोधायनो पि। "श्रथ सम्तरे पूर्णं सिपछीकरणं त्रिपचे वा व्यतीये सासि षष्ठे वैकाद्ये वा द्वार्याचे वा"—इति। एकाद्याच-द्वार्याच-व्यतीयपच-व्यतीय-सास-षष्ठमासेकाद्यमास-सम्बस्यान्त-शुभागमाः,—इत्यष्टी कालाः प्रकीत्तिताः। तच व्यवस्थामाद्व हारीतः,—

"या तु पूर्वममावाखा मृतासाइग्रमी भवेत्।

मिपिण्डीकरणं तस्यां कुर्यादेव सुतोऽग्निमान्"— इति ।

मृतासादूर्द्धदिनमारभ्येत्वर्थः । काष्णीजिनिरिपः,—

"भिपिण्डीकरणं कुर्यात् पूर्ववचाग्निमान् सुतः।

परतोदशरावाचेत् कुझरब्दोपरीतरः"—इति ।

श्राहिताग्रिना श्रमावास्थायां पिण्डपित्यश्रसावग्रकर्त्त्र्यतात् मिण्डीकर्णमन्तरेण तद्यभवाचैकाद्येऽकि दर्धागमे भिण्डीकरणं

यस्य नद्याच्योकः पाद एकराशिष्ठादकः खपरूपादचयं चापरराशि । घटकं, तक्षचचं विषमचरणधिष्ठ्यमित्युचते । तस इत्तिकापुनर्वसः प्रभटित । परमच कत्तिकायाः एचगुपादानात् तदिद्याय पुनर्व्वसः प्रभटितकमेव दर्शितम्।

<sup>(</sup>१) श्राद्धानि मोड्ग्रापाय,—इति लोगान्तिनचनं याक्रोति रव-मिलादिना।

<sup>(</sup>२) जयायां पूरमाः पचास्तिपचाः, तस्मिन्, मरगात् हतीयपचे हति वावत्। एडि: सभागमः।

कार्यम् । पिण्डपित्वज्ञकर्त्तवता तु त्रूवते । "श्रमावास्थामपराम्न पिण्डपित्वश्रेम परिमा"-रति । सपिण्डोकरणात् पूर्वं पिण्डपि-त्रवश्रस्थासभावो गासवेन दर्शितः,—

"सपिण्डीकरणात्रीते पैहकं पदमास्थिते । श्राचिताग्नेः सिनीबास्थां पिह्यश्चः प्रवर्त्तते"—इति । दर्शानागमे तु साग्निर्दादशेऽक्ति सपिण्डनं कुर्यात् । तदुकं भविष्यत्पुराणे,—

"यजमानोऽग्निमान् राजन्, प्रेतश्चानग्निमान् भवेत् । दादणाचे भवेत्कार्यं मिष्डीकरणं सुतः"—इति । गोभिसोऽपि,—

"साग्निकस्त यदा कर्क्ता प्रेतस्वानग्निमान् भवेत्। दादणाचे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं सुतैः"—इति। प्रेतस्य साग्निले द्वतीयपचे सपिण्डीकरणं कार्यम्। तदाइ समनुः,—

"प्रेतस्वेदाहिताग्निः स्थात् कर्त्तां अवत्। सपिण्डीकरणं तस्य कुर्यात्पचे ततीयके"—दित। उभयोः साग्निकत्वे दादणा हे सपिण्डीकरणं कार्य्यम्। "साग्निकस् यदा कर्त्ता प्रेतो वाऽप्याग्निमान् भवेत्। दादणा हे तदा कार्यं सपिण्डीकरणं पितः"—दित। अभयोरनग्निते दादणाहादयः सप्त कास्ता दक्त्या विक-। स्थाने। तदुकं भविष्यत्पुराणे,—

"मपिएडीकरणं कुर्यात् यजमानस्वनिग्रमान्।

श्रनाहितां शे: प्रेतस्य पूर्णे उन्दे भरतर्षभ॥
दादणे उहिन षष्ठे वा चिपचे वा चिमामिते ।
एकादणे ऽपि वा मासि मङ्गलं स्थादपस्थितम्"—दित ।
एतेषु मप्तसु कालेषु दादणाहः प्रणस्तः । तदाह व्याप्तः !,—
"श्रानन्यात्नुलधर्माणां पुंसाञ्चेवायुषः चयात् ।
श्रास्थितेष्व गरीरस्य दादणाहः प्रणस्यते ।"—दित ।
एतस्पवं चैवर्णिकविषयं, शृद्रस्य तु दादणाहएव प्रतिनियतः (१)।
श्राप्त सिपण्डीकर्णं कर्त्तव्यमित्यनुवृत्तो विष्णुः,—
"मन्त्रवर्षे हि शृद्राणां दादणे ऽहिन कौर्त्तितम् है"—दित ।

<sup>\*</sup> विभासि वा, - इति पाठान्तरम्।

<sup>†</sup> याज्ञवस्त्राः,—इति सु∘।

<sup>🖠</sup> अस्थिरत्वात्,—इति सु॰।

<sup>§</sup> दादशाष्ट्रे सिविखनम्,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) कुलधर्मायामानन्यादित्यनेन येषां द्वादणालें सिपाडीकर्यां कुला-चारः, तेषां दादणालः प्रश्नलः द्व्यभिष्टितम्। पंताचीनायुषः क्या-दित्यनेन यदा ज्योतिराममादिना संवक्षराद्व्यामिषकारिय ज्यायः -च्योऽवधार्यते, तदाऽपि द्वादणालः प्रश्नस्त द्वाक्तम्। ज्यस्थितेच श्ररीरस्य द्व्यनेन यदा ज्यनुपेक्तयीयकार्य्यानुरोधेन विदेशममनमा-वश्यकं सम्भाखते, तदाऽपि द्वादणालः प्रश्नस्त इति प्रतिपादितम्।

<sup>(</sup>२) एकादग्राष्ट्रायछिवधकालमध्ये दादग्राष्ट्रमप्रहाय सप्तविधकालिकिः धानं ब्राह्मणादिवर्णभयविषयं, शृदस्य तु दादग्राह्मस्य सिपस्थैः क्रमकाल इत्यर्थः।

यदा संवस्तरपूर्तीः प्रागेवैकादशासादिषु षोड्शश्राद्धानि कला षिण्डौकरणं कियते<sup>(१)</sup>, तदा पुनरपि सस्तकाले मासिकादीन्था-वर्षनीयानि । तदास गोभिसः,—

"यस मंत्रसराद्वी मिहिता तु सपिण्डता।
विधिवत्तानि कुर्वीत पुनः आद्वानि वोज्ञ"—इति।
विधिवदिति यथायोगमेको दिष्टेन पार्वणेन वा विधिनेत्यर्थः।
तदाइ पैठीनिसः,—

"भिष्णिकीकरणादर्वाषुर्व्याष्ट्राज्ञानि वोज्ञा।

एकोहिष्टविधानेन कुर्व्यात्मर्वाणि तानि तु ॥

सिष्णिकीकरणादृद्धे यदा कुर्व्यात्त्तदा पुनः।

प्रत्यान्दं यो यथा कुर्व्यात् तथा कुर्व्यात्सदा पुनः"—इति।

प्रावर्त्तनं चोर्द्धभाविनासेव नाधीभाविनास्(१)। तदाष्ट्र कार्च्यान्

<sup>(</sup>१) यद्यपि रकादशाहादयः सपिग्छीकरयकास्तरयेदोत्ता न तु सोक्य-भाजकासतया, तथापि योज्यमाज्ञानसरं सपिग्छीकरयस्य कर्त-खालात् घोज्यमाज्ञान्यकाला सपिग्छीकरवासम्भवात् क्रमानुरोधन तदन्तापकर्षन्यायात् योज्ञमाज्ञान्यपि तेषु कर्त्तस्यानीति भावः'। तदन्तापकर्षन्यायस्य मौमांसापसमाध्यायप्रथमपादीय दादसमधि-सरसम्।

<sup>(</sup>२) तथाच यदा सिष्कीकरमं क्रियते, तदूर्द्धकानभाविनामेव श्राह्णानां ससकाने प्रनराहिनः कार्या, न तु तत्यूर्वभाविनां सकानहताना-मिल्र्यः।

"त्रवीगव्दाद्यच यच स्पिण्डीकरणं सतम् ।
तदूर्द्धमासिकानां खाद्ययाकासमनुष्ठितिः"—इति ।
सपिण्डीकरणादूर्द्धमावर्त्तनीयानामनुमासिकादीनां दृद्धिपाप्ती
पुनरपकर्षः । तदाइ ग्राङ्खायनिः,—

"मिपाङीकरणाद्वागपक्षय क्रतान्यपि । पुनरणपक्षयन्ते दृद्धुत्तरनिषेधनात्"—इति । निषेधञ्च काळायनेनोक्तः,—

"निर्वर्त्य रहितन्त्रन्तु माधिकानि न तन्त्रयेत्"-इति । सिपण्डीकरणस्य गौणकासमाइ स्वयादकः,-

"धिपिण्डीकरणश्राद्भमुक्तकाले म चेत् कतम्"।

रौद्रे इस्ते च रौडिन्धां मैचभे वा समाचरेत्"—इति।

सिपण्डीकरणेतिकर्त्तव्यतासाच वाज्यवस्काः.—

"गम्बोदकतिसैर्युकं सुर्व्यात्पाचचतुष्ट्यम् । श्रष्टार्थं, पिष्टपाचेषु प्रेतपाचं प्रवेषयेत्॥ ये समाना इति दाभ्यां ग्रेषं पूर्ववदाचरेत्"—इति ।

कात्यायनोऽपि। "ततः संवत्सरे पूर्णे चलारि पात्राणि सतिलगन्थोदकैः पूरियता त्रीणि पित्रणामेकं प्रेतस्थ प्रेतपापं पित्रपात्रिस्यासिश्चति ये समाना इति दाभ्यामेतेन पिण्डोत्यास्थातः"

—इति । यदा पिता वियते पितामहिश्विष्ठति, तदा प्र**पिताम**-

शदिभिः यह पितः यापिण्ड्यम्। तदुकं ब्रह्माण्डपुराणे,-

<sup>»</sup> कथम्,—इति का॰।

"स्ते पितरि यसाथ विद्यते च पितामदः। तेन देथास्तयः पिष्डाः प्रपितामदपूर्वकाः"—इति। केचित्तम सापिण्डामेव<sup>(१)</sup> नाम्युपगच्छन्ति,

"युक्तभाच प्रभीतानां(१) नैव कार्या चिपिष्डता"—इति वचनात् । चपरे पुनरस्य वचनस्य माद्यपिद्यभद्यतिरिक्तविष-यतं मन्यन्ते । खदाइरिक्त च स्कन्दपुराखवचनम्,—

"थुलामेष खतानाञ्च सिपण्डीक्रतिरिखते। यदि माता यदि पिता मर्सा नैप विधिः स्वतः \*"—रति। यच दहाचाराञ्चवस्था द्रष्टया<sup>(२)</sup>। मातुः सापिण्डं पिताम-ग्नादिभिः सर कर्त्त्रयम्। तदारु ग्रञ्जः,—

\* चैव विधिः स्रातः, — इति सु॰ । सम तु, मर्चा चैव विधिः स्रातः, — इति पाठः प्रतिमाति । सूनोतापाठे तु, एव इत्यनेन बुद्धिस्यस्य सपिख्यीकरणनिवेधस्य परासर्णः । तथाच, मानादिषु सपिख्योकर्य-मिष्यते, तन नैय विधिनं सपिग्छीकरणनिवेधविधिरित्यणः ।

<sup>(</sup>१) सापियदां सपियहोकर सम्।

<sup>(</sup>२) पितामके जीवति पितुर्मर वे पिता खुत्त्रमात् प्रमीत इलुक्षते।

<sup>(</sup>१) खुत्कमस्तानां सिपक्षीकर्यं न कार्यमित्वेकं मतम्। खुत्कम-स्तानामि मारूपिटमहूंयां सिपक्षनं कार्यमित्वपरमतम्। तत्र रद्धापाराद्यवद्या। येवां पूर्वजैः खुत्कमस्तानां सिपक्षनं न इतं, तेन न कार्यमेव तथाविधस्यवे सिपक्षनम्। येवान्तु पूर्वजैः खुत्क-सस्तानामिष साचादीनां सिपक्षनं इतं, तैर्वुत्कमस्तमाचादीनां सिपक्षनं कार्यमेवेति भावः।

"मातुः यपिण्डीकरणं कयं कार्यं भवेद्युतैः। पितामद्यादिभिः मार्द्धं यपिण्डीकरणं स्थतम"—इति प्रमीतपित्वकस्य विकन्पमाद्यमः,—

"जीवित्यता पितामञ्चा मातुः कुर्य्यात् रिपिन्डताम्।
प्रमीतिपद्धकः पित्रा पितामञ्चाऽचवा सुतः"—इति ।
पुत्तिकासुती माद्यसिपन्डनं मातामहादिभिः सह कुर्यात् ।
तथाच बोधायनः,—

"मादिग्रेत् प्रथमे पिण्डे मातरं पुंचिकासृतः। दितीये पितरक्तसासृतीये च पितामद्रम्"-दृति। चितारोद्ये तु भर्चीव सापिण्डां नियतम्(१)। तदाद्र भातातपः,-

> "स्ता चाऽतुगता नायं सा तेन सहिपछताम्"। भहेति खर्गवासेऽपि यावदाभूतसंग्नवम्(१)"—इति ।

<sup>•</sup> सद्दीयखनम्,—इति सु ।

<sup>(</sup>१) तथाच प्रस्निकवाऽपि चितारोक्षणे क्वते तस्या चपि सपिखीकरणं मस्ति व कर्त्रथं, न तु तत्मिलादिभिरिखर्थः । स्वमनुमरणपद्धे, धर्मीविपद्धकः पित्रा पितामञ्चाऽचवा सतः?—इत्युक्तविकस्पोऽपि न भवति इति इत्थम्।

<sup>(</sup>९) चनुस्तायाः भूतसंश्वयर्थनां प्रमयकाजपर्यनां सर्गवासे सत्विष्, सा नर्का सद विषयनम्हेतीत्वर्थः। यद्यप्यनुमर्शेनेव तस्याः सर्गवास-एव नवित न तु प्रेतसमुख्यते, तथापि भन्नां सद तस्याः सिष्टनं यक्तेथमिति ताल्यर्थम्।

यमोऽपि,-

"पत्या \* पेकेन कर्त्तव्यं सपिएडीकरणं स्तियाः । साऽस्ताऽपि पि तेनेक्यं गता सन्ताञ्चतित्रतेः(१)"—इति । श्रवेकश्रन्दः पितासञ्चादि विकल्पनिद्यवर्थः, न चिपुक्षव्याद्यवर्थः। सपिएडीकरणस्य पार्वणेकोहिष्टक्ष्पतात् (१) । एतस्पर्वं नाञ्चादिविवाहेषु द्रष्टव्यम् । श्रासुरादिविवाहे चतुर्धा विकल्पाः (१) । तत्र पचनयभाष्ट्र ग्रातातपः,—

"तकाचा तत्वितामचा तच्छश्रा वा सपिण्डनम्।

- (१) सा खी अस्ताऽपि जीवलपि मन्ताक्रतित्रतैः तेन भर्षा सङ् ऐकं गता, जतो स्तायास्तराः पत्या तङ् त्रियखीत्तरः मुक्तमिल्यः। जन, मन्ताः पाणियङ्खादिमन्त्राः, जाक्रतयो विवाहादिशोमाः, त्रतानि विवाहाक्षतया विहितानि त्रद्यार्थादीनि। स्तिः कर्षेः सा पत्या सहैकं गता, साक्षविवाहेन तस्याः तत्व्रसीरार्जन-निव्यत्तेरिति मावः।
- (२) यत्वा चैकेन, इत्वेकक्रव्येन पितामक्षादयोग व्यावक्यंने । सपिक्षी-कर ग्रस्य व्याव्यं विक्षतितया पार्व्यं वित्र विक्षत्यस्य पिट्टपचे न्याय्यतात् । किन्वेकप्रव्येन पितामह्यादिभिः सपिक्षीकर्गमित्यं कक्योव्यविक्याते इति भावः ।
- (३) चासरादिविवाहोणां स्त्रीयां सम्बद्धीकरमं तस्ता माचा पिता-मञ्चा तत् ऋत्रा वा कार्यमित्वादिविद्येवविधिववात् पत्ता स्विपता-मञ्चादिभिन्नी सपिखनिर्मित सामान्यविधिनां सादिविवाहोणां सी-विधये स्वविद्यति स्वी स्वपदिवयपरिकामेनोत्समंस्य स्त्रीदिति भावः।

<sup>\*</sup> विचा,—इति वा॰।

त्रासुरादिविवाहेषु वर्णानां योषितां भवेत्"—रति । चतुर्थं पद्यमाह सुमन्तुः,—

"पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्तरे सुतैः । माता मातामहे तहदित्याह भगवन् प्रिवः"—इति ।

मातुः रापिएड्डो गोचनियममार् मार्कएडेयः,-

"ब्राह्मादिषु विवाहेषु या द्वढ़ा कन्यका भवेत् । भर्वगोत्रेण कर्त्त्र वा तस्याः पिण्डोदकिषया ॥ श्रासरादिविवाहेषु पिल्लगोत्रेण धर्मवित्"—इति ।

गोलाचिरपि,-

"मातामस्य गोत्रेण मातः पिष्डोदकितयाः। कुर्वीत पुलिकापुत्र एवमास प्रजापितः(९)"—इति। पत्र्याः सपिष्डां दर्भयति पैठीनसिः,—

"त्रपुचायां स्तायान्तु पतिः कुर्यात् सपिष्डताम् । सत्रादिभिः सहैवासाः सपिष्डीकरणं भवेत्(१)"—इति ।

पत्युः सापिण्ड्यमाच् गोलाचिः,-

- विद्वानां,—इति पुक्तकान्तरीयः याठः समीचीनः। विद्वानामिति विवादितानामित्वर्थः।
- . र् गीजनिर्वयमाच्,-इति ना॰ स॰।

<sup>(</sup>१) प्रस्निकाया ब्राह्मादिविवालेनोहाया अपि पियहादिकं तत्प्रहमोश्चेष प्रस्नोदचादिलार्थः।

<sup>(</sup>२) यदा प्रतिः सपिख्यनं करोति, तदा श्रश्चादिभिः संहैव स्त्रियाः सपि-खनं कुर्यादिवार्यः।

"मर्वाभावे खयं पत्यः खभर्द्धणाममन्त्रकम् । मपिण्डीकरणं कुर्युः ततः पार्वणमेवच"—इति ।

सुमन्त्रपि,—

"श्रपुत्ते प्रस्थिते" कर्ता नास्ति वेच्छ्राद्धकर्मणि । तत्र पत्थपि कुर्वीत सापिएड्यं पार्वणं तथा"—इति ।

यत्त् सत्यनरम्,-

"श्रपुत्तस्य परेतस्य नैव कुर्यात्मिपण्डताम् । श्रमौचमुदकं पिण्डमेकोहिष्टं न पार्वणम् ॥ श्रपुत्ता ये स्ताः केचित्पुरुषा वा तथा स्तियः\*। तेषां मिपण्डनाभावादेकोहिष्टं न पार्वणम् (९)"—इति । तत्पुत्तीत्पादनविधिप्रभंषापरतया यास्येयम् (१) । यतीनां सा-पिण्डां निषेधत्युग्रना,—

<sup>\*</sup> स्त्रियोऽपिवा,-इति मु॰।

<sup>(</sup>१) प्रस्थिते स्टते । संस्थिते, - इति तु युक्तः पाठः ।

<sup>(</sup>२) सिषयहमाभावात् पार्व्यां मेति, "सिषयहीक्रयादृर्द्धं प्रेतः पार्व्याः मामनेत्"—इत्यमेन स्तसिपयहनस्यैव पार्व्यायभागित्वोत्तेरिति भावः।

<sup>(</sup>३) चपुत्रस्यापि सिपाइनं पार्व्वयश्वास्येन, पुर्व्वोक्तवचनात्। चन्न तदभावोक्तिन्तु पुत्रीत्पादनविधिपश्चंसार्था। प्रत्यमभ्यर्द्धितः पुत्रीयसदभावे सिपाइनं पार्व्वयञ्चास्य न भवति, चातन्तदुत्पादने सर्व्वया
यितत्व्यमिति तदिधिः प्रशस्यते। तथाच चपुत्रस्य सिपाइनं
पार्व्वयच्च नान्तीति सतोऽप्यभाववचनं चनुत्ररा कन्येत्वादिवदिति
भावः।

"मिपिण्डीकरणं तेषां न कर्त्तव्यं सुतादिभिः। चिदण्डग्रहणादेव ग्रेतत्वं नैव जायते<sup>(१)</sup>॥ एकोदिष्टं न कुर्वीत यतीनाञ्चेव सर्वदा। ऋत्येकादग्रे तेषां पार्व्यण्नु विधीयते"—इति। इत्युभयात्मकं सिपण्डीकरणं निरूपितम्।

## श्रथ पार्वणविकतिरूपं रिविश्रावित्रूयते।

तत्र याज्ञवस्काः--

"एवं प्रदक्षिणाद्यको दृद्धौ (१) नान्दी मुखान पितृन् ।
यजेत दिधिकर्क सुमिश्राः पिष्डाः यवैः क्रिया"—इति ।
एवं, पार्वणविद्यार्थः । तथाच विष्णुधर्मी क्तरे,—
"दृद्धौ समर्चथिदिद्दान् नित्यं नान्दी मुखान् पितृन् ।
सम्मादितो विशेषस्तु श्रेषं पार्वणवद्भवेत्"—इति ।
पार्वणविद्यानेनावाचनिष्ठ पषे हे श्रादयोऽति दिश्रान्ते । त्रयं तु
विशेषः सम्मादितः, नान्दी मुख्यं ज्ञकाः पित्रः,—इति । एतच प्रद्चिणाद्द्वद्रद्धादीनां याज्ञवस्त्योक्ताना सित्रेषां च विशेषाणा-

<sup>\*</sup> प्राप्ते,--इति मु॰।

<sup>†</sup> मिखान् पिखान्,—इति ना॰ सु॰।

<sup>(</sup>१) "वाग्दरहोऽथ मनोदरहः कायदरहस्तथैवच। यसीवा नियता वृद्धि-स्तिदरहीति स उचते"—इत्यक्तं दरहचयं बोध्यम् ।

<sup>(</sup>२) राखराशास्त्रमानं कमी विवाहादिकम्।

सुपलचणम्। ते च विश्वेषाः कात्यायनेन दर्शिताः। "त्राभ्यद्यिके त्राद्धे प्रद्विणसुपचारः, पिश्वमस्त्रवर्जनस्वजो दर्भाः, यवैक्तिलाधं, सम्पन्नमित्यनुज्ञा, दिधवद्राचतिमत्राः पिष्डाः, नान्दीसुखान् पितृनावहियये द्वति एच्छति, नान्दीसुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यचय्यस्थाने, नान्दीसुखान् पितृनर्वियये द्वति एच्छति, नान्दीसुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यचय्यस्थाने, नान्दीसुखान् पितृनर्वियये द्वति एच्छति, नान्दीसुखाः पितरः पितासहाः प्रपितासहाश्च प्रीयन्ताः प्रस्ति, नान्दीसुखाः पितरः पितासहाः प्रपितासहाश्च प्रीयन्ताः मित्यनेन स्वधां सुर्यात्, युगानाश्चयेत्"—द्वति । अचेता त्रिपि,—

"मात्रश्राद्वन्तु पूर्वं स्थात् पित्रणां तदनक्तरम् ।
ततो मातामहानाञ्च दृद्धौ श्राद्धचयं स्थतम् ॥
न जपेत् पित्रकं जप्यं (१) न मांसं तच दापयेत् ।
प्राक्षुखाः, देवतौर्थम चिप्रं देश्यविमार्जनम्"—इति ।
प्राक्षुखः, पिण्डदानादिकं कुर्य्यादित्यध्याहारः । श्रतएव प्रचेताः,—
"श्रपसयं न कुर्वीत न कुर्य्याद्यद्विणम्" ।
यथा चोपचरेद् देवान् तथा दृद्धौ पितृनपि ।
प्रद्यात्माङ्मुखः पिण्डान् दृद्धौ स्थेन (१) वाग्यतः"—इति ।
पिण्डदाने विशेषमाह विषष्ठः,—

<sup>\*</sup> न कुर्यात्तु प्रदिचणम्, -- इति ना॰।

<sup>(</sup>१) अनेन पार्व्वणातिदेशप्राप्तियलगाथादिजपाउन निविध्यते।

<sup>(</sup>२) अप पार्व्यावत् वामावर्त्तनीपचारी न कर्त्तवः, किन्तु दक्तियावर्ते-नेव्यर्थः।

<sup>(</sup>३) सचेन उपभीतिना । प्राचीनावीतित्यसापस्थत्यास्त्रितान् ।

"प्राद्भुखो देवतीर्थन प्राक्कुलेषु (१) कुन्नेषु च ।
दला पिष्डान् न कुर्वीत पिष्डपाचमधोसुखम्"—इति ।
पिष्डदानं न चोच्किष्टसिन्धो,

"प्रद्यात् प्राङ्मुखः पिष्डान् दृद्धी नाषा न वाश्वतः"-इति
प्रातातपस्पर्णात् । नामोद्यारणं च प्रथमपिष्डएव न दितीये ।
तदुकं चतुर्विप्रतिमते,-

"एकं नाझा परं ह्यान् पिण्डाम् प्रथक् प्रथक्"—इति। एकेकसी दी दी पिण्डी, तचाद्यं नामा दिनीयं ह्याीं दद्यादित्यर्थः। वृद्धित्राहे पिण्डदानं वैकस्पिकम्। तथा च भविष्यत्पुराणम्,—

"पिष्डनिर्वपषं कुर्यात् न वा कुर्याचराधिष । वृद्धित्राद्धे महावाहो, कुलधर्मानवेच्य तु"—इति ॥ वृद्धित्राद्धिनिमत्तान्याह लेगाचिः,— "नवालशीलगोदाने मोमोपायनपुंगवे । स्वानाधानविवाहेषु नान्दीत्राद्धं विधीयते<sup>(१)</sup>"—इति ।

(१) प्राक्कृलेषु पागरीषु ।

<sup>(</sup>२) गावः केशाः दीयने खग्छाने खनित खन्पत्या गोदानं नाम केशान्तापरनामधेयमञ्जाक्तसंकारिवश्रेषः। सोमः सोमयागः। उपायनं प्रतिष्ठा। पुंसवः पुंसवनापरनामधेयोगर्भसंकारिवश्रेषः। खानं, खध्ययनाननारं महस्त्यात्रमप्रवेशात् पूर्वं कर्त्तयं समावर्तः-नापरनामधेयमाञ्चवनं म्हस्त्यात्रमप्रवेशात् पूर्वं कर्त्तयं समावर्तः-गर्भाधानं वर।

कार्काजिनिरपि,-

"कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्वनः । नामकर्षाणि वासानां चूडाकर्षादिके तथा॥ सीमनोष्ठयने चैव पुत्रादिसुखदर्शने । नान्दीसुखान् पित्रगणान् पूजयेत् प्रयतो रहती"—इति ॥ रह्मगार्थाऽपि,—

"त्रम्याधानाभिषेकादाविष्टापूर्ते स्तियास्तौ (१)।

दक्षित्राद्धं प्रकुर्वीत त्रात्रमग्रहे तथा"—इति ॥

इत्यं त्राद्धानि निरूपितानि । त्रधुना तत्कर्ता निरूपते ।

तत्र द्रहस्यति:,—

"प्रमीतस्य पितुः पुनैः त्राद्धं देयं प्रयक्षतः । ज्ञातिबन्धुसुक्षिक्येर्चेत्विग्धत्यपुरोहितैः(१)"—इति ॥ विष्णुपुराणेऽपि,—

"पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तददा आवस्त्रतः।

(१) श्वभिषेकोराजाभिषेकः। इस् "श्विष्ठित्रे तयः सत्वं वेदानाञ्चानु-पालनम्। श्वातिष्यं वैश्वदेवस्य इस्मित्वभिधीयते"—इत्युक्तजस्यम्। पूर्ते, "वापीकूषतकाजादि देवतायतनानि सः। श्वतप्रदानमारामाः पूर्तिमत्वभिधीयते"—इत्युक्तस्यस्पम्। स्वियास्यतौ गर्माधाने।

(२) "प्रोहितस कुर्वीत रख्यादेव चर्लिनम्। तेऽस्य प्रद्याखि कर्माखि कुर्युवतानिकानि च"—इति स्वरखात् प्रद्यकर्मकर्ता प्रराहितः, वैतानिककर्मकर्ता ऋत्वक्। वैतानिकं श्रीतम्। खतस्य सार्थते। "अमाधियं पानयज्ञानिषष्टीमादिकान् मखान्। यः कारोति रती यस्य स तस्यर्तिशिष्टोचते"—इति।

यिण्डसन्तिर्वाऽपि कियादां नृप, जायते"—इति ।
तन सुख्यानुकन्या (१) विविनकि ग्रह्मः,—
"पितुः पुत्रेण कर्त्त्रथा पिष्डदानोदककिया ।
पुत्राभावे तु पत्नी स्थात् पत्र्यभावे तु सोदरः"—इति ॥
स्रितसङ्गहेऽपि,—

"पुन्नः कुर्यात् पितः श्राद्धं पत्नी तु तद्यविधी । धनहार्य्यथ दौष्टियस्ततो आता च तत्सुतः ॥ आतुः सहोदरो आता कुर्याद्दाष्ट्रादि तत्सुतः । तमस्त्रसोदरो आता तदभावे तु तत्सुतः"—इति ॥

पुत्रप्रव्देन मुखा गौणाञ्च पुत्रा स्टब्बने (१)। तेषां सर्वेषामभावे पौत्रः कुर्यात्। तस्याभावे तु पत्नी। ऋतएव दृष्टस्यतिना पौत्रस्थ पुत्रिकापुत्रमाम्यसुकं,—

"पौच्चोऽच पुचिकापुच्चः स्वर्गप्राप्तिकरावुभौ । रिक्छे च पिष्डदाने च सभौ तौ परिकीर्चितौ"—दिति। न चैतावता तथोः समविकस्यः प्रद्वनीयः,

<sup>(</sup>१) मुख्यक्तसः प्रथमकस्यः। धनुकस्यः प्रतिनिधिकस्यः जामत्वस्यः,— इति यावत्।

<sup>(</sup>२) मुख्यी प्रिचकीरसी इतर चेचनादयो गीयाः। "बान्याभावे यथा तेनं सिद्धः प्रतिनिधीलतम्। तथैनादम् प्रमाः स्युः प्रिचकौरस-योविना"—इति स्वर्णात्। प्रिचकौरस्योरप्यौरसस्य स्वैद्यम्। "संस्कृतायां सवर्णायां खयसुत्पादयेनु यम्। तभौरसं विजानीयात पुरुषं प्रथमकित्यतम्"—इति सारवात्।

"नैव\* पौत्रेण कर्त्त्यं पुत्रवांश्चेत् पितामहः"—इति
कात्यायनस्ररणात् । पत्र्यभावे तु सोदर इत्ययं क्रमः, पत्र्यादायहरणे द्रष्ट्यः । श्रन्यथा यो दायहरः, सएव कुर्यात् । श्रतः
एव विष्णापसम्बौ । "यञ्चार्यहरः स पिण्डदायी"—इति । पुत्रः
पित्वित्त्ताभावेऽपि पिण्डं दद्यात्तदभावे सपिण्डोदद्यात्, सपिण्डा
भावे समानोदकादयः कुर्युः । तथा च मार्कण्डेयपुराणम्,—

"पुत्राभावे सपिण्डास्त तदभावे सहोदकाः"।
मातः सपिण्डा ये वा स्पूर्यं वा मातः सहोदकाः॥
कुर्युरेनं विधि सम्यक् अपुत्रस्य श्रुताः स्मृतः।
कुर्यान्मातामहायेव पुत्रिकातनयस्त्रथा।॥
सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्वृणाममन्त्रकम्।
तदभावे च मृपतिः कारयेत्तस्य रिक्यतः।
तत्भावे च मृपतिः कारयेत्तस्य रिक्यतः।
सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्थतः"—इति॥

<sup>\*</sup> नैतत्,--इति सु॰।

<sup>ां</sup> सुताः,--इति गाः।

<sup>‡</sup> नास्तीदमद्धं ना॰ स॰ ग्रम्तकशोः।

<sup>§</sup> तळातीयैनंदैः,—इति सु॰।

सर्वाभावे स्तियः कुर्युरित्यासुरादिविवाहोटस्तीविषयम्। अत पुत्राभावे तु पत्नीत्यनेन सहाविरोधः । तस्याः पत्नीत्वाभावात अतएव शातातपः तस्याः पत्नीतं निषेधति,—

"क्रयकीता तु या नारी न भा पत्यभिधीयते । म सा दैवे न सा पिद्यो दासीं तां कवयो विदः (१)"—इति। पूर्वमध्यमोत्तरासु पुत्रादीनां व्यवस्थितमधिकारं दर्शयति पराग्ररो विष्णुपुराणे,—

> "पूर्वा किया मधमा च तथैवोत्तरसंज्ञिताः। चित्रकाराः किया होतास्तासां भेदं ग्रहणुष्य मे॥ चा दाहादा दशाहाच मध्ये याः सुः किया मताः।

<sup>\*</sup> बादाहाद्याहाब,--इति सु॰।

ताः पूर्वाः, मध्यमा माचि मास्वेको द्दिष्टपंजिताः॥

प्रेते पित्वनापचे चिपाष्डीकरणादनु ।

क्रियन्ते याः क्रियाः पित्याः प्रोच्यन्ते ता मृपोक्तराः॥

पित्वमात्वचिपाष्डेच्च समामचिक्तिस्वया ।

तस्वज्ञातगतेस्वैव राज्ञा वा धनद्वारिणा ॥

पूर्वाः क्रियास्च कर्त्त्रयाः पुत्राद्येरेव चोक्तराः।

दौद्दिवेर्वा मरश्रेष्ठ\*, कार्य्यास्त्रन्तमधैस्वया"-द्रित ॥

सिपा स्था स्वाचित्र विषय स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्याः । पुत्राचित्रेव भावसमायानाः दौष्ट्रित्राचिश्चोत्तराः क्रियाः कर्त्त्राः, स्याः स्पिण्डाचित्रविषयम्तित्वर्थः । श्रीरसः सुतोऽनुपनीतोऽपि दाष्टा-दिकाः क्रियाः कुर्यात् । तदाष्ट्र समनुः,—

"त्राद्धं कुर्यादवश्यनु प्रमीतिपित्वको हि यः। व्रतस्यो वाऽव्रतस्थो वा एकएव भवेद्यदि"—रिति॥ त्रव्रतस्थोऽनुपनीतः। तदाह दृद्धमनुः,—

"कुर्यादनुपनौतोऽपि श्राह्मिको हि यः सुतः। पित्रयज्ञाक्रतिं पाणौ जुक्तयाङ्गाह्मणस्य सः(१)"- इति ॥ श्रव विशेषः प्रचेतसा दर्शितः,—

<sup>\*</sup> दौष्टिजेशींगनेयेख,-इति मु॰।

<sup>†</sup> वाश्रेष,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) चनुपनीतस्याद्वितासित्वाभावात्, "न पेत्रयद्यियोशोमो जीतिकामी विधीयते"—इति मनुना पित्रयद्यियशोमस्य जीविकामी निषेधाच चनुपनीतेन नाम्बामपामावसीकरमहोमः कर्त्तव्य इति भावः।

"कृतपूज्य सुर्वित उदकं पिण्डमेव च।
स्वधाकारं प्रयुद्धीत वेदी द्वारं न कारचेत्"—इति ॥

मातापित्रोक्तमयोरिप कुर्वितिष्यर्थः। तथा च स्वत्यन्तरम्,—

"कृतपूजीऽनुपेतस्तु पित्रोः श्राद्धं समाचरेत्।

उदाहरेत् स्वधाकारं न तु वेदाचराण्यमी"—इति॥

यनु मनुनोक्तम्,—

"न ह्यास्त्रिन् युज्यते कर्म किञ्चिदामौ श्विवन्धनात्।

नाभित्याहारयेद्वद्वा स्वधानिनयनादृते (१)"—इति॥

तत् चित्रपंत्रतपूजाविषयम्। तथा च सुमन्तुः,—

"त्रनुपेतोऽपि कुर्वित मन्त्रवत् पेत्रमेधिकम्।

यद्यसौ कृतपूजः स्वाद् यदि स्थाच चित्रसरः"—इति॥

श्रथ मातामहादिश्राद्वाधिकारनिर्णयः। तच व्यासः,—

"पितृकातामहांश्वेव दिजः त्राद्धेन तर्पयेत्। श्रमृषं स्थात् पितृणान्तु ब्रह्मकोकं च गक्कति"—इति ॥ मातामहानामि।ते वक्कवचनं मातुः पितामहप्रपितामहयो-

रिव<sup>(१)</sup> सङ्ग्रन्हार्थम् । तथा च पुलस्यः,—

"मातुः पितरमार्भ्य चयो मातामहाः स्तताः। तेषान्तु पित्वक्त्राद्धं कुर्युर्दृहित्स्स्नवः"—इति ॥

<sup>(</sup>१) मौज्ञिनस्थनसुपनधनम् । स्वधानिनशनं आद्यसम्पादकमन्त्रजातम् । स्वधा साद्यं निनीयते सम्पाद्यते स्वनेनेति सुत्यक्तेः ।

<sup>(</sup>२) पितामचप्रपितामच्यारित्वच मातुरिति पूरवीयम्। तेन, आड-कर्तुः प्रमातामच-रुडप्रमातामच्येरित्वर्धः।

पित्रशाद्भवनातामस्त्राद्भपि नित्यं, त्रकरणे प्रत्यवायसार-णात्। तदुकं स्कन्दपुराणे,—

"पार्वणं कुरुते यस्तु केवसं पित्रहेतुनः। मानामद्यस कुरुते पित्रहा स प्रजायते"—इति ॥ स्थायदङ्गोऽपि,—

"पितरी यन प्रवाने तन मातामहा भुवम्।
त्रिविशेषेण कर्त्त्रं विशेषास्त्रकं असेत्"—इति॥
मातामहश्राद्धं कविद्यवद्ति कात्यायमः,—
"कर्षूममन्तितं सुक्षा तथा त्राद्धच षोड़श्रम्।
प्रत्याब्दिकच श्रेषेषु पिष्डाः खः षिडिति स्थितः"—इति॥
कर्षूममन्तितं सपिण्डीकरणत्राद्धम्। बोड़श्रग्रहणमेकोहिष्टोपसचणार्थम्। सङ्घातमर्षे त्राद्धक्रममाह स्थ्यप्रदृङ्गः,—

"भवेद्यदि सपिण्डानां युगपनारणं तथा।
सम्बन्धासिनामालोच्य तत्कमाच्छाद्धमाचरेत्"—रति॥
प्रच पत्थादिसपिण्डेषु सम्बन्धासिनारेवं द्रष्ट्या। पतिपत्थोः
सम्बन्धः प्रत्यासनः, एकप्रतियोगिकलाद्यवधानाच्च(१)। पुचस्य तु
मातापित्द्वयनिक्ष्यत्वेन विखन्तिप्रतिपत्तेविप्रकृष्टः सम्बन्धः। भातुस्तु पित्वजलयवधानेन ततोऽपि विप्रकृष्टः। एवमन्येचोद्दनीयम्।
पत्थादीनां पिचोञ्च सङ्गातमरणे च्राव्यग्रहृष्टः,—

<sup>(</sup>१) प्रतिलं प्रतीमात्रनिरूपं, प्रतीलमपि प्रतिमात्रनिरूपमिलेकप्रति-योगिकलमत्रवास्रवस्तित्वस्य तस्रवस्य ।

"यस्थाः पुत्रस्व तत्पुत्रभाषोस्तत्तनयस ष।

सुवास्वत्रोश पिकोश महातमरणं थि ॥

सर्वागन्दान्याद्यपिद्धपूर्वं सापिण्ड्यमाचरेत्"—इति।

तत्पुतः पुत्रपुतः। तत्तनथो भादतनयः। यनु देवसेनोक्तम्,—

"पितरौ प्रस्तौ यस देवसस्याग्रुचिभवेत्।

म देवसापि पित्रश यावत् पूर्णा न वसरः"—इति॥

तत्पूर्वेक्तपन्यादियतिरिक्तमपिण्डविषयम्। स्रतप्य क्षोगाचिः,—

"सन्येषां प्रेतकार्याणि महागुक्तिपातने।

सुर्यात् सम्बस्रादर्वाक् स्राह्मकेनन् वर्जयेत्"—इति॥

प्रेतकार्याणि द्वनादीन्याग्रस्राद्भक्तानि विविक्तानि,

"स्राद्यं स्राह्मग्रद्धोऽपि सुर्यादेकाद्गेऽक्रनि"—इति

विशेषस्ररणात्। एकमित्यन्यदित्यर्थः\*(१)। पिनोः सङ्गतमरणे
देवसः,—

"पित्रोहपरमे पुत्राः क्रियां कुर्युर्दयोरपि। श्रनुवन्तौ च नान्येषां सङ्गातमर्गोऽपि वा"—इति ॥

<sup>॰</sup> रकमिलेकस्य वर्ज्जयेदिलर्थः,—इति ना॰। विन्योगां,—इति ना॰।

<sup>(</sup>१) तथाच पिटमाहमस्ये वत्तरमध्ये पत्नादीनां दाशदि प्रेतकार्थं माह्य कर्णव्यमेव। पत्नादिभिन्नसिपखानान्तु दाशद्यादामाहः पर्यन्तमेव साम्ये, न तेवां प्रेतमाद्यमि,—इति व्यवखानिम्बर्गः।

श्रनुगमनेन पिचोः सङ्घातमरणे मातुरनुगमनेन दिनान्तर-मरणेऽपि तत्तद्वादणाहे कियां कुर्युः, श्रन्थेषां पिचोश्च सङ्घात-मरणे यथाकालं न कुर्युः, किन्तु\* चिपचएव। तदाह लौगाचिः,— "पत्नी पुचलया पौचो माता तत्पुचका श्रपि। पितरौ च यदैकसिन् धियेरन् वासरे तदा॥

पतरा च यदकासान् मियरन् वासरे तदा॥ भाद्यमेकादमे कुर्यात् चिपचे तु सपिएडनम्"—इति।

पित्रोरनुगमनं विना सङ्घातमर्णे मातुरनुगमनं विना दिनाना-मर्णेऽपि मातुस्त्रिपचे सपिण्डनं सुर्यात् । तथा च देवसः,—

"एकाइमरणे पिचोरन्यस्थान्थिदने मृतौ। मिपण्डनं चिपचे स्थादनुयानमृतिं विना"—इति॥ मात्विपितश्राद्धदयस्य दैवात्कालैक्येऽपि पितश्राद्धं पूर्वं कुर्यात्। तदार कार्याजिनिः—

> "पित्रोः श्राह्मे समं प्राप्ते नवे पर्युचितेऽपि वा। पिलपूर्वे सुतः कुर्यादन्यचामित्रयोगतः"—इति॥

श्रन्यच मार्हिपत्रचितिरिक्तविषये सन्नन्धासित्रचोगतः कुर्या-दित्यर्थः। यत्तु प्रचेतसोक्तम्,—

"नैकः श्राद्धदयं कुर्यात् समानेऽहिन कुत्रचित्"—द्रिति॥ तदैकस्मिन् श्राद्धे कियमाणे दैवतेकात् यद्यन्यस्य प्रसङ्गात् सिद्धि-

<sup>\*</sup> यथाकालं कुर्युः किञ्च, - इति ना॰।

<sup>ं</sup> पत्नी एकः खुषा पौक्री भादतत्तनया अपि, - इति सु॰।

स्तिषयम् (१) । यथा नित्यश्राद्धामावास्त्राश्चाद्धयोरमावास्त्राश्चेन नित्यश्चाद्धिसिद्धिः प्रामिक्कितो । यथा वा, दार्धिकयुगादिश्चाद्ध-योर्थुगादिश्चाद्धेनेव दार्धिकिसिद्धिः (१) । पित्रोर्म्टताहैको सत्यन्वारो-हणविषये लोगानिणा विशेष उक्तः,—

"स्तेऽहिन समासेन पिण्डिनिर्व्यणं पृथक् ।
नवश्राद्धन्तु दम्पत्योरन्वारोहणएव तु"—दित ॥
पिण्डिनिर्व्यणं श्राद्धं समासेन पाकाधिक्येन पृथगसपत्नीकं(र)
कुर्यात् । नवश्राद्धमपि तथा कुर्यात् । स्रत्यन्तरमपि,—
"एकिचत्यां समाह्तवौ दम्पती निधनं गतौ ।
पृथक् श्राद्धं तथा कुर्यादोदनं न\* पृथक् पृथक्"—दिति ॥
श्रनेकमात्रिभरेकिचित्यामन्वारोहणे कृते पाकाधिक्येन प्रथमं पितुसत्दनन्तरं साचान्यातुस्ततो ज्येष्ठादिक्रमेण कुर्यात् । तदाह सृगुः,—

<sup>\*</sup> च,—इति सु॰।

<sup>(</sup>१) खन्योदेशेन प्रवत्तावन्यस्यापि सिद्धिः प्रसङ्गः।

<sup>(</sup>२) तथा च धमावस्थेतरच नित्यश्राद्धविधेः, युगादीतरच च दर्गश्राद्ध-विधेरनुष्ठानप्रयोजकातात् तत्तदिधीनां प्रामाण्यमुपपद्यते । नित्यश्रा-द्धशामावस्थाश्राद्धसिद्धौ दर्शश्राद्धेन युगादिश्राद्धसिद्धौ चामावस्थादि-श्राद्धविधीनां नुचाप्यनुष्ठानप्रयोजकातामावात् स्वप्रामाण्यं स्थादिति भावः । एवस्र विशेषेण सामन्यसिद्धिने तु सामान्येन विशेषसिद्धिन रिति तात्पर्थम् ।

<sup>(</sup>३) तथाच पित्रोः आडं एथगेव कुर्यात्, न तु पितुः आडं सपत्नीक तया क्रासा तावतेव माह आडं क्रतं मन्धेतेत्वर्थः।

"एककाले गतासूनां बह्ननामय वा दयोः। तन्त्रेण अपणं कुर्यात् आद्धं कुर्यात् प्रयक् प्रयक् ॥ पूर्व्यकस्य स्तरसादौ दितीयस्य अधन्यतः। तृतीयस्य ततः कुर्यात् समिपातेस्ययं कमः"—दिति॥

पूर्वकस्य मुख्यस्य पितुः, दितीयस्य ततो अवन्यासा अनन्याः, वितीयस्य ततोऽपि अवन्यया मातुरित्यर्थः(१) । पार्वणैकोहिष्ट्योः मिन्नपाते जावासिः,—

"यद्येकच भवेताचेदिकोहिष्टं च पार्वणम्।
पार्वणं तच निर्वत्य एकोहिष्टं समाचरेत्" — इति ॥
श्रमेकनिमित्तसित्रपाते निमित्तासुक्रमेण श्राद्धं कुर्यात्। तथा
च कात्यायमः,—

"दे वह्ननि निमित्तानि जायेर्जेकवासरे। नैमित्तिकानि कार्याणि निमित्तोत्पाचनुक्रमात्"—इति॥ यद्यपेकदेवताकत्राद्भदयमेकस्मित्रप्रनि न युक्तं, एकानुष्ठानेने-तरप्रयोजनस्थापि प्रमङ्गात् सिद्धेः; तथापि नैमित्तिकानि वचन-वस्तादनेकान्यपत्रहेयानि। तथा च जावासिः,—

> "श्राहं कता तु तस्वेव पुनः श्राह्म तहिने ! नैमित्तिकन्तु कर्त्त्यं निमित्तानुक्रमोद्यम्"—इति ॥

<sup>\*</sup> स्कोद्दिखन्तु निर्वर्ष्यं पार्वमं विनिवर्त्तयेत्, - इसन्यत्र पाठः ।

<sup>(</sup>१) माडपदमत्र चपलीमाडपरं बोध्यम्।

नित्यकान्ययोरेकदेवताकयोः समिपाते कान्येनैव नित्यसिद्धिः। तसुकं स्प्रतिसंपर्देः

"कान्यतम्बेष निरास तन्तं त्राद्ध्य सिधति"—इति॥ यनाग्रीचिधानजातमजदत्वार्यप्रयुक्ता दृशा ग्रोतं यस च संस्टेशितवपुर्वा त्राद्धं समृद्धे पदम् । चधायं तदवाद्यनिर्णयिवदां तार्कीयमार्क्तिच्छदं सोऽयं चाक्तरे स्वतन्त्रमहिमा मन्त्रीयरोमाधवः॥

इति श्रीमहाराञाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवौद-वृक्कश्वपासमामान्यधुरत्थरसः माधवामात्यस्य इतौ पराश्वरस्यति-स्यास्यायां माधवीयायां द्वतीयोऽधायः समाप्तः॥०॥

¶• ॥ समाप्तश्चाचारकाण्डम् ॥•॥

## मुहिपचम्।

| -          | -3   | •                  |                             |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ष्ठेष्ठ    | पऋौ  | <b>चग्र</b> डम्    | ग्रहम्।                     |
| 2          | 15   | <b>ल</b> ता        | <b>स</b> ती                 |
| ¥.         | २५   | स्रतिष             | स्रितिषु                    |
| 4          | 40   | <b>गुत्पत्</b>     | <b>यु</b> त्पित्स्<br>न्यस् |
| 39         | 10   | लेखे               | न्येस                       |
| 4.6        | 39   | निर्विश्रम         | निव्विशन्                   |
| 23         | ₹8   | पूर्वपचा           | पूर्वपची                    |
| 28         | 38   | तचा                | तथा च                       |
| २८         | 0    | मुर्गि ।           | सुनि                        |
| 30         | रर   | मुदितात्मविवेश     | मुदितात्मतस्वविवेक          |
| 22         | 2    | चासभ्यते           | चारभाते                     |
| 50         | ₹8   | चित्तम्य           | चित्तस्य                    |
| 30         | 3    | पारभते             | मारभते                      |
| 8 0        | २७   | परिग्रान्थमाग      | परियममाना                   |
| 84         | 35   | इत्युत्त-प्र       | इत्युता-स                   |
| 8€         | 6,90 | मी॰ च॰१ पा॰२ सू॰   | मी॰ ६ ख॰ च्या॰ २२ सु॰       |
| 80         | ₹•   | प्रमात             | प्रमीत                      |
| ãc.        | १३   | धनम                | धर्म                        |
| 3,8        | 2    | <b>प्रिचीः</b>     | चिष्यैः,                    |
| £8         | ~    | सव                 | सर्वे                       |
| 33         | 21   | यस्य               | तस्य                        |
| 90         | 15   | वत्स्ल             | वत्स्ल!                     |
| <b>उ</b> ई | 20   | <b>बद्दागम्यते</b> | मचागे उचेते                 |
| <b>68</b>  | 22   | नुगाल              | गुगाल "                     |
| 05         | १२   | तचेकादधी           | तचें काद <b>यो</b>          |
| 03         | 80   | भूलत्वेन           | मूलत्वेन                    |
| 23         | 23   | मल                 | मूल                         |
| 28         | ₹    | 'चसङ्गम्य          | ''बसङ्गस्य                  |
| et.        | 83   | दइस्य              | देहस्य                      |
|            |      |                    |                             |

नित्यकाम्ययोरेकदेवताकयोः मिन्नपाते काम्येनैव नित्यमिद्धिः। तदुकं स्पृतिमंग्रहे,—

"काम्यतन्त्रेण नित्यस्य तन्त्रं श्राद्धस्य सिध्यति"—इ ति॥ यवाग्रीचिवधानजातमजहत्स्वार्थप्रयुक्ता दृशा प्रोक्तं यच च संग्रहीतवपुषां श्राद्धं समृद्धी पदम् । श्रधायं तदवाद्यनिर्णयविदां तार्त्तीयमार्त्तिच्हिदं सोऽयं व्याक्षस्ते स्वतन्त्रमहिमा मन्त्रीश्वरोमाधवः॥

द्ति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तक-श्रीवीर-वृक्कश्चपालसामाज्यधुरस्थरस्य माधवामात्यस्य कृतौ पराग्ररसर्थत-स्थास्त्रायां माधवीयायां स्तीयोऽध्यायः समाप्तः॥०॥

॥०॥ समाप्रञ्चाचारकाण्डम् ॥०॥

## श्रुहिपचम्।

| इंड        | पत्नी     | बग्राडम्                   | ग्रहम्।                        |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 2          | १२        | <b>स</b> ता                | <b>क</b> ती                    |
| 4          | 24        | स्रितिष                    | स्रितिषु                       |
| 4          | 90        | <b>गुत्पत्</b>             | खुत्पित् <u>म्</u><br>न्येष्ठे |
| 39         | 15        | <b>ब्रुत्पत्</b><br>विष्ठे | <u>च्येष</u> ्ठे               |
| 46         | 39        | निर्व्विग्रम               | निब्बिशन्                      |
| 23         | ₹8        | पूर्विपचा                  | पूर्वपची                       |
| ₹8         | 38        | तथा                        | तथा च                          |
| 25         |           | मुर्गि                     | सुनि                           |
| 30         | रर        | मुद्रितात्मविवेश           | मुद्रितात्मतत्त्वविवेक         |
| 20         | 2         | चासभ्यते                   | चारभ्यते                       |
| 20         | 28        | चित्तम्य                   | चित्रस्य                       |
| 3=         | Ł         | पारभवे                     | मारभते                         |
| 80         | २०        | परियम्यमास                 | परियाममाना                     |
| 84         | 35        | इत्युत्त-श                 | ्रत्युत्त-स                    |
| 8€         | 2,90      | मी॰ ख॰१ पा॰ २ सू॰          | मी॰ ६ च॰ च्या॰ २२ स॰           |
| 68         | ₹•        | <b>ध</b> मात               | प्रमीत                         |
| Ac.        | १३        | धम्म                       | धर्मा                          |
| y.e        | 2         | <b>गिष्यैः</b>             | प्रिचीः,                       |
| £8         |           | सव                         | सर्वे                          |
| €€         | २१        | यस्य                       | तस्य                           |
| 00         | १२        | वत्स्ल                     | वत्सन !                        |
| <b>३</b> ६ | २०        | <b>ल</b> च्यम्चते          | सदायो उच्चेते                  |
| 48         | <b>२१</b> | नुगत्व                     | गुगल '                         |
| 05         | १२        | तचेकादभी                   | त चैकाद भी                     |
| 03         | 80'       | भूसत्वन                    | मूलत्वेन                       |
| 23         | २१        | मल                         | मूल                            |
| 28         | ₹         | 'चसङ्गम्य                  | ''चसङ्गख                       |
| 41         | 88        | दइस्य                      | देहस्य                         |
|            |           |                            |                                |

